# \* ओरियण्टल कालेज मेगजीन \*

भाग १८ संख्या १

नवस्बर १६४१

कमसंख्या ६७

#### प्रधान सम्पादक---

डाक्टर छक्ष्मणस्वरूप एम. ए., डी. फिल्ल. (आक्सफोर्ड ), आफिसर अकेडेमी (फांस ).

सूचना— सम्पादक क्षेत्रकों के क्षेत्र का उत्तरदाता नहीं होगा। प्रकाशक—पि० सदीक अद्रष्ट्रकों!

श्रीकृष्य दीचित प्रिटर के प्रवन्थ से वान्ये मैशीन प्रेस, मोहनतात रोड, लाहीर ने मिन्न सदीक झहमद खां पब्लिशर खोरियव्दल कालेज लाहीर के सिये झापा।

### ॥ ओरियण्टल कालेज मेगज़ीन ॥

# विज्ञाप्त

उद्देश-इस पित्रका के प्रकाशन का उद्देश्य यह है कि प्राच्यविद्या-सम्बन्धी परिश्रीलन वा तत्त्वानुसन्धान की प्रवृत्ति को यथासम्भव प्रोत्साहन दिया जाय और विशेषतः उन विद्यायियों में अनुसन्धान का शौक पैदा किया जाय जो संस्कृत, हिन्दी और पञ्जाबी के अध्ययन में संख्या हैं।

किस प्रकार के लेखों को प्रकाशित करना अभीष्ट है-

यस किया जायेगा कि इस पित्रका में ऐसे लेख प्रकाशित हों जो लेखक के अपने अनुसन्धान के फल हों। अन्य भाषाओं से उपयोगी लेखों का अनुवाद स्वीकार किया जायगा और संक्षिप्त तथा उपयोगी प्राचीन हस्तलेख भी कमशः प्रकाशित किए जायेंगे। ऐसे लेख जो विशेषतः इसी पित्रका के लिए न लिखे गए हों, प्रकाशित न होंगे।

प्रकाशन का समय-

यह पत्रिका अभी साछ में चार बार अर्थात कालेज की पढ़ाई के साल के अनुसार नवस्वर, फरवरी, मई और मगस्त में प्रकाशित होगी।

मुल्य-

इसका वार्षिक चन्दा ३) रुपये होगा; विद्यार्थियों से केवळ १॥) लिया जायगा।

पत्र-व्यवहार और चन्दा मेजना-

पत्रिका के खरीदने के विषय में पत्र-व्ययहार और चन्दा भेजना आदि विसिपल ओरियण्डल कालेज लाहौर के नाम से होना चाहिये। लेखसम्बन्धी पत्र-व्यवहार सम्पादक के नाम होने चाहिएं।

प्राप्तिस्थान —

यह पत्रिका ओरियण्डल कालेज लाहीर के व्यतर से खरीवी जा सकती है।

पंजाबी विभाग के सम्पादक सरदार बळदेवसिंह बी. यः हैं। बही इस विभाग के उत्तरदारी हैं।

### विषयसूची

|                            |                                | દુછ            |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|
| १. विश्वेश्वरस्मृतिः       | ( चतुर्थोऽधिकारः )             | १—-¥.          |
| •                          | ( पञ्चमोऽधिकारः )              | ५—११.          |
| [ लेखकपि                   | डत विश्वेश्वरना <b>थ</b> रेउ ] |                |
| २. हर्षचरित                | ( पञ्चम उच्छ्त्रास )           | <b>१२</b> —३६. |
| •                          | ( श्रष्टम उच्छ्वास )           | ३७—६०.         |
| िश्चनुत्रा <del>दक</del> — | सूर्यनारायण चौधरी, कठौतिया ]   |                |

## विश्वेश्वरस्मृतिः

#### परिडत-विश्वेश्वरनाथ-विरचिता ।

#### चतुर्थोऽधिकारः ।

समाप्याध्ययनं सम्यग् जायां विन्देत वै द्विजः। वृत्त्यर्जने च संघर्षे यथाशक्यं परित्यजेत् ॥ १ ॥ नैतिकीमनतिकान्तः पद्धति कार्यमाचरेत्। जीविकार्थी युगे चास्मिन् श्रमसाध्येऽपि चाघुगाः ॥ २ ॥ लोभाधिक्यमसुयां च पैशुन्यं च परित्यजन्। श्रर्ध यत्तोऽर्जयेद येन धर्म: कामश्र लभ्यते ॥ ३ ॥ विद्यया व्यवसायेन कृष्या शुश्रुषयापि वा । श्रमेगाऽथाऽर्जयेद् वृत्ति, न स्तेयैर्नावकर्मभिः ॥ ४ ॥ लोभाऽभावोऽतिलोभश्च द्वाषेती हानिदौ यतः। अर्थप्रधाने कालेऽस्मिन् मितलोभो भवेत् ततः ॥ ४॥ यथाशक्यं तु धर्मार्थमर्जितात् परिकल्पयेत । रचेदाकस्मिकार्थे च भागमेकं विचच्चाः॥ ६॥ शेषमात्मऋद्रम्बार्धमुपयुद्धीत युक्तितः नापव्ययी न कृपण्: संसारे सुखमश्नुते ॥ ७॥ स्वोद्योगलाभसन्तुष्टो धीरः सुखमवाप्नुयात् । लाभवृद्धये यतेताऽसौ नाऽसन्तोषी त कहिंचित ॥ ८॥ यथाशक्यमसक्तः स्याद् विषयेष्वप्रमत्तधी:। श्रमी धर्मानुगश्चापि भिन्नावृत्ति परित्यजेत् ॥ ६ ॥ श्रनिवार्थे विपद्-योगे स्याद् भिन्नावश्यकी तु चेत्। सज्जनानेव याचेत तर्हि गत्यन्तरेऽराति ॥ १०॥ वेषभूषामपि स्थित्या श्रनुरूपां हि धारयेत्। सहानुभूति-विनय-पूर्णी त्रियवचो वदेत् ॥ ११॥ ज्ञानं सम्पन्न सच्छोचमारोग्यं चापि कोशलम्"। \* यच्छित्रया प्रवर्धन्ते तानि शास्त्राणि शीलयेत् ॥ १२ ॥

पाषिंडन: कदाचारान् परित्यज्यात्र भित्तुकान् । सेव्यः शुनिः सदाचारी दैवायातोऽतिथिः सदा ॥ १३ ॥ त्राश्रितानां हि भरगां यद्यप्यावश्यकं मतम्। तथापि वागजलान्नेस्तु तप्यी अन्येऽपि देहिन: ॥ १४ ॥ प्रक्रप्रकेशश्मश्रुः स्याच्छ्रचिदन्तनखाम्बरः। श्रस्वेदगन्धिगात्रश्च निर्मलाङ्गेन्द्रियस्तथा ॥ १४ ॥ नोपगच्छेद्रतुमतीं स्वैरस्थां नावलोकयेत्। संस्कुर्वतीं निजाङ्गानि पश्यञ्जातु घृग्धी भवेत् ॥ १६ ॥ विएमूत्रत्यागतो यत्र जलं वायुश्च दुष्यतः। तत्रोत्सर्गोऽनयोनीहीं वल्मीकादोन्यपि त्यजेत् ॥ १७॥ स्थानेष्वनुपयुक्तेषु मलमूत्रे विसृज्य, ते। मृद्भिराच्छादयेद्, यस्मान्मिचका नो बहेद्रगाून् ॥ १८ ॥ धमतोऽप्रिं मुखेनात्र स्फुलिङ्गाः स्युः चतिप्रदाः । उपेच्यो नानलस्तस्मात् तापपाकादिकर्मसु ॥ १६ ॥ श्रमध्यानां पदार्थानां चेत्रणं धीवनं तथा। यत्र कुत्रापि नो कार्य रोगवृद्धिकरे ह्युमे ॥ २०॥ यत्रत्यो जलवाय चाऽनिर्मलो रोगकारियो। चिरं न तत्र निवसेत्, स्वच्छं खादेत् पिवेत्तथा ॥ २१ ॥ भृतपूर्वाणि चान्येन वस्त्रादीनि न धारयेत् । यतः करहवादिरोगायाां न स्यात् संक्रमयां तनौ ॥ २२ ॥ श्चपव्यसनसक्तानां परिगामो भयावहः। परित्यजेदतो नित्यं सर्वथा तानि मानवः ॥ २३॥ प्राग्यहानिकरं वायुं रात्रो मुख्नन्ति भूरुहाः । दिवा तु प्रारादं, तस्मात्रिशि दृत्तान् परित्यजेत् ॥ २४ ॥ गच्छता तिष्ठता यत्तु स्वपता पिचताऽभता । क्रियते तत्परीग्णामः तस्मात् प्रागेव चिन्तयेत् ॥ २५ ॥ वचसश्चेङ्गितस्यापि फलं प्रागेव चिन्तयेत्। श्रेयस्करं तु यङ्गोके धर्मशास्त्रमतं हि तत्।। २६॥ ष्व सारो हि विज्ञेयो धर्मशास्त्रस्य पण्डिते :। शुभागेव समाजस्य यतो धर्मा विनिर्मितः ॥ २७॥

इत्याद्यभिप्रेत्य मनुर्वत्सतन्त्रीविलक्ष्यनम् । वर्षान्तर्द्रेति-कूपान्तर्भुखास्रोकाद्यवजेयत् ॥ २८ ॥ श्रसतां संगतिस्त्याज्या धीमता मानमिच्छता। श्रपान्ने नोपदेष्टब्यं पान्ने यत्नोऽस्तु शाश्वतः ॥ २६ ॥ येन हानिस्तु लोकानामात्मनश्चाप्यमङ्गलम् । यायाच हास्यतां येन न तत् कुर्याद् विचचगाः ॥३०॥ श्रात्मनः स्वजनानां च देशस्यान्यस्य च कमात् । गौरवैश्वर्यदं यस तत् प्राज्ञो नित्यमाचरेत् ॥३१॥ स्नाने प्राक्त चालनं मुध्नीं यदुक्तं शास्त्रपारगैः । मस्तिष्काकामिरक्तोत्थ-पचाघातनिरोधि तत् ॥३२॥ त्राह्मे चर्गो त्यक्तवा निद्रां स्मरेत् प्राम् जगदीश्वरम् । कार्यक्रमं दैनिकं च, कूर्याच्छोचादिकं ततः ॥३३॥ गरहूषै: प्राग मुखं शोध्यं नेत्रनासं ततः परम् । विष्मुत्रयोस्ततस्त्यागं चिरं तिष्ठन समाचरेत् ॥३४॥ बृहदन्त्रविशुद्धया तु मस्तिष्कं निर्मलं भवेत् । मुखरक्तविशुद्धिश्च देहे स्फूर्तिररूगाता ॥३४॥ दन्तानां धावनं पश्चात् स्नानं शीतजलेन 🔫 । श्रसामध्यें कदुष्योन मलशोधनपूर्वकम् ॥३६॥ ततस्तु शुष्कवस्त्रेगा देहं संमर्दयेद् यतः । क्षेदनाशोऽस्रसंचारो रोमकूपपरिष्कृतिः॥३७॥ यथोक्तेनाथ विधिना ग्रुचिर्भृत्वा समाहितः । यथाकालं स्मरेद्देवं संध्यास्तोत्रजपार्चनैः ॥३८॥ दृषितानि तु वस्तूनि स्थानवस्त्रादिकानि च । श्रश्चचीन्यपि वा दूरादायुष्काम: परित्यत्जेन् ॥३६॥ श्रप्रमत्तो यतेतात्र धनज्ञानादिकार्जने । श्रसाफल्येऽपि धीर: सन् यत्नं कुर्यान् पुनः पुन: ॥४०॥ नोपेच्यौ रिपुदुष्टौ च संसारे सुखमिच्छता। वैरं वाथ विवादं च न कुर्याहिष्प्रयोजनम् ॥४१॥ शत्रो खलेऽपि चाज्ञाते विश्वस्यात्र कदाचन । धनरूपाऽङ्गविद्याद्येहीनान्नैवापमानयेत् ॥४२॥

षृद्धानाप्तान् गुरूक्ज्येष्ठानाद्वियेत यथाविधि । गच्छन्तोऽप्यनुगम्यास्त श्रागृहद्वारमादरात् ॥४३॥ कालावस्थाप्रमाग्रेन पराधीन्यं परित्यजेत् । श्रौद्धत्यं चापि न श्रेयः स्वाधीन्यं सुखदं मतम् ॥४४॥ त्यक्त्वा शिष्यान् सुतान् प्राज्ञेः स्वयं दण्ड्यो न कश्चन । दग्डे प्रमायां राजात्र रच्यास्तद्पि दुर्बेला: ॥४५॥ श्रर्थकामी न सेवेत विरुद्धी धर्मतस्त्र यो। श्रज्ञे चासुखदं धर्म कर्म वा लोकभीतिदम् ॥४६॥ स्वजनैबन्धिवैश्वाथ मित्रसंबन्धिजातिजै: श्राश्रितानुचरैश्चापि कलहं परिवर्जयेत् ॥४७॥ पाराशरमता श्रुद्धिवर्तमानोपयोगिनी। शावाशौचस्य लोकेऽथ सृतकस्य च कथ्यते ॥४८॥ प्रेताचतुर्थो दशभिदिनै: षड्भिश्च पञ्चम: । षष्ठश्चतुर्भिः संशुध्येत् सप्तमश्च त्रिभिः क्रमात् ॥४६॥ श्रुतदेशान्तरमृतिः सद्यः स्नानेन शुध्यति । सृतकेऽम्बा दशाहेनाऽपृक्त त्राचमनात् पिता ॥५०॥ श्रस्वच्छमेवमशुचि मचिकाभिश्र दूषितम् । कीटकेशरजोदुष्टं जलमन्नं च संत्यजेत् ॥५१॥ श्रयुचीनामनायायाममर्यादावतां तथा । श्रस्वस्थानामविज्ञानामप्यम्नं च जलं त्यजेत् ॥५२॥ श्रामान्नं च जलं प्राह्यमेतेषामपि सङ्कटे । प्राग्यरचा परं कर्म लोके ज्ञेयं सुनिश्चितम् ॥५३॥ मनुना श्रृद्रपकान्नमेत्र वर्ज्य मतं यत:। श्रतस्तु द्विज१कामभत्तगामेव दोषभाक् ॥५४॥ सच्छूद्रेगापि शुचिना पकं मिष्टान्नमद्य तु । घृते पयसि पकं वा खादन् दोषी न गण्यते ॥४४॥ मिथ्याडम्बरहीन: स्याच्छ्रद्वया दानमाचरेत् । श्रात्मश्राघाविरक्तश्च धर्माहंकारवर्जित: ॥४६॥ देहर्ष्य्रश्च पितरस्तर्प्या लोके यथाविधि । मातापित्रोश्च या सेवा सा मुख्या सर्वसम्मता ॥५०॥

यो नन्दनोऽजनि मुकुन्दमुरारिसूरे-र्विश्वेश्वरः किल सतीमणिचाँदरान्याम् । गाईस्थ्यकृत्यविधिरत्र समापि तैन विश्वेश्वरस्मृतिगताऽधिकृतिश्चतुर्थी ॥५७॥

### विश्वेश्वरस्मृतिः

पण्डित-विश्वेश्वरनाथ-रचिता ।

#### पञ्चमोऽधिकारः ।

मिताहारविहारैस्त दीर्घायुर्लभते नर:। विपर्ययेगा चारुवास्थ्यमन।युष्यमवाप्यते ॥ १ ॥ भच्यपेयादिदोषाचालस्यादतिपरिश्रमात् । श्रत्याचाराच लोकानामायुर्नश्यति सत्वरम् ॥ २ ॥ गरिष्ठमसुपकं च तिक्तं पर्युषितं तथा । दुर्जरं चाम्लमग्रुचि कषायं चापरिष्कृतम् ॥३॥ उत्तेजनकरं यच यच दोषप्रवर्धकम् । स्वप्रकृत्या विरुद्धं यद् भद्तयं पेयं च तत् त्यजेत् ॥४॥ ( युग्मम् ) यातयाममपि दृब्यं न स्याद् गतरसं यदि। श्रनष्टसत्त्वं यशापि तदद्यादविकल्पतः ॥ ४॥ अभैः शाकैश्च दुग्धैश्च द्धितऋघृतादिभिः। सुखं चेजीवितव्यं स्यान्न मांसं भन्नयेन्नरः ॥ ६॥ जीवनं चेदशक्यं स्याद् विना मांसेन यत्र तु। पशुपत्तिभाषा भद्तया जात्या धर्मेगा चेरिताः ॥ ७ ॥ पदार्थानग्रचीन् ये त मृतदेहादिकानि च। प्रािानो भन्नयन्त्यत्र तेषां मांसं न भन्नयेत् ॥ 🗆 ॥ द्षयानि पुरोक्तानि भोजने यानि तानि तु । मांसेऽपि परिवज्यीनि धीमता स्वास्थ्यमिच्छता॥ ६॥

चीरप्रदास्तु पशवो ये कृष्या उपयोगिनः। वाहने रच्चाो युक्ता व्यवध्यास्ते प्रकीर्तिताः ॥ १०॥ गोजातिस्तु प्रयत्नेन भारतीयैः सुपूजिता। तदभावे समाजस्य स्थितिः स्यादतिदुःखदा ॥ ११ ॥ श्रन्येषु चापि कार्येषु ये भवन्त्युपयोगिनः। तेऽपि रच्याः प्रयत्नेन जगत्यैश्वर्यमिच्छुना ॥ १२ ॥ चराचरेषु जीवेषु योऽनुरागेगा वर्तते । न द्वेष्टि न हिनस्त्यन्यान्नरः स हि नरोत्तम:॥ १३॥ श्चासप्तमात् पूर्वेजात्त् सापिरङ्यं शास्त्रसंमतम् । श्राजन्मनामस्मरयात् समानोद्कता मता ॥ १४ ॥ पञ्चमाद्थवा तुर्याज्जनन्याः, पञ्चमात्पितुः। पूर्वजादिप सापिएड्यं नष्टं कापि मतं बुधैः ॥ १५ ॥ प्रस्तौ सृतकं घोक्तं मातापित्रोहिं केवलम्। तत्र माता दशाहेन पिता स्नानेन शुध्यति ॥ १६ ॥ दशाहं सूतकाशौचं केचिदाहुर्विपश्चित:। मातापित्रो: सपिएडानां, शुद्धिर्नामविधे: परा ॥ १७ ॥ दशाहोरात्रकं जन्मसूतकं मन्यतेऽधुना । सद्यः शुद्धिश्च या प्रोक्ता पितुः सा नाद्य संमता ॥ १८ ॥ दिवसत्रितयेनात्र शुद्धि याति रजस्वला। त्रिमासावधि संजाते गर्भस्रावेऽप्ययं विधि: ॥ १६ ॥ षणमासान्तं तु जाते स्त्री शुध्येद् माससमैदिनै: । त्रत ऊर्ध्व दशदिनैः स्त्रियाः शुद्धिः प्रकीर्तिता ॥ २०॥ रजःस्रावे च याऽशुद्धिर्गर्भस्रावे च या पुन: । उभे ते पूर्गाविश्रामप्रदत्वात् स्वास्थ्यदे मते ॥ २१ ॥ पितुः सपिएडकानां तु शुद्धिः स्नानेन तत्त्रगाम् । अदन्तेऽपि मृते बृलि सुद्धिः स्यात् स्नानमात्रतः ॥ २२ ॥ सदन्ते चाप्यचृडेऽथो श्रहोरान्नेगा सुध्यति । सचूडेऽनुपनीते च त्रिरात्राशौचमुच्यते ॥ २३ ॥ अनु ऊर्ध्व सपिरडाना शावाशीचं दशाहिकम् । अदन्तं तु मृतं बातं निखनेद् भुवि यत्नतः ॥ २४ ॥

सद्न्तस्याग्निदाहः स्यात् कार्या चाप्युदकक्रिया । उपनीतस्य सापिएड्यं शास्त्रोक्तविधिना मतम् ॥ २४ ॥ चतुर्थाब्दात् समारभ्य विवाहात् प्राग् मृतिर्यदि । कन्यायास्त्रयहमाशौचं बान्धवानां प्रकीर्तितम् ॥ २६ ॥ वाग्दानान्तं मृतायास्तु भर्त्तुर्वेश्यास्त्रिभिर्द्नैः । शुध्यन्तीति मनूक्तं तद् व्यवहारेऽच नो मतम् ॥ २७ ॥ दशाहैर्त्राह्मग्राः शुध्येद् द्वादशाहैस्तु वाहुजः। वैश्यः पश्चदशाहैश्च मासेनैकेन पाद्जः॥ २८॥ तारतम्यात्त् वर्गानां शौचाचारस्य वा पुनः । क्रमतो दिनवृद्धिस्तु शुद्धौ प्रोक्ताऽत्र सूरिभि: ॥ २६ ॥ नाश्रीयाद् ब्राह्मग्रस्तस्मादत्रमेषां यथाक्रमम्। यावत्तेषां न शौचं स्यात् संपूर्णे शास्त्रसंमतम् ॥ ३० ॥ यश्चाशोचवतामत्रं जलं गृह्णाति वा पुनः। सोऽसगोत्रोऽपि भवति तेषु ग्रुद्धेषु ग्रुद्धिमान् ॥ ३१ ॥ विवाहोध्वे पितुर्वेशे नाशीचं कन्यकामृती । नारीगां च विवाहान्ते सापिड्यं परिकीर्तितम् ॥ ३२॥ पूर्णो सृतक आशौचे ये समानोदकाः पुन: । ते त्रिभिर्दिवसै: शुद्धा ज्ञेया शास्त्रमतानुगै: ॥३३॥ प्रेतकर्म च यः कुर्याद् वंश्योऽन्यो वापि कश्चन । ब्रहोरात्रेस्तु दशभिस्तस्याशोचं निवर्ततं ॥३४॥ श्रशौचकालिकी वृद्धिः शास्त्रकारैर्न सम्मता । नावकाशो विह्नयेत यतो मङ्गलकर्मगाम् ॥ ३४॥ शास्त्रज्ञैर्वर्जितानीह त्यक्त्वा कर्माएयसंशयम् । सत्कर्माचरणे दोषो नाशोचेऽपि मतो बुधै: ॥ ३६ ॥ प्रजापात्तनसक्तत्वाद् राजाऽशोचं न विन्दति । सदिन्छया स्युरन्येऽपि सद्यः पूता मनोर्भेतम् ॥ ३७॥ शवं स्पृष्ट्वा चरेत् स्नानं सवस्रं ग्रुद्धिकाङ्चया । संन्यासिनस्तु निखनेत् प्रेतऋत्यं च नाचरेम् ॥ ३८ ॥ श्रशोचे सूतके वापि मतैक्यं नोपलभ्यते । कुलरीत्यनुगस्तस्माभ लोके हास्यतामियात् ॥ ३६ ॥

धर्मोपि जनविद्विष्टो वर्ज्यो निन्दामनिच्छता। शास्त्रकारैर्येदुक्तं तत् प्रतिपाल्यं प्रयत्नतः ॥ ५० ॥ शावाशौचस्य जगति हेतुद्वय्यनुमीयते । संक्रांमकायाां रोगायाां निरोधः शुक्-प्रकाशनम् ॥ ४१ ॥ सृतकस्याऽपि संसारे कारगो हे मते बुधै:। परिचर्या प्रसूताया वालस्य च सुरच्चयाम् ॥ ४२ ॥ सकुदन्नमशौचे स्यात् सैन्धवं लवगोपु च । भूशय्या ब्रह्मचर्ये च स्नानं भोज्यमनामिषम् ॥ ४३ ॥ विदेशे मरगां श्रुत्वा सपिण्डस्त्वशुचिभेवेत् । दशरात्रावशिष्टानि दिवसान्येव केवलम् ॥ ४४ ॥ दशरात्रोत्तरं झात्वा स्नानाच्छुद्धो भवेन्नरः । सूतकेऽपि विधिर्झेय एव एव मनीषिभि: ॥ ४४ ॥ श्रशौचे चेदशौचं स्यात् सूतके चेच सूतकम् । प्रथमस्य दशाहेन शुद्धिः शास्त्रेषु संमता ॥ ४६ ॥ श्रशौचे सूतकं चेतु श्रुद्धिः पूर्वदशाहतः। सूतके चेदशौचं स्याच्छुद्धिः परदशाहतः ॥ ४७ ॥ श्रातपेनाग्नितापेन स्नानेनाथानिलेन च । बाह्यशुद्धिर्नरस्योक्ता यथाकालं प्रयन्नतः ॥ ४८॥ सूर्यातपेन शुध्यन्ति वसाया विमलानि चेत्। वायुना चोष्यावाष्पेया निर्मलेन तथाम्बुना ॥ ४६ ॥ चाल्यानि समलानीह शीतेनोघ्योन चाम्भसा। स्निग्धचारेगा शुद्धेन तैलेन चितिजेन च ॥ ४०॥ तानि धौतामलान्येवमातपे शोवयेत्ततः सारमेतत्तु विज्ञेयं वक्षश्चद्वेमेयोदितम् ॥ ५१ ॥ कौशेयोर्यादिवस्नायि भवेयुर्निर्मलानि चेत्। श्रातपेनाऽथ वातेन ग्रुघ्यन्त्यत्र न संशयः ॥ ५२ ॥ चालयेत् समलान्येव चमाजतैलस्य लेपनै:। स्निग्धचारजलेनाथ शोषयेदातपे ततः ॥ ५३॥ ·ङमलानि तु भारडानि धात्पूतसयानि चेत् । सम्यक् प्रचालनेनैव शुद्धिमायान्ति सत्वरम् ॥ ५४ ॥

स्निग्धानि मलयुक्तानि चाल्यान्युष्ग्रामलेन तु । चारमिश्रेगा तोयेन जलेनाम्लीकृतेन वा ॥ ५५ ॥ चराम्लोष्याजलोक्ता च काष्ट्रमृत्रिर्मितंष्वि । नीरन्ध्रेषु क्रिया कार्या भाष्डेषु मलनाशिनी ॥ ५६ ॥ धात्वश्मलोष्टभाग्डानि सरन्ध्रोपस्कृतानि चेत्। शुध्यन्त्यनलतापेन तीच्गाम्लेनाथवा पुनः ॥ ५७ ॥ विरम्त्रष्ठीवनैश्चापि रक्तपृयेश्च दूषितम्। मृन्मयं तु परित्याज्यं भाग्डं लोके सुनिश्चितम् ॥ ४८ ॥ तद्मगां काष्ट्रभाग्डानां परां शुद्धि प्रयच्छति । शुद्धितत्त्विमदं ज्ञात्वा कार्योऽन्यार्थेऽपि निर्गाय: ॥ ५६ ॥ वातेनोत्पवनेनोष्ग्यीकरग्रोन द्रवः पुन: विशुध्यत्यातपेनात्रं भस्मना सलिलेन वा ॥ ६०॥ मूलशाकफलानां च ज्ञेया शुद्धिस्तु धान्यवत् । चर्मगां वैदलानां तु कार्या शुद्धिश्च वस्रवत् ॥ ६१ ॥ भूमिगं निर्मलं नीरं तृष्णाशान्तित्तमं यदि । स्वलपमप्यमृतं शुद्धं विज्ञेयं शास्त्रसंमतम् ॥ ६२ ॥ संमार्जनैर्जलाऽऽसेकैरुल्लेखोपाञ्जनैस्तथा । भूमिः शुद्धात्र विज्ञेया पावकेनापि वा पुन: ॥ ६३ ॥ श्वा शुचिर्मृगयासक्तो व्याधः ऋव्याद एव वा । गौर्भूमिर्मरुद्श्वश्च रजः; शुद्धानि सर्वदा ॥ ६४ ॥ मिक्तका विश्वषो यास्तु विशुद्धा मनुरव्यवीत्। श्रनिवार्यतया शुद्धाः किंतु ता रोगकारग्रम् ॥ ४५ ॥ मुत्रेन्द्रियं तु प्रचाल्यं मुत्रान्ते शुद्धवारिगा। तद्भावे तु बिन्दूनां रोधान्तं स्थितिमाचरेत् ॥ ६६ ॥ पर्याप्तेनाम्भसा कार्ये गुद्प्रचालनं नरैः। मलोत्सर्गे यतः शुद्धिर्मलश्लेष्मादितं भवेत् ॥ ६७॥ हस्तावपि परिचाल्यो मृदा शुद्धाम्ब्रुना पुन: । याबनमूलं च ग्रन्थश्च रलेज्मस्नैग्ध्यं च नश्यति ॥ ६८ ॥ शुद्धेः सारं पदार्थानां समूलं मलनाशनम्। गुन्धान्मुक्तिः प्रयत्नेन लच्मप्रचालनं तथा ॥ ६६ ॥

ततः प्रचाल्य वदनं गएडूचैः शोधयेन् मुखम् । पादावपि परिचाल्यौ पूर्गा शुद्धिमभीप्सता ॥ ७० ॥ शरीराद् यानि चान्यानि निर्गच्छन्ति मलानि नः। द्माल्यानि तानि तोयैर्वा मार्ज्यानि शुचिवाससा ॥ ७१ ॥ विप्रषो मुखनिर्याताः श्मश्रुणि मुखगानि च। रदसंधिगतं चान्नं गरहूषोच्छलिताः कयाः ॥ ७२ ॥ नैनैतानि समुच्छिष्टान्येतदेव मनोर्मतम् । श्रनिवार्य विचार्य नो इति सिध्यति चामुना ॥७३॥ (युरमम्) गाईस्थ्यसुखलिप्सा चेत् स्त्री स्वातन्त्र्यं परित्यजेत् । तासां कल्यग्रकामैश्च भवितव्यं कुटुम्बिभः ॥ ७४ ॥ पित्रराज्ञानुगा बाल्ये भर्तुर्वश्या च यौवने । मृते भर्तरे पुत्रायामनुगा स्त्री त्रशस्यते ॥ ७५ ॥ मानहानिने यावत् स्याद्त्याचारोऽपि वा पुनः। वस्त्रामयोरभावश्च तावदाज्ञानुगा भवेत् ॥ ७६ ॥ एकाकिनी न निवसेत् कुत्रापि तु कुलाङ्गना । यथाशक्यं च निवसेत् पित्रा भर्त्री सुतैः सह ॥ ७७ ॥ गृहकार्ये निपुगाया प्रसन्नाकारया तथा। श्रायोनव्ययया भाव्यं स्वच्छोपस्करयाऽपि च ॥ ७८ ॥ पिता भ्राता पितृज्यो वा यस्मै नि:स्वार्थचेतसा । वद्याद् यूने सुयोग्याय स सेन्यो जीवितावधि ॥ ७६ ॥ त्तस्मिधापि दिवं याते या मर्यादां सुरज्ञति । सन्तर्ति नाम भर्तुश्च सा नारीह प्रशस्यते ॥ ८० ॥ भर्तसेवेह नारीयाां गाईस्थ्यसुखदा मता। विग्रायोऽपि यथाशक्यं सेव्यस्तस्मात् पतिः स्निया ॥ ८१ ॥ पतिअषया नारी सर्वन्नेव महीयते । तत् तद्-बाधीनि सर्वागि सुकृतान्यपि वर्जयेत् ॥ ८२ ॥ पत्यो जीवति वा प्रेते विरुद्धं नाचरेत् सती । प्रश्नेच्छयाऽपि परगा निन्दामाप्रोति शाश्वतीम् ॥ ८३ ॥ ह्युत्राधिकादपि पराच्छेष्ठः स्वोध्लपगुर्गाः पतिः। मनसा कर्मेग्रा वाचा सेन्यस्तस्मात् पतिर्निज: ॥ 🖒 ॥

पत्यापि माननीया सा गृहलच्मीस्वरूपिणी ।
पितृश्रातसुतैश्चापि सापि मान्या प्रयक्षतः ॥ ८४॥
नापमानश्च कार्योऽस्याः पोष्या सा च सुखेच्छ्या ।
भार्या नित्यं प्रयत्नेन नोद्वेज्या च कदाचन ॥ ८६॥
भारचमे सुते जाते भारं तस्मिश्रवेशयेत्।
दर्शयेदुचितं मार्ग यथाकालं विचच्याः ॥ ८०॥
गृहस्थाश्रमिणां धर्म उक्तो यः शाक्षसंमतः।
आथातः संप्रवच्यामि वानप्रस्थोचितं तु यत्॥ ८८॥

यो नन्दनोऽजनि मुकुन्दमुरारिसूरे— विश्वेश्वरः किल सतीमियाचाँदरान्याम् । गाईस्थ्यकृत्यविधिरेष समापि तेन विश्वेश्वरस्मृतिग-पञ्चमकाधिकारः ।। ⊂६ ॥

पुरातनं मानवर्धमशास्त्रं

सम्यक् परिष्कृत्य युगानुरूपम् । विश्वेश्वरेणात्र कृते प्रयत्ने-

**ऽत्यावश्यको विज्ञसुदृष्टिपातः ॥** 

## हर्षचरित

#### पञ्चम उच्छ्वास

( ऋनु०-सूर्यनारायगा चौधरी )

- १—विधाता मनुष्यों को पहले सुख देकर पीछे दारुगा दुख देता है, जैसे चपत विजली खालोक उत्पन्न कर वज गिराती है।
- २—घूमता हुआ अनन्त काल अकेला एक ही बार अनेक महापुरुषों का आसानी से नाश करता है, जैसे श्रूमता हुआ एक शेवनाग एक ही समय बहुत से पहाड़ों को आसानी से गिरा देता है।

श्रनन्तर एक बार राजा ने राज्यवर्धन को बुलाया, जो करच पहनने के वयस का हो गया था। श्रीर, जैसे सिंह अपने बच्चे को हरिए मारने के लिये भेषता है, वैसे ही उसने कुमार को अपरिमित सेना का नायक बनाकर पुराने श्रमात्यों श्रीर श्रमुरक्त महा-सामन्तों के साथ हूगों को मारने के लिए उत्तरापथ भेजा।

उसके प्रयाग करने पर देव हर्ष कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे गया। (बड़े) भाई ने कैलास की प्रभा से भासित प्रदेश में प्रवेश किया। किन्तु वह मृगलोचन, जो पराक्रम की रुचि के पीछे चलने वाली वयस में था, बाय-सिंह-शरभ-शूकरों से भरे हिमाचल के श्रंचल में शिकार खेलता हुन्छ। कुछ दिनों तक बाहर ही ठहर गया। वहां उतकिषठत वन-देवतान्यां के कटानों की किरगों से उसकी शरीर-कान्ति रंगविरंगी लगती थी। कानों तस खींचे गये धनुष से निकले चमकीले भालों की वर्ष से उसने थोड़े ही दिवसों में जंगलों को हिंसक जन्तुत्रों से शून्य कर दिया।

एक वार रात के चौथे पहर में प्रात:काल ही उसने स्वप्न में दुर्निवार दावा-नल में, जिसकी चक्कल ज्वालाओं से समस्त दिशायें लाल हो गई थीं, जलते हुए एक सिंह को देखा। और शावकों को छोड़कर उसी दावानल में गिरती हुई एक सिंही को देखा। इसपर उसने सोचा—'' संस्तर में स्नेहमय बन्धन-पाश निश्चय ही लोहे से भी दढतर हैं, जिनसे खिच कर पशु-पत्ती भी इस तरह का आचरण करते हैं।" जगनेपर उसकी बाई आँख बार बार फड़की,शरीर अकस्मात ही काँप उठा; भीतर बंधे रहने के स्थान से हृदय बिना निमित्त के ही चलायमान हुआ, अकारण ही उसे भारी दुख हुआ। "यह क्या है" इस प्रकार उत्पन्न हुए विविध विकल्पों से उसकी मित मध गई। उसकी धृति चली गई। चिन्ता से उसका बदन नत हो गया और उस चकोर-लोचन ने निश्चल पुत जी वाली आँखों से च्याभर के लिए पृथ्वी को विकसित होती स्थल-कमिलिनों का बन बना दिया। वह उस दिन शून्य चित्त से ही शिकार खेला। दोपहर का समय होने पर वह घर आया और धरती पर विछी हुई अतिशीतल चन्दन से लिपी तथा चन्द्र-सहश धवल उपधान से युक्त बेंत की (शीतल-) पाटपर पड़ा हुआ वह आशङ्कार्ये करता ही रहा। उसकी दोनों और छोटे छोटे ताल बन्त धीरे धीरे जुलाये जा रहे थे।

तब उसने दूर से ही कुरङ्गक नामक दूत को आतं देखा । नील रङ्ग के समान श्यामल वस्त्र-खएड से, जिसके भीतर एक पत्र था, उसकी मुएडमाला बनी हुई थी। थकावट और गर्मी से उसका शरीर इतना काला हो रहा था कि जैसे भीतरी शोकांग्रि से (जल कर ) वह अङ्गारा हो रहा हो । अतिवेग से आने में शीवतापूर्वक पैर उठाने से अपर उठते हुए धूल-समृह के बहाने राजवार्ता सुनने के कुतृहल से मानों धृथ्वी उसके पीछे पीछे आ रही थी। सन्मुख पवन में हिलते हुए उत्तरीय के छोरों से उसके दोनों पार्थों में पंख डुलाये जा रहे थे, मानो शीवता से आने के कारण उसे पंख हो गये थे। स्वामी का आदेश मानो उसे पीछे से प्रेरित कर रहा था। सामने निकलती हुई लम्बी साँसों से वह मानो बिंव रहा था। ललाट पर प्रतिबिन्वत सूर्य मानो कार्य (जानने) के कौतुक से पत्र का अपहरण कर रहा था। शीवता में मानो भ्रष्ट हुए इन्द्रियों से उसका शरीर सूना था। अन्यमनस्कता के कारण, मानो पत्र में अर्थित प्रयोजन भार से, समतल पथ पर भी वह फिसल रहा था। वह मानो काल-मेव का दुकड़ा था, जिससे दुर्वार्तास्पी वज्र गिरने वाला था, मानो धूम-राशि था, जिससे शोकांग्रि प्रज्वित होने वाली थी, मानो एक बीज था, जिससे पाप का धान फलने वाला था। वह दूत दुर्निमित्त हो गया था।

पूर्व के श्रानिमित्तों की परम्परा से हर्ष को डर हो गया था और दूत को देखकर तो उसका हृदय भग्न हो गया । प्रगाम करने पर निकृट श्राकर कुरङ्गक ने पहले श्रानन में लगा विषाद श्रापंग किया श्रीर पीछे पत्र । देव हर्ष ने उसे स्वयं लेकर पढ़ा। पत्र का श्रर्थ समभने के साथ ही उसके हृदय में संताप हुआ। श्रीर उदास होकर उसने

१. ऋर्थात् पगड़ी ।

२. गिरे हुए। वह इतनी शीघ्रता में था कि उसकी इन्द्रियाँ ठीक से काम नहीं कर रही थीं।

पूछा " कुरङ्गक, तात की क्या मन्दता है ?" सजल नयन से भग्न श्रचरों में उसने कहा—' देव, दाह-ज्वरो महान्।" यह सुनकर उसका हृदय मानो सहस्रधा फूट गया। पिता की श्रायु की कामना करने वाले उसने श्राचमन कर श्रपरिमित मिया, कनक, रजत श्रादि श्रपनी श्रशेष सम्पत्ति श्राह्मणों के श्रधीन कर दी। विना भोजन किये ही वह चलने को तैयार हुश्रा श्रोर सामने में खड़े युवक से जो शिरपर श्रपाणा धारण किये था, कहा " घोड़े पर पलान दिलवा श्रो।" वेगपूर्वक दौड़ कर श्रश्व-पाल द्वारा लाये गये घोड़े पर चढ़ कर श्रक्तेला दी चल पडा। उसका हृदय काँप रहा था।

श्रमामिक प्रयागा-सूचक शङ्क-नाद से चुब्ध श्रश्वसमूह ने शीव्रता से सिक्कत होकर मुखर खुरों से उत्पन्न ध्विन से सकल भुवन को भर दिया श्रोर सभी दिशाशों से श्रा श्राकर दौड़ते हुए उसका श्रनुसरण किया। प्रस्थान करने पर उसकी बाँई श्रोर से जाते हुए हरिणों ने राजिसिंह का उपस्थित विनाश सूचित किया। दात्राप्ति में सूखे वृच्च पर सूर्यमण्डल के सामने (बैठा) कौ श्रा मानो हृदय को विदीर्ण करता हुश्रा दाक्षण बोली बोल रहा था। बहुत दिनों के सिक्चित मल-पटल से मिलन तनु वाला कज्जलमय-सा एक दिगम्बर जैन, जो मयूर के पुच्छ से युक्त था, सामने श्राया। दुर्निमित्तों से उसकी यात्र। श्रीमनिन्दित नहीं होने के कारण वह श्रत्यन्त शिक्कत था। पितृ-स्नेह से कोमल हुए हृदय से उन दुर्लच्यों की उपेचा करते हुए, घोड़े के कंधे पर निश्चल नेत्रों का लच्य बाँध कर, हँसना श्रोर बोलना बन्द कर, मौन हुए सूपालों के श्रागे श्रागे श्रागे चलते हुए उसने बहुत योजनों का मार्ग एक ही दिन में श्रातिक्रमण किया।

जब राजा की मन्दता की बात जान कर भगवान् सूर्य मानो उदास श्रीर तेज-विहीन होकर श्रधोमुख हो रहा था, तो भिष्ड श्रादि श्रयायी राज-पुत्रों से बार-बार श्रनुरोध किये जाने पर भी हर्ष ने श्राहार नहीं किया। श्रागे चले हुए प्रतीहारों द्वारा पकड़ कर लाये गये श्रामीयों ने उसे सहज मार्ग बताया। बराबर चलते हुए ही उसने रात बिता दी।

दूसरे दिन दोपहर के समय वह राजधानी पहुँचा। 'जय' शब्द का अन्त हो गया था। तूर्य-नाद अस्त हो गया था। गीत और उत्सव बन्द थे। चारण गा नहीं रहे थे। दूकानों में सौदे नहीं पसारे गये थे। स्थान-स्थान पर कोटिहोम की उठती हुई धूम-रेखाओं से, जो पवन के बल से कुटिल हो रही थीं, राजधानी भर रही थीं, मानो यम-महिष के सींगीं की नोकों से राजधानी खोदी जा रही थीं; या मानो यम-पाश की डोरियों से राजधानी बाँधी जा रही थी। ऊपर महरातो वायस-मण्डितयाँ, मानो

यम महिष को अलङ्कृत करने वाली काले लोहे की घिएटयाँ, दिन भर कटु बोली वोल कर आसन्न अमङ्गल सृचित कर रही थीं। कहीं निराहार पड़े हुए स्नेही बान्धव शिव की आराधना कर रहे थे। कहीं दीपों से जल कर कुलीन कुनार माताओं को प्रसन्न कर रहे थे। कहीं नर-मुण्ड का उपहार लाने में उद्य प्राविड़ वेताली की प्रार्थना कर रहा था। कहीं बाहु-प्राकार उठा कर आन्ध्र चिष्डका को प्रसन्न कर रहा था। अन्यत्र शिर पर रखे हुए पिघलते गुग्गुल से विकल नव सेवक महाकाल का अनुनय कर रहे थे। कहीं स्वजन तेज छुरों से अपना मांस काट कर होम करने में लगे थे। कहीं सामन्तों के पुत्र प्रगटरूप से महा-मांस वेचने का प्रकम कर रहे थे। राजधानी मानो शमशान की धूलि से दूषित थी, मानो अमङ्गलों से गृहीत थी, मानो राचसों से नष्ट हो गई, मानो कलि-काल से कविलत थी, मानो अधमेंद्वारा लूट ली गई थी, मानो पाप-पटलसे ढकी थी, मानो अनित्यता-धिकारों से आकान्त थी, मानो दुदेवद्वारा अपना ली गई थी। वह (राजधानी) शून्य-सी, सुप्त-सी, अपहत-सी, लिजित-सी और मूर्छित-सी थी।

वाजार को रास्ते में घुसते ही उसने एक यमपट्टिक देखा। छुतूहल से श्राकुल बहुत से बालकों से वह घिरा था। उसके बाँये हाथ में एक चित्रित पट था, जो लम्बी लाठियों के सहारे पसारा हुआ था। इस पट में एक भीषण महिष पर प्रेतनाथ सवार था। दूसरे हाथ में पकड़े शर-कएडे से वह परलोक की बात बता रहा था। हुई ने उसे एक श्लोक गाते सुना—

सहस्र सहस्र माता-पिता श्रोर शत शत पुत्र-कलत्र युग युग में बीत गये। वे किसके हुए या श्राप किसके हैं ?

इससे उसका हृदय श्रोर भी विदीर्ण हुआ। क्रम से वह राजद्वार पर, जहां सभी लोगों का प्रवेश-प्रतिषिद्ध था, गया। घोड़े से उतर कर उसने भीतर से निकलते सुषेगा नामक वैद्यकुभार को देखा। उसकी मुख-कान्ति उदास थी श्रोर वह इन्द्रियों से त्यक्त-सा था। उसको नभस्कार करने पर हर्ष ने पूछा—"सुषेगा, तात की कुछ विशेषता हैं या नहीं?" उसने उत्तर दिया—"श्रभी तो नहीं है, शायद कुमार को

१—मातायें सात हैं; ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौम्रूरी, वैष्यावी, वाराही, इन्द्रायाी स्रोर चामुराडा।

२--नर-मांस।

३-- यमका पट दिखाकर जीने वाला।

४-- अच्छी अवस्था।

देख कर हो।" द्वारपालों से प्रगाम किया जाता हुन्ना वह धीरे धीरे राजकुल के भीतर गया । वहाँ सर्वस्व दान किया जा रहा था । कुल-देवता की पूजा हो रही थी। श्रमृतचरु पकाने की किया प्रारम्भ हो गई थी। छ आहुतियां का होम' हो रहा था। द्धि-युक्त घत से सिक्त अभिनव दूर्वा-पङ्चत्र होस किये जा रहे थे। महामायूरी<sup>र</sup> का पाठ हो रहा था। गृह-शान्ति का सम्पादन हो रहा था। भूतों से रत्ता के लिए किया जाता बलि-विधान समाप्त हो रहा था। संयमी विष्न वेद-पाठ प्रारम्भ कर चुके थे। रुद्र एकादशी<sup>3</sup> के जप से शिव-गृह गूँन रहा था। अतिशुचि शैव शिव को सहस्र सहस्र कलशों से नहला रहे थे स्वामी के दर्शन न पाने से दुखी हो नरपति आंगन में बैठे बैठे दिन-रात बिता रहे थे, भीतर से निकले ( राजा के ) निकटवर्ती परिजन उन्हें ( राजा का ) समाचार बता रहे थे, उन ( नरपितयों ) का स्नान, भोजन और शयन नाममात्र का ही होता था; श्रपना संस्कार छोड़ देने से उनका वेश मिलन हो गया था, श्रौर वे चित्र ही भाँति निश्चल थे। दुख सं उदासमुख हो बाहरी परिजन बाहरी प्रकोष्ठ में मण्डल बाँवकर धीरे धीरे राजा की दारुण अवस्था का वर्णन कर रहे थे। कोई चिकित्सक के दोष बता रहा था, कोई ऋसाध्य व्याधि के लत्तरणों के पद पढ़ रहा था। कोई बुरे स्वप्न कह रहा था। कोई पिशाच की बात कर रहा था। कोई दैवज्ञ के आदेश प्रकाशित कर रहा था। कोई उत्पात गारहाथा। कोई अनित्यता पर विचार कर रहाथा, संसार को दोष दे रहा था, कलि-काल की करतूतों की निन्दा कर रहा था छोर दैव की उलाहना दे रहा था। दूसरा धर्म पर रोष कर रहा था ऋौर राजकुल के देवताओं को दोष दे रहा था। तीसरा क्रंश में पड़े कुल-पुत्रों के भाग्य की निन्दा कर रहा था।

श्रविरत श्रश्रु-जल से परिपूर्या नेत्रों से पिता के परिजन ने हर्ष को देखा। सबलते हुए (स-विशेष, मक्खन श्रीर तेल की गन्ध, जो विविध श्रीपिध्यों के रस की गन्ध से युक्त थी, सूँघता हुआ वह तोसरी कच्चा के भीतर पहुंचा।

धवल-गृह श्रत्यन्त नि:शब्द था। देहली पर बहुत से द्वार-पाल खड़े थे। तिगुने पर्दे से भीतर जाने का रास्ता त्रोमाल हो गया था। भीतरी गुप्त द्वार वन्द था। किबाड़ों

१— "प्रजापतये स्वाहा, इस प्रकार छः देवताश्रों का नाम लेकर छ: ही त्राहुतियों का प्रचेप 'पडाहुतिहोम' कहा जाता है"— शङ्कर ।

२--बौद्ध-विद्या किसी किसी के अनुसार शैव-मन्त्र --शङ्कर।

३--शिव-मन्त्र ।

४--शरीर केशे त्रादि साफ करना, सिंगार करना।

का बजना रोक दिया गया था। बन्द खिडकियों से हवा रोक दी गई थी । परिचारक पीडित हो रहे थे। पैरों की चोट से बोलती सीढियों से प्रतीहार प्रकृपित होते थे। शब्द-रहित इशारे से सभी कामों के लिए आदेश दिया जा रहा था। कवच धारी कुछ दूर पर बैठे थे। कोने में खड़े श्राचमन-जल रखने वाले पुकारे जाने से ही चिकत हो जाते थे। चन्द्र-शालिकां में प्रतिष्ठित लोग चुपचाप बैठे थे। बड़ी श्राधियों से पीडित बान्धव-श्रङ्गनायें वातायनों पर पड़ी थीं। श्रांगन में उद्विम परिजनों का ढेर लग गया था। कुछ ही स्नेही लोग भीतर पहुंचे हुए थे। गम्भीर ज्वर के श्रारम्भ होने से भिषक भीत थे। मन्त्री चिन्तित हो रहे थे। पुरोहित व्यथित हो रह थे। बान्धवों को क्षोश हो रहा था। परिडत सो रहे थे । विश्वस्त सामन्त संतप्त थे। चॅंबर डुलाने वाले का चित्त सुना था। शिरोरज्ञ हुख से दुबले हो गये थे। (राजा के) व्रिय वात्रों का मनोव्यरूपी धन चीया हो रहा था। स्वाभि-भक्ति से त्राहार छोड़ने से बलहीन प्रिय राजा विकल थे । सारी रात जगने से राजाओं के पुत्र धरती पर पड़े थे । परम्परा से त्राये कुल-पुत्र शोकाकुल थे। कञ्चुकी शोक से संकुचित हो गये थे। चारण निरानन्द हो गये थे। निकटवर्ती निराश सेवक लम्बी साँसें ले रहे थे। ताम्बूल छोड़ देने से वाराङ्गनात्रों के अवर घूसर हो गये थे । महानस के अध्यत्त घवड़ाये हुए वैद्य-द्वारा बताये जाते पथ्य के बनाने में लगे थे। सेवक ऊपर उठाये हुए जल-पात्रों से वारि-धारा पी रहे थे, जितसे उनका मुंह सूखने का राग दूर हो रहा था ें। राजा कं इच्छानुसार खूब खाने वाले खिलाये जा रहे थे । समभ व्यवहारी भेषज की सामिप्रयां जुटाने में व्यप्न थे । बार बार पानी (पिलाने) वाले के बुलाये जाने से रोगी की घोर पिपासा का अनुमान लगता था। बर्फ से घिरे वर्तन में मक्खन वाला दूध ठएडा किया जा रहा था। सफेद ख्रौर गीलं कपड़े में रखं कपूर से श्रञ्जन-शलाका शीतल की गई थी। गीले की चड़ से लिपे नये घड़े में कुछा करने का मट्टा रखा था। कमल के

१-- अथवा "नविर्मित गवाचों से इवा की रचा होती थी" - कैलाशचनद्र दत्त ।

२—प्रासाद पर का कमरा। यहां चन्द्र-किरयों अधिक अवाध गति से आती होंगी; इसीलिए शायद इसका नाम 'चन्द्रशालिका'-्या 'चन्द्रशाला' हुआ।

३--जप होम आदि करने में सारी रात जगने से वे सो रहे थे।

४--श्रन्तःपुरचारी वृद्ध विप्र।

५—इस वाक्य में 'पीयमान' की जगह 'पाय्यमान',पढ़ने से श्रव्छा श्रर्थ निकलेगा-सेवक उपर उठाये हुए जलपात्रों से (राजा को) वारि-धारा पिला रहे थे, जिससे उसका मुँह सूखने का रोग दूर हो रहा था।

गीले और कोमल पत्तों से मृगाल ढके थे। वह स्थान, जहां जल पीने के पात्र थे, नाल वाले नीले कमलों के फूलों से युक्त था। जनला हुआ जल धारानिपातों से ठएडा किया जा रहा था। लाल चीनी से तेज सुगन्धि निकल रही थी। मचान पर बालू की बनी सुराही रक्खी थी, जिस पर रोगी की आँखें लगी थीं। सरस शेवल से लपेटा सुराखदार घड़ा मर रहा था। मिगामय कटोरे में लावे का सन्तू चमक रहा था। पीले रक्ष के वर्तन में सफेद चीनी रक्खी हुई थी। शिशार औषधियों के रस और चूर्ण से ढेर के ढेर स्फटिक, शुक्ति और शङ्क भरे थे। पुराना आंवला, मातुलुङ्ग, द्राचा, दाडिम आदि फल प्रचुर प्रमाग्य में सिक्चित किये गये थे। दिल्ला पाये हुये आह्मण शान्ति-जल की बूंदें छिड़क रहे थे। दासी द्वारा पीसे जाते ललाट-लेप से शिला संलिप्त थी।

उसने ऐसे ही धवलगृह में स्थित पिता को देखा। ज्वर की आग से परलोक-विजय के लिए मानो उसका नीराजन किया जा रहा था। निरन्तर करवट बदलने से तरंगित शञ्या पर वह छटपटा रहा था, जैसे चीर सागर में बिष की गर्मी से शेष छट-पटाता हो। मोतियों के चूर्या से धवल हुआ वह चय काल में समुद्र के समान सुख रहा था। काल उसे उसी तरह उठा रहा था, जैसे कैलास को दशानन । निरन्तर चन्दन लेप करने वाले परिचारक अपने धवल हाथों से, जिनका भीतरी भाग अत्यन्त उध्या अवयवों के सम्पर्क से मानों भरम हो गया था, उसे स्पर्श कर रहे थे। वह परलोक के किए प्रस्थान कर रहा था और पीछे रहने वाले चन्दन-लेप के वेष में उसका स्थायी यश उसे अालिक्कन कर रहा था। कमल, क्रमद, और इन्दीवर के पत्ते उसके शरीर पर निरन्तर दिये जा रहे थे, मानों काल के गिरते हुए कटाच्चों से उसका शरीर रंगविरंगा हो रहा था। इड दुपट्टे से उसके केशान्त बंधे थे, जिससे शिरोवेदना का सातत्य प्रगटही रहा था। श्रमहा वेदना से उसके कपालपट से नीला नाड़ी-जाल निकल रहा था, मानो काल के हाथ की श्रंगुलियों से रेखायें खींची जा रही थीं, जिनसे मृत्यु के शेष दिवसों की संख्या सचित हो रही थी: ऐसे विकराल कपाल-फलक से वह भय उत्पन्न कर रहा था. मानो समीपवर्ती यम के दर्शन से हुए उद्देग से उसकी आँखों की पुतिलयाँ कुछ भीतर घुस गई थीं। सूखे वृांतों से निकलती घूसर किरणों से तरंगित उच्या निश्वास-परम्परा मृग-तृष्या के समान लगती थी। काली होती जीभ, जो मानो खूब गर्म साँसों से जल गुई थी, दाक्या सिन्नपात का आरम्भ बता रही थी। छाती पर स्थापित मिया, मौक्तिक-

१-धार गिराकर, एक वर्तन से दूसरे में डाल कर।

२-समुद्र के पत्त में-मोतियों और वालू से धवल ।

हार. चन्दन तथा चन्द्रकान्त से वह अपने को यमदत के देखने के योग्य बना रहा था। श्रङ्गों को तोड़ने मरोड़ने में उसकी भुजायें ऊपर उठ गई थीं और हाथ के नावों की किरयों फैल गई थीं, जान पड़ता था जैसे वह ताप-शान्ति के लिये धारागृह (फुहारा) बना रहा हो । अत्यन्त निकटवर्ती जल, मिशामय तल तथा दर्पेशों के भीतर पडते प्रतिबिन्बों से भी वह संतापातिशय बता रहा था । स्पर्श करने वाली प्रण्यिनी की भाँ ते विश्वस्त मुर्च्छा को वह खूब मानता था। भीत वैद्यों द्वारा देखे गये दुर्लन्नणों से, मानो यम के पुकारने के श्रज्ञरों से, वह श्राविष्ट था। महाप्रस्थान के समय वह श्राप्त व्यक्तिगों के हृदयों में श्रपने संतायों का संचार कर रहा था। श्ररति ने उसे प्रहम्म कर लिया था, इसलिये कान्ति मानो ईच्यों से उसे छोड़ रही थी। वह उपद्रवों का उद्योग-स्थान था। ज्ञामता उस पर सभी श्रस्त्र छोड रही थी। निस्सहायता ने उसे वश कर लिया था। विषमता ने उसे अपना विषय, ज्ञय ने अपना ज्ञेत्र, और ग्लानि ने अपना गोचर बना लिया था। व्याधि ने श्रायत्त कर लिया था। काल ने क्रोड बना लिया था। (यम की) दिश्वा दिशा ने लच्य बना लिया था। पीडाओं ने पी लिया था। जागरण ने खा लिया था । विवर्षाता उसे निगल गई थी। गात्र-भक्त ने उसे प्राप्त बना लिया था। विपत्तियाँ उसे हरगा कर रहीं थीं। वेदनायें विभक्त कर रही थीं। दुख लूट रहे थे। दैव उसे लेना चाहता था। नियति ने (लेने का) निश्चय कर लिया था। श्रनित्यता ने सुँघ लिया था। श्रभाव श्रभिभूत कर रहा था। मृत्यु उसे पकड रही थी। वह कोरा को स्थान दे चुका था । वह उदासी का निवास था, वह काल के समीप, श्रन्तिम शांस के निकट, महा-प्रवास के श्रारम्भ में, लम्बी नींद के द्वार पर श्रीर यम की जीभ के आगे वर्तमान था। वह बोलता कम था। उसका चित्त चलायमान था और शरीर विवश था । उसकी श्राय चीया हो गई थी । वह बहबडाता बहुत था। साँसें लगातार ले रहा था। जँभाइयों ने उसे जीत लिया था। श्राधियों ने पराधीन बना दिया था। मुर्च्छा-पिपासा-स्रादि पीडाओं ने बाँध लिया था।

हुष के पिता के पास देवी यशोवती बैठी थी। अनवरत रोने से उसकी आँखें फूल गई थीं। चँवर लिये रहने पर भी साँसों से ही वह व्यजन जुला रही थी। विविध औषधियों की घूल से उसका शरीर घूसर हो गया था। बार बार "आर्थपुत्र, सो रहे हो ?" कहती हुई वह उसके शिर और छाती को छू रही थी।

पिता को देख कर दुख के प्रथम सम्पात से हर्ष की मित मथ गई और वह भाग्य के प्रति आशक्कित-सा हुआ। पिता को तो उसने यमपुर में ही व्वर्तमान माना। अग्रामर के लिए वह विवेक से वहिष्कृत हो गया। उसका धेर्य विचलित हो गया।

क्षोभ ने उसे अपना चोत्र बना लिया। वह आनन्द से रहित हो गया। विषाद ने उसे अपना विषय बना लिया। उसका हृदय मानो पावकमय हो गया। उसकी मूर्छित होती इन्द्रियां मानो विषम विष से दूषित हो गई थीं। अन्धकार में पाताल को भी और सूनापन में आकाश को भी वह मात कर रहा था। वह 'किंकर्तव्यविमृद' हो गया। उसने हृदय से भय का और मस्तक से पृथ्वी का स्पर्श किया।

दूर से परमिपय पुत्र को देख कर अविनिपति उस अवस्था में भी अतिशय स्नेह के वश हो मन से दौड़ता हुआ भुजाओं को फैला कर "आओ आओ" यह पुकारता हुआ शरीर से शयन से उठ गया। सत्वर समीप आये उस विनयावनत (पुत्र) को वलपूर्वक उठा कर छाती से लगा लिया; जान पड़ा जैसे वह सप्रेम चन्द्रमण्डल के बीच घुस रहा हो, अमृतमय सरोवर में डुवकी लगा रहा हो, हिस्चन्दन रस के बड़े भरने में नहा रहा हो, या हिमालय के जल से अभिषक्त हो रहा हो। अझों से अझ तथा कपोल से कपोल मिलाते हुए और आँखें, जिन से निरन्तर निकलते आँसू पपनियों की नोकों में गुँध गये थे, मूँदते हुए ज्वर का संताप भूल कर उसने देर तक आलिझन किया। देर के बाद किसी-किसी प्रकार छुटकारा पाने पर हट कर राजकुमार ने नमस्कार किया। फिर जननी को प्रणाम कर निकट आया और शज्या के निकट बैठ गया। पिता निर्निमेव तथा निश्चल नेत्रों से उसे मानो पीता रहा। उसने वार बार कांपते पाणि-तल से उसका स्पर्श किया। रोग के कारण चीण हुए कण्ठ से कठिनाई से वह बोला—"वत्स, दुवले हो गये हो।" भणिड ने कहा—"देव इन्हें भोजन किये आज तीसरा दिन हो गया।"

यह सुन लम्बी साँस लेकर श्रश्न-वेग से रुकते शब्दों में उसने किसी किसी तरह कहा— "वत्स, जानता हूं कि तुम ितृ-िप्रय हो और तुम्हारा हृदय अत्यन्त मृदु है। श्रात्यन्त बलवान तथा सर्व-कोश-प्रद स्वजन-स्नेह ऐसे दुर्भोगों में धीरों की भी बुद्धि को विकल कर देता है। अतः शोक नहीं करना चाहिये। इसम दाह-ज्वर से जल कर भी मैं दीर्वायु की इस मानसिक पीड़ा से श्रधिकतर जन रहा हूं। तुम्हारी दुर्वलता तेज शक्ष की तरह मुस्ते काट रही है। मेरा सुख, राज्य, वंश, और प्राण्य तुम में स्थित हैं और जैसे मेरा तसे ही सभी प्रजाओं का। तुम सरीखों की पीड़ा सकल भुवन को पीडित करती है। श्रापसरीखे (महापुरुष) श्रल्पपुण्यवालों के वंश को श्रलङ्कत नहीं करते। श्रनेक पिछले जन्मों में उरार्जित पुण्यकमों के तुम फल हो। तुम्हारे लच्या कह रहे हैं कि चारों समुद्रों का श्राधिपत्य तुम्हें करतलगत सा है। तुम्हारे जन्म से ही में इतार्थ हूं। जीने की श्रमिलाषा सुमे नहीं हैं। (केवल) वैद्य

का अनुरोध मुक्ते दवा पिला रहा है। श्रीर भी, सभी पजाश्रों के पुरुषों से सकल भुवन पालने के लिए उत्पन्न होने वाले श्रापसरीखों के माता-पिता जनम-प्रवस्त के उपाय हैं। राजाश्रों के बन्धु तो प्रजा हैं। इसलिये उठो श्रीर सभी कियायें करो। तुम्हारे श्राहार करने पर ही मैं भी स्वयं पथ्य खाऊँगा।"

इतना कहें जाने पर शोकानल इसके हृद्य को इस तरह जलाने लगा जैसे भरम कर डालेगा। च्याभर रह कर पिता से भोजन करने के जिए फिर भी आदेश पाकर धवल गृह से उतर गया और सोचने लगा — "यह महावलय असमय में ही उपस्थित हुआ, जैसे बिना बादल के बजपात हुआ हो। सामान्य शोक भी मरण है जब केवल साँसें चलती रहती हैं, महाव्याधि है जिसके लिए औषधि नहीं बताई जा सकती, अग्नि-प्रवेश है जो भस्म नहीं कर सकता, जीवन में ही नरक-वास है, बिना ज्योति के ही अङ्गार-वृष्टि है, आरे से चीरना है जो दुकड़ा नहीं कर सकता, बज की बनी सूई की चोट है जो घाव नहीं कर सकती। विशेष शोक का कहना ही क्या है ? अब मैं क्या कहें ?"

एक राजपुरुष के साथ अपने स्थान पर जाकर उसने कुछ ही कवल प्रह्णा किये। ये कवल मानो धूममय थे जिनसे अश्रुपात हुआ, मानो अग्निमय थे जिनसे हृदय में दाह पैदा हुई, मानो विषमय थे जिनसे मूर्जा हुई, मानो महापापमय थे जिनसे घृणा उत्पन्न हुई, मानो लग्गामय थे जिनसे वेदना हुई। कुझा करते समय उसने चँवर डुलाने वाले को आदेश दिया —"जान आश्रो कि तात कैसे हैं।" वहाँ जाकर वह लौट आया और विदित किया "देव, तात वैसे ही हैं।" यह जानने पर बिना पान लिये ही सूर्यास्त होने के समय व्यथित चित्त से सभी वैद्यों को एकान्त में चुलाकर विषएण्याहृदय हो उनसे पूछा— वैद्याण, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिये ?" उन्होंने निवेदन किया —"कुछ ही दिनों में आप सुनेंगे कि आपके पिता फिर से प्रकृतिस्थ और स्वस्थ हो गये।

उन वैद्यों के बीच रसायन नामक एक वैद्य-कुमार था। वह पुनर्वसु का वंशज था। उस की ऋायु लगभग ऋठारह वर्ष की थी। वह उसी राजकुल में वंश-परम्परा से ऋागत था। राजा ने पुत्र के समान उसका लालन किया था। स्वभाव से ही उसकी

१. 'प्रकृतिस्थ' ऋौर 'स्वस्थ' से 'मृत्यु को प्राप्त' सूचिद्ध होता है। "मरणं प्रकृति; शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते बुधैः" (रघु०) बड़ी पटु थी । वह अष्टाङ्गं आयुर्वेद में निपुण हो गया था। वह व्याधि के स्वरूपों को ठीक ठीक जानता था। आँसू बहाता हुआ वह चुपचाप मुँह नीचे लटकाये था। राजकुमार ने पूछा —'मित्र रसायन, सच सच कहो यदि तुम कुछ भी अमङ्गल देख रहे हो।' उसने उत्तर दिया "देव, कल प्रात:काल वास्तविक अवस्था बताऊँगा।"

इसी बीच घरेलू कमलों के रखवारे ने चकवे को आश्वासन देते हुए एक श्रापरवक्त जोर जोर से पढ़ा:—

"विहग, मन दृढ़ करो, स्वयं शोक तज दो, विवेक-मार्ग पर चलो। कमलों की सरसी की शोभा के साथ सूर्य सुमेठ के शिखर पर आश्रय लेता है।"

यह सन कर उस वचन-निमित्त-ज्ञ ने पिता के जीने की श्राशा विलक्त शिथिल कर दी। वैद्यों के चले जाने पर उसका धैर्य नष्ट हो गया । शाम को वह फिर से पिता के समीप गया। 'बड़ी जलन है। हरिगा, हार लाख्नो। वैदेहि, मेरी देह पर मियाद्रपेया रखो। लीलावति, हिम-कयों से ललाट पर लेप करो। धवलाचि, कपूर की बकनी दो । कान्तिमति, श्राँख पर चन्द्रकान्त रखो । कलावति, कपाल पर क्रवलय रखो । चारुमते, चन्दन का लेप करो । पाटलिके, कपड़े से हवा करो । इन्द्रमति. श्चरविन्दों से दाह मन्द करो । मदिरावति, त्रार्द्र वस्त्र से प्रसन्न करो । मालति, मृगाल लास्रो । स्रावन्तिके, तालवृन्त चलास्रो । बन्धुमित, भागते हुए माथे को बाँधो । धारियाके, कन्धा धरो । कुरङ्गवति, छाती पर सशीकर कर रखो । बलाहिके, बाह दवाओ । पद्मावति, पाँव दवाओ । अनुक्रसेने, अङ्ग ट्रतापूर्वक पकडो । विज्ञासवति. समय क्या है ? नींद नहीं आ रही है, कुमुद्रति, कथा कहो ।'-वहाँ वह पिता के ऐसे ही प्रलाप अनवरत सुनता रहा और व्यथित हृद्य से दुख से लम्बी रात जग कर ही बिता दी। प्रात:काल में वह (धवल-गृह से) उतरा। श्रश्वपाल एक घोडा ला रहा था श्रीर द्वार की श्रोर बढ रहा था, किन्तु वह पैदल ही श्रपने स्थान पर श्राया। वहां जल्दी से उसने भाई के आने के लिये द्वत-गामी दूतों और तेज ऊँटवानों को रह रह कर भेजा। मुँह घोकर उसने परिजन द्वारा लाई गई सिगार की चीज़ें भी नहीं लीं। उसने सामने खड़े उदास राज ईमारों की 'रसायन, रसायन' यह अव्यक्त बोली सुनी और उसने पूछा ''भद्र, क्या रसायन ?'' यह पूछे जाने पर वे सब एक साथ चुप

१. सुश्रुत ने ऋायुर्वेद के ये ऋाठ अङ्ग बताये हैं: -(१) शल्य (२) शालाक्य (३) कार्यचिकित्सा (४) भूतविद्या (४) कौमारभृत्य (६) ऋगदतन्त्र,

<sup>्(</sup> ୬ ) रसायनतन्त्र ( ८ ) वाजीकरण्तन्त्र ।

हो गये। बार बार अनुरोध किये जाने पर उन्होंने दुख से किसी किसी प्रकार कहा -"हे देव. (रसायन) श्रिप्ति में प्रवेश कर गया।" यह सुन भीतरी ताप से मानो जल कर वह उसी समय विवर्ण हो गया। उचित्रन होते शोकान्य द्वदय को वह धारण नहीं कर सका। उसने सोचा ''क़लीन जन स्वयं न होना' पसन्द करता है, विन्त नीच की भांति अप्रिय और द खद बात नहीं सुनाता । विपत्ति में इसने जो अपिन-प्रवेश का अनुष्ठान किया है, उससे तो इसकी सुन्दर कुलीनता उसी तरह और भी उज्जवल हो गई है जैसे आग में तपाये जाने से विश्रद्ध जाति का सोना।" फिर भी उसने सोचा - "अथवा यह स्नेह के अनुकृत ही हुआ। क्या मेरा पिता इसका पिता नहीं ? या क्या मेरी माता इसकी अम्मा नहीं ? क्या हम इसके भाई नहीं ? अन्य स्वामी के भी मरते समय प्राया धारणा करना इस संसार में लाज का कारणा होता है; प्रातःस्मरणीय पिता का तो कहना ही क्या, श्रनुजीवियों के लिए जो श्रमृतमय श्रौर निष्कपट बन्ध है त्रौर जिसकी प्रसन्नता सफल होती है। सम्प्रति त्रपने को जलाकर इसने उचित त्राचरण किया है। त्रथवा कल्प तक रहने वाले इस यशोमय का जल ही क्या सकता है ? वह केवल आग में गिरा। जले तो हम । धन्य है पुएयवानों का वह श्रप्राणी। श्रपुण्यात्मा तो यह राजकुल ही है, जो वैसे कुल-पुत्र से विलग हो गया। श्रीर भी, मेरे इन प्राणों का क्या कार्य-भार है, क्या करना रह गया है श्रथवा कौन-सा कार्य-नियोग है, जो श्रव भी निष्ठुर प्राया प्रस्थान नहीं करते। कौन-सा विव है, जो यह हृदय सहस्रधा विदीर्या नहीं हो जाता ? इस तरह दुखार्त ही वह राज-सदा नहीं गया। उसने सभी कार्य छोड़ दिये। चादर सं भस्तक-सहित अपने को ढक कर वह शयन पर पड़ रहा।

देव हुष की अवस्था ऐसी होने पर और राजा की वैसी, सभी लोगों के गालों में हाथ मानो काँटी की तरह गड़ गये। आँखों में मानो अअनु-प्रवाह का लेप हुआ। नाकों की नाकों पर दृष्टि मानो गथ गई। रोने की ध्विन माना कानों में उत्कीर्या हो गई। जीमों पर 'हा कप्ट' के शब्द माना सहज हो गये। मुहां में माना साँसे पक्षवित हो गई। होठों पर विलाप के पद मानो लिखित हो गये। दुख हृदयों में मानो पुझीभूत हो गये। नींद मानो गर्म आंसुओं के दाह से डरकर आंखों के भीतर नहीं आई। साँसों की हवा में वह कर हसी मानो विलीन हो गई। सन्ताप से मानो नि:शेष जल कर वागाी बढ़ नहीं सकी। कथाओं में भी परिहास नहीं सुन पड़े। जान पढ़ा कि गीत-गोष्ठी कहां चली गई। नाचें इस तरह विस्मृत हो गई, जैसे वे पिछके जनमों की बोती

#### १. न होना = मर जाना

बातें हों। स्वप्न में भी सिंगार की सामिष्यां नहीं छुई गई। उपभोग की बात तक नहीं हुई। भोजन का नाम तक नहीं लिया गया। (मद) पान करने वाली मण्डली आकाश-कुसुम हो गई। चारण के वचन मानो अन्य लोक में चले गये। सुख मानो किसी दूसरे युग के हो गये। मदन मानो पुनः शोकािम से जना। दिन में भी शयन नहीं छोड़े गये। धीरे धीरे महा-पुरुष-विनाश-सूचक बड़े बड़े बहुतेरे उत्पात एक ही साथ चारों और संसार में दीख पड़े, जिन से लोगों को राजा के न रहने का डर हुआ।

उसी प्रकार ५हले काँपते हुए सभी कुल-पर्वतों सहित धरती मानो पति के साथ जाने की इच्छा से चलायमान हुई। परस्पर टकराने से बोलती तरंगों से मानो इस श्रवसर पर धन्वन्तरि का स्मरण करते हुए समुद्र चुभित हुए। धूमकेनु ऊपर उठ श्राये, जो भावी राज-विनाश से भीत दिशात्रों के उन केश-पाशों के समान थे, जो फैले हुए मोर-पुच्छों की तरह लम्बे और कुटिल लगते थें। धूमकेतुओं से दिशायें विकराल हो गई, मानो दिक्षालों द्वारा आरम्भ किये गये आयुष्काम होम<sup>3</sup> के धुएँ से धूमिल हो गई। तवाये हुए लोहे के घड़े के समान लानी लिए हुए भूरे सूर्यमण्डल में भयद्भर कवन्य दीख पड़ा, मानो राजा की प्राण-रत्ता के किसी इच्छु क ने पुरुष का उपहार दिया । अपनी परिधि प्रज्यलित होने से चन्द्रमा चमकोला हो गया. मानो प्रहुगा करने की इच्छा से जंभाई करते हुए राहु के डर से उसने आग की दीवार बना ली थी। श्रमुरक्त दिशायें जल उठीं, मानो राजा के प्रताप से श्रलङ्कृत होकर वे पहले ही आग में प्रवेश कर चुकीं। रक्त-बिन्दुओं की भड़ी से वसुधा-बधू लाल हो गई. मानो लाल रेशमी कपड़े से ढक गई। राज-विनाश से होने वाले उद्वेग से भीत लोक-पालों ने काले लोहे के किवाड-स्वरूप श्रकाल के काले बादलों से मानों दिशाश्रों के द्वार बन्द कर दिये । हृदय-विदारी तूफानों के घोर गर्जन वढने लगे, मानो यम की यात्रा के समय बजाये जाने वाले गम्भीर ध्विन वाले नगारे बजे। ऊँटों के बाल की तरह भूरे धूल-पटल ने, जो मानो निकट होते यम-महिषों के खुर-पुटों से उठा था, श्राकाश को धूसर कर दिया। भुरुड के भुरुड सियाल मुँह ऊपर चठा कर श्राकाश से गिरती उल्काओं के समान श्रप्रि-ज्वालायें लेते हुए कड़वी बोली बोले । राज-मन्दिर में कुल-देवतात्रों के वालों के माँग से निकलते धुएँ से दुख प्रगट हुआ, मानो उनके बिखरे

<sup>.</sup> १. धन्वन्तरि समुद्र-मथन के समय ही समुद्र से बाहर हो गये थे।

२. अथवा, जो फैले हुए ज्वाला-समूह के समान विशाल और कुटिल लगते थे।

३. श्रायु बढ़ाने वाला यज्ञ ।

४. मांग से धुन्नाँ निकलना उत्पात है। धुन्नाँ विखरे हुए केश के समान लगता था।

हुए केश से शोक प्रकाशित हुआ। सिंहासन के समीप चक्रल भीरे मड़राये, जो काल-रात्रि की भूलती हुई कुटिल वेगी की शोभा धारण कर रहे थे। अन्त:पुर के ऊपर उड़ते कौओं की बोलो च्या भर के लिए भी बन्द नहीं हुई। कूजते हुए बूढ़े गीय ने रवेत आतपत्र के बीच से चक्रल चोंच द्वारा सरस्र मांस-पिएड के समान लाल माणिक्य खएड, मानो राज्य का जीवन, ऊपर काट निकाला।

इन बड़े बड़े उत्पातों से दुखी हो राजकुमार ने किसी किसी तरह रात बिताई। दूसरे दिन यशोवती की प्रतीहारी, वेला, राज-छुल से छुमार के पास चलो । जल्द जल्द चलने से विशीर्या होते गहनों से वह भङ्कार कर रही थी, मानो वह विषाद की विजय-घोषगा बन रही थी । उसके श्रस्थिर पैरों की चक्चल पैजनियों की ध्वनि सनकर बोलती हई घरेल हंसियों ने गला उठा कर दूर से ही मानो पूछा — "क्या है ? क्या है ?" श्राँसश्रों से श्रन्धी होकर गिरने से उसके विशाल नितम्ब पर करधनी बज उठी, इसके अनुकरण में बोलती हुई गृह-सारसियों ने मानो उसे रास्ता बताया। अनदेखे किवाड की ठोकर लगने से फूटे हुए ललाट से निकले रुधिर-पटल से, मानो लाल रेशमी कपड़ के अञ्चल से मुँह ढक कर वह रोई। उसने अपना बेत फेंक दिया, माना संताप क वंग सं पिघले हुए सुवर्ण-कङ्कर्ण के रस की धार फेंक दी। मुँह की हवा सं हिलती हुई चमकता चादर को वह इस तरह खींच रही थी, जैसे अपनी केंचुली को साँ।पेन खींच रहा हा। त्रानत कन्धों सं लटकते, हवा में हिलते, खूब काले, और शोक क अनुकूल खुले चश्चल केश-गुच्छ से, मानो तमाल की छाल के कपड़े सं, उसके कुच उक थे। वह बार बार अपने कर-किसलय हिला रही थी, जो स्तनों के पीटने की पीड़ा से पूल गये थे तथा इस तरह लाल अोर काले हो गये थे जैसे अत्यन्त गर्म आंसुआं के पांछनं स जल गय हां। अपने कपालां में प्रतिबिम्बित समीपवर्ता लोगों का, जो शाकामि मं प्रवेश करन वाले थे, वह माना शोगा चल्ल-निर्भार में नहला रही थी। चंचल आँखां की तरल किरगों से दिवस इस तरह श्याम हो गया जैसे उसके दुख से जल गया हो। कुमार कहां है शकुमार कहाँ हैं श" इस तरह लोगों से पूछती हुई वह आई। लोगों की विषएए श्रांखां सं उसकी श्रगवानी हुई। निकट श्राकर उसने धरती के तल पर दोनों हाथ टेक दिये। मुँह नीचे कर दाँतों से निकलती किरणों से सूखते हुए अोर कुछ-कुछ धूसर अधर को मानो सींचती हुई उसने नियदन किया--''देव ब वात्रो बचात्रो। स्वामी जीवित ही हैं कि रानी ने कुछ निश्चय कर लिया है।"

तब यह दूसरा ( अशुभ ) सुनने पर उसका धैर्य खो गया । वह दुख से गल

१. टूट कर बूदा में परियात हुए श्रांख रूपी भरने में।

गया, चिन्ता से प्रस्त हो गया। ताप ने उसे तोल लिया, भय ने गोद में कर लिया । वह मूर्छित हो गया। होश होने पर उसने सोचा पत्थर पर बार वार पड़ने वाली लोहे की चोट की तरह, मेरे कड़े हृदय में दुखों का निपात आग पैदा करता है सही, किन्तु मुक्त निर्देय की देह भस्म नहीं कर देता । उठकर जल्दी से वह श्रान्त:पुर गया। वहाँ मरने को उद्यत रानियों के ये श्रोर ऐसे ही प्रलाप उसने दूर ही से सुने—''बेटा श्राम, श्रपनी चिन्ता करो, तुम्हारी माँ श्रन्यत्र जा रही है। बचा जातीगुच्छ, जाती हूँ मुफ से विदा लो । वहिन भवन-दाडिम-लता. मेरे विना आज तुम अनाथ हो रही हो । लाल अशोक, मेरे पाद-प्रहार तथा कर्गाफुल बनाने के लिये पल्लव तोड़ने के अपराध चमा करना। श्रन्तःपुर के बाल बकुल, मेरे पुत्र, तुम मिदरा के कुलों से सिक्चित होकर दुर्वि-नीत हो गये हो, मैंने तुम्हें ( श्रव तक ) देखा । वची प्रियंगुलतिका, मेरा गाढ़ श्रालि-क्रन करो, मैं तेरे लिये दुर्लभ हो रही हूं। गृह द्वार पर के भद्र आम, पितृ-तर्पण में जलाञ्जलि देना, तुम मेरे अपत्य जो हो । भाई पिंजड़े के सुग्गे, मुक्ते भूलना नहीं, क्या कहते हो ? मैं तुमसे दूर हो रही हूं । मैना, स्वप्न में फिर हमारा समागम हो । भाई धरेलू मोर को, जो मेरा रास्ता रोक रहा है, किसे सींप दूँ ? माता इस हंस-मिथुन का सत के समान लालन करना, मैं मंद्रपुरया हूं जो इस चक्रवाक-युगल का विवाहोत्सव नहीं सम्पादन कर सकी। मानवत्सन घरेलू हरिग्री, लौट आश्रो । कब्लुकी, मेरी प्रिय वीगा लात्रो तो में उसे त्रालिङ्गन करूँ । चन्द्रसेना, इस व्यक्ति को अच्छी तरह देख लो । विन्दुमति, यह तुम्हारी अनितम बन्दना है। चेटि, पाँव छोड़ो। आर्या कात्यायनिका, क्यों रोती हो ? दैव मुक्ते ले जा रहा है। तात कञ्चुकी मुक्त अल-च्चा की प्रदिच्चा क्यों करते हो ? धाई, अपने को धरो, पैरों पर क्यों पड़ती हो ? सुक अपश्चिमा का गला पकडो। हा कष्ट, मैं प्रियसखी मलयवती को न देख सकी। कुरङ्गवती, यह विदा की श्रञ्जलि है। सानुमती, यह श्रन्तिम प्रगाम है। कुवलयवती, यह तेरा आखिरी आलिङ्गन है। सखीगया, प्रयाय-कलह चमा करना।

इन प्रलापों से उसके कान जलने लगे। भीतर जाते ही उसने माता को बाहर निकलते देखा। वह अपनी सभी सम्पत्ति दान कर चुकी थी। मरणकाल के भूषणा धारण कर चुकी थी। जानकी की भाँति वह पति के सामने अग्नि में प्रवेश करने वाली

<sup>.</sup> १. स्त्रियों के पैर की चोटों से ऋशोक खिलता है श्रोर मदिरा के सिख्रन से बकुतु ।

२. काषाय वस्त्र पहनने बाली यूढ़ी विधवा ।

३. फिर से नहीं आने वाली।

थी। तुरंत नहाने से उसकी देह आर्द्र थी, जैसे भगवती लचमी तत्त्वण समुद्र से बठी हो। वह कुसुम्भ फूल के समान दो लाल वस्त्र पहने थी. जैसे आकाश की दो सान्ध्य श्राभायें हों। उसकी देह पर रेशमी चादर के समान श्रविधवा-मरग्-चिह्न लगे थे, जो पान खाने से कुछ कुछ श्यामल हुई अधर-प्रभा के पड़ने से लाल हो रहे थे। उसके कुचों के वीच लाल कएठ-सूत लटक रहा था, जिससे फटे हुए हृदय से निकली रुधिर-धारा की आशङ्का हो रही थी । उसका हार, जिसका सृत टेड़े और कुटिल कुएडल की नोक से खिंच गया था, सफेद रेशमी कपड़े की फाँस की तरह उसके गले में तकलीफ पैदा कर रहा था, उसकी देह कुङ्कुम से लिपी थी, मानो चिता की आग जलाने की इच्छा से उसे प्रस चुकी थी । चिता की आग पूजने के फुलों के समान **डमले उनले अशु-विन्दुओं से वह अपना अख्रल भर रही थी,** मानो गृह-देवताश्रों से विदाई लेने के उपहार में पद पद पर गिरते कड़्या विखेर रही थी। उसके गले में पैरों के त्यागे तक सूतों में गुंथी फुलों की माला लटक रही भी, मानो वह यम के भाले पर चढी हुई थी । उसके कान पर का कमल, जिसके भीतर भौरे गूँज रहे थे, लोचन-कमल से मानो बिदा की बातें कर रहा था। रह्नों के बने नुपरों के बन्ध घरेल हंस मण्डल बाँध कर मानो उसकी प्रदक्तिणा कर रहे थे। जैसे उसका चित्त, जिस में उसका प्राग्-सदृश (पति ) रखा हुआ था, मरने के लिये श्रविचल था, वैसे ही एक चित्र-फलक, जिस में उसके पति का चित्र बनाया हुआ था, उसके हाथ में श्राहित था। पतिव्रता की पताका के समान पति की प्रिय प्रासयष्टि का, ' जिसकी चारों श्रोर पूजा की भावना से उजले फुलों की उडती हुई माला बँधी थी, उसने त्रालिङ्गन किया। श्रपने चरित्र के समान सफेद शाही छाते के सामने, जैसे श्रपने बन्धु के सामने, उसने श्रांखों से श्रांसू बहाये । उसने सचिवों को श्रादेश दिया, जिसे स्वामी के पैरों पर पड़ने से श्रधिकाधिक निकलते श्रशु-प्रवाह से श्राँखें बन्द हो जाने से उन्होंने कठिनाई से सममा। अनुनयपूर्वक लौटाये गये दुखी वृद्ध बन्धुओं के रोने से बढते हुए घर के ऋन्दन से उसके कान त्याकृष्ट हुए। पति की बोली के समान पिंजड़े के सिंह के गर्जन ने उसका हृदय हर लिया । उसकी धाई और श्रपनी पति-भक्ति ने उसे भूषित किया। एक बृढ़ी श्रौर मूर्ज़ा, दोनों ही परिचितों ने, उसे सदारा दिया । सखी श्रौर पीड़ा, विपत्ति के दोनों साथियों ने, उसे ऋालिङ्गन किया । वह परिजन ऋौर संताप से घिरी थी, जिन्होंने उसके सभी श्रवयवों को पकड़ रखा था। बड़े बड़े फ़ुल-पुत्रों ने उसे घेर लिया था। वह लम्बी साँसें छोड़ रही थी। बूढे कंचुकी उसके पीछे पीछे त्रा रहे थे।

१. एक तरह का अस्त्र।

उसका दुख बहुत बढ़ गया था। राजा के प्रिय कुत्तों को भी उसने र्त्यांसू-भरी र्त्यांस्तें से देखा। वह सौतों के भी पांव पड़ी। चिन्नित पुतिरयों से भी उसने बिदा ली। घरेलू चिड़ियों के भी सामने उसने हाथ जोड़े। पशुत्रों से भी उसने बिदा मांगी घरके पेड़ों से भी वह लिपटी।

माता को देख कर उसकी आँखें डबडबा आई और दर ही से उसने कहा-"माँ, तुम भी मुभ्त अरुपपुरय को छोड़ रही हो। प्रसन्न होओ। लौट जाओ। यह कहता हुआ ही वह सस्नेह पांबों पर पड़ गया और नूपुर के रह्नों की किरणों से उसकी चुड़ा चुम्बित होती रही । जब उसका प्रिय कनिष्ठ पुत्र उदास होकर पैरों पर उसी तरह शिर रखे रहा, तो देवी यशोवती पहाड के समान भारी दुख से दब गई और मूर्छारूपी गाढ़ श्रन्थकार में, मानो रसातल में, घुसने लगी । श्रश्रु-प्रवाह के समान देर तक बन्द रखने से पुर्श्वीभृत स्नेह पूर्णरूप से उमड़ त्राया श्रौर कोशिश करने पर भी वह आँगुओं का गिरना रोक नहीं सकी। कुचों में उत्कट उत्कम्प होने से शोक प्रगट हन्त्रा। गला गद्गद हो जाने से वह विकल थी । त्र्यसाधारण दुख होने से उसका होंठ काँप रहा था। उसकी नाक बार वार फड़क रही थी। आँखें बन्द कर आँसुओं की बाढ़ से उसने विमल कपोलों को सावित किया। अपने चन्द्रमुख को कुछ ऊपर उठा कर रेशमी कपड़े के श्रंचल से ढक लिया, जो श्रश्चल हाथों के नखों की किरगों से इस तरह खचित था, जैसे उसके वारीक छेदों से त्राँसू का सोत निकल रहा हो। उसका मन दुखी हो गया त्र्यौर उसके स्तन चुने लगे । प्रसव-दिवस से लेकर इस श्रङ्कशायी का समुचा शेशव उसे याद श्रा गया । फिर, उसका चित्त स्वननों के यहाँ चला श्रोर प्राकृत प्रमदा की भाँति वह देर तक मुक्तकएठ से रोई। ''माता, पिता मरने को तैयार मुक्त पापिन श्रीर इस तरह श्रत्यन्त दुखिनी को मत देखो" इस प्रकार रो रो 'कर माता ख्रौर पिता को बार बार पुकारा । "हा वत्स, मैं स्त्रभागिन तुम्हें न देख सकी" इस तरह दूर में स्थित प्रिय ज्येष्ठ पुत्र के लिये रोई। तुम अनाथ हो गई" यह कहती हुई ससुराल में रहने वाली बेटी के लिए शोक किया । "निष्करुण, इस व्यक्ति ने तुम्हारा क्या श्रपराध किया ?'' यह कहती हुई दैव को उलाहना दिया। कोई भी स्त्री मेरे समान दुखिनी नहीं है। इसी तरह भाँति भाँति से त्रपनी निन्दा की। "निष्ठुर तुमने मुभे लूट लिया" इस तरह सहसा यम को दृसा।

शोक का वेग शान्त होने पर उसने सुत को सस्नेह उठाया । रोते हुए पुत्र की आँखें मानो द्रवीभूत होकर अधिकाधिक कर रही थीं । माता ने अपने हाथ से उसकी आंखें पोछीं, और पोछते समय पपनियों पर हाथ के नखों की किरगों इकट्टी हो

गईं। उसने बार बार भरती हुई श्रपनी श्राँखें भी पोब्री, जिनकी भीतरी सफेदी को गहरी लाली ने पी लिया था, जिनके कोने गर्म आँसुओं से फल गये थे, जिनकी पपनियों पर उजले अशु-विन्दु ताराओं की तरह शोभ रहे थे और जो आँस की बारीक बूंदों की मड़ी से कातर थीं। तब शोक में लटकती अलक-लताओं को, जो श्रांस से भीगे गालों पर लग गई थीं, उसने कानों को ऊपर चढ़ाया। ढीली होकर नीचे लटकती बालिका में फँसी हुई टेड़ी लटों को अलग हटाया। अअ-प्रवाह से पूर्ण गीले, कुछ नीचे गिरे हुए श्रीर तरंगित श्रश्चत को हाथ से उत्पर उठाया । ( श्राँसू से भीगे गालों पर ) सटे रेशमी कपड़े की लाली की परिछाही जिस कुबड़ी दासी के लावएय पर पड़ी उसने राजहंसमुखवाले राजत पात्र को सुकाया, जिससे निकले जल से रानी ने अपना मुख-कमल योया। जनम से गूंगा दास हाथ में धुला हुत्रा स्वच्छ रुमाल लिए था, जिससे रानी ने हाथ पोंछे। निर्निमेष आँखों से देर तक वेटे का मुँह देख कर बार वार लम्बी साँसे लेकर वह बोली ''वत्स, तुम श्रिप्रिय, निर्मुगा या त्याज्य नहीं हो। मेरे थनके दूध के साथ ही तुमने मेरा हृदय पी लिया । किन्त इस समय अतिशय स्वामि-भक्ति से आ ज्लादित मेरी दृष्टि तुम्हें नहीं देख सकती । श्रीर भी, पुत्र, मैं राज्य का उपकरण त्राकरण लच्मी या पृथ्वी नहीं हूं, जिनका व्यसन अन्य पुरुषों को देखना है। मैं धर्म-धवल कुल में उत्पन्न हुई हूँ, कुल-कलत्र हूँ ऋौर मेरा धन मेरा चरित्र है। क्या तुम यह भूल गये हो कि सिंह की भाँति मैं सौ सौ समरों में विजयी पुरुष-श्रेष्ठ की घरनी हूं। मेरे समान वीर-जा, वीर-जाया, वीर-जननी तथा पराक्रम-क्रीत स्त्री श्रीर कर ही क्या सकती है ? तुम्हारे पराक्रमी पिता ने -भरन, भगीरथ और नाभाग के समान नरेन्द्र-श्रेष्ठ ने-भेरा पाणि-पहणा किया। सेवा में दोड़ करने वाली अनन्त सामन्तों की स्त्रियों ने सोने के घड़ों को उड़ेल कर इस शिर पर अभिषेक किया। इस ललाट को महारानी के पट्ट-बन्ध का मनोरथ-दुर्लभ सत्कार प्राप्त हुन्ना तुम्हारे-जैसे पुत्रों ने इन स्तनों का पान किया. जिन स्तनों पर का चीनी रेशमी वस्त्र शत्रु-कलत्रों द्वारा डुलाये जाते चमरों की ह्वा में हिलता रहता था। मैंने सौतों के शिर पर ये चरण रखे, जिनकी!पूजा राजधानी भर की कुटुन्त्रिनियों ने प्रशाम करते समय अपने मुकुट पर की मिशा-मालात्रों से की। इस प्रकार मेरे सभी अवयव कृतार्थ हुए; मेरे पूर्य चीगा हो गये; श्रव श्रौर क्या श्रपेता करूँ ? श्रवियवा ही मरना चाहती हूँ। स्वामी के भस्म हो जाने पर आर्थपुत्र से रहित हो कर रित की भाँति मैं निर्थक प्रलाप नहीं

१. कान का एक गहना।

कर सकती। तुम्हारे पिता की पाद-धूलि के समान पहले ही स्वर्ग जाकर उनके वहाँ आने की बात कह कर शूरानुरागियां सुराङ्गनाओं से खूब सम्मानित हूँगी। अभी मैंने जो दाख्या दुख देखा उससे दग्ध हो चुकी हूं। अब यह अग्नि मेरा क्या जलायगी? इस समय मरने से जीवित रहना ही दुस्साहस होगा। पित-वियोग के इस शोकानल से, जिसका इन्धन अचय स्नेह है, यह अनल अतिशीतल है। जब कैलास-तुल्य प्रायोश्वर प्रवास करने जा रहे हैं, तो इस पुराने तिनके के समान तुच्छ जीवन के लिए लोभ करना कहाँ तक उचित हैं? और भी, पुत्र, अगर नरपित के मरया की अवहेलना कर में महापापिन जीवित भी रहूँ, तो तुम्हारे राज्य के सुख मुमे स्पर्श नहीं करेंगे। दुख से दग्ध व्यक्तियों की भूति अशुभ अप्रशस्त और निक्पयोग होती है। वत्स, इस लोक में में विधवाओं के यश से रहना चाहती हूँ, न कि शरीर से। इसलिए, तात, अब में ही तुम्हें मनाती हूं कि मेरे मनोरथ की प्रतिकृतता से मुमे फिर कोश न पहुंचाओ।" इतना कह वह पैरों पर गिर पड़ी।

उसने सत्वर श्रपने दोनों पाँव हटा लिये श्रीर नींचे मुक कर माता को, जिसका मस्तक धरती पर त्रा गया था, त्रपने दोनों हाथों से पकड़ कर ऊपर उठा लिया। शोक की दुर्निगरता समभ कर, कुलाङ्गनात्रों के योग्य उसी काम को श्रेयस्कर मान कर, त्रीर उसका टट निश्चय जान कर वह चुपचाप त्रधोमुख हो गया। यह सच है कि स्नेह से कातर होने पर भी कुलीन व्यक्ति देश श्रीर काल के श्रनुरूप श्राचार का श्रभिनन्दन करता है।

देवी यशोवती ने भी बंदे का आलिङ्गन कर उसके शिर को सूंघा और अन्तः-पुर से पैदल ही निकल गई। अन्तःपुर-वासियों के क्रन्दन से भरी दिशाओं ने मानो उसे रोकना चाहा, तथापि वह सरस्वती-तीर पर चली गई। वहाँ उसने स्त्रीके स्वभाव के अनुकूत कातर दृष्टिपातों से, मानो लाल कमलों से, अग्नि की पूजा की और जैसे चन्द्रमा भगवान सूर्य में प्रवेश करता है, वैसे ही उसने अग्नि में प्रवेश किया। हुई भी मानु-मरण से विह्वल होकर बन्धुओं के साथ पिता के पास आया।और, देखा कि पिता के प्राणों के व्यापार बहुत कम बच रहे हैं, आँखों के तारक घूम रहे हैं, और तारक-राज (चन्द्र) की तरह अस्त की अभिलापा कर रहा है। वह असह शोक से अभिभूत हो गया। पितृ-स्नेह ने उसका धैर्य छुड़ा दिया। सकल दुर्मद महीपालों के मस्तकों से सेवित पितृ-पाद-पद्मों को आलिङ्गन किया और मानो बड़े बड़े बादलों से बनी आंखों से अत्यन्त स्वच्छ अश्र-प्रवाह बरसाता हुआ वह साधारण आदमी की तरह मुक्तकण्ट से

१. रहनाः भस्म ।

से देर तक रोया। यह श्रश्रु-प्रवाह क्या था, मानो भीतरी ताप से पिघलता उसका मुख-चन्द्र था, मानो जल में परिगात होता उसके दांतों का ज्योतस्ता-जाल था, मानो उसके शुख से मरता सुधा-रस था।

राजा की आँखें बन्द हो रही थीं, तो भी अविरत रोने का शब्द कानों में पड़ने से उसे पहचान लिया अौर धीरे धीरे कहने लगा—" तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिये। श्राप-सरीखे पुरुष श्रधीर नहीं होते । लोगों का पहला श्रवलम्बन मनस्विता है श्रौर दूसरा राज-कुल । कहाँ श्राप मनस्वियों श्रर्थात् धीरों में श्रेष्ठ सभी गुगों के आश्रय-स्थान और कहाँ यह घबड़ाहट ? ' कुल-प्रदीप हो ' ऐसा कहना तुम्हें छोटा बनाना है, तुम तो सूर्य के समान तेजस्वी हो। 'पुरुष-सिंह हो ' यह कहना तुम्हारी निन्दा है, क्योंकि तुमने तो शूरता श्रीर प्रखर प्रज्ञा से श्रपना पराक्रम बढ़ाया है। 'यह पृथ्वी तुम्हारी है 'यह पुनरुक्त है; क्योंकि तुम्हारे लत्त्रण ही तुम्हारा चक्रवर्ती होना बता रहे हैं। ' लच्मी को प्रहण करो ' यह विरोधात्मक वाक्य है; क्योंकि स्वयं लच्मी तुम्हें महण कर चुकी है। 'इस लोक को स्वीकार करो ' यह तुम्हारे लिए नाकाफी है, क्योंकि तुम दोनों लोक जीतने के इच्छुक हो। 'कोष स्वीकार करो ' यह कहना निरुपयोग है; क्यों कि तुम चन्द्र-किरण-सदश निर्मल यश सक्चय करने में दत्तित्त हो। 'राजात्रों को अपनात्रों ' यह व्यर्थ है, क्योंकि तुमने अपने गुगों से जगत अपना लिया है। 'राज्य-भार वहन करो ' यह अनुचित नियोग है; क्योंकि तुम तीनों भुवनों का भार वहन करने योग्य हो। 'प्रजा पालो ' यह ऋनुवाद ही है, क्योंकि तुम अपनी लम्बी भूजाओं से दिशाओं की रचा कर रहे हो। 'परिजन पालो' यह लोकपालोपम के लिए त्र्यानुषङ्गिक ही है। 'शस्त्राभ्यास करो ं धनुष की प्रत्यक्का के घाव से जिस का प्रकोष्ट काला हो गया है उसे यह आदेश देना निर्श्वक है, 'चपलता रोको ' नूतनतर वयस में ही जिसने इन्द्रियनियह कर लिया है उसके लिए मेरी यह वागा। बिना अवसर की है। 'शत्रुओं को नि:शेष करो ' यह स्वभाव से तेजस्वी व्यक्ति के लिए चिन्ता करना है। इस प्रकार कहते हुए ही उस राज-सिंह ने सदा के लिए अपनी आँखें बन्द कर लीं।

इसी समय सूर्य भी तेजरूपी श्रायु से दियुक्त हुश्रा। राजा का जीवन श्रपहरण करने में उसका जो श्रपराध हुश्रा, उससे लजाते हुए उसने श्रपना मुँह नीचे लटका लिया। राज-मृत्यु की शोकामि से मानो भीतर ही भीतर जलता हुश्रा

१. दिन में सूर्य के अधिकार समय में राजा के मरने से सूर्य अपराधी हुआ।

वह लाल हो गया, मानो ऋषिय प्रश्न के लिए लोकाचार का ऋनुसरण करता हुआ वह श्राकाश से धीरे धीरे उतरा, मानो राजा को जलाञ्जलि देने की इच्छा से वह पश्चिम सागर के समीप पहुँचा। जलाञ्जलि देते हो उसके सहस्र कर मानो शोकानल से जल कर लाल हो गये।

इस प्रकार महाराज की मृत्यू से अत्यन्त विरक्त और शान्त हो कर सूर्य ने गिरि-गुहा के भीतर प्रवेश किया । आतप मानो लोगों की बढ़ती हुई अभू-बृष्टि से भीग कर शीतल हो गया। जगत मानो सभी लोगों की रोने से लाल आँखों की कान्ति से लाल हो गया। दिवस मानो अगियात लोगों की गर्म साँसों से जल कर नीला हो गया। कमलों को छोड़ कर श्री मानो राजा के पीछे चली। मानो पति के शोक से कान्ति-विहीन हो कर पृथ्वी श्याम हो गई। कुल-पुत्रों की तरह कलत्रों को छोडकर दुखी चक्रवाक जलाशय के तटों का आश्रय लेकर करुगा प्रलाप करने लगे। कमलों ने मानों कोमल पत्तों के टूटने के भय से कोशों को सङ्क्राचित कर लिया। दिग्वधुओं के फूटे हृद्य की रुधिर-धार की तरह लाल आभा वह चली। तेज का अधीश ( सूर्य ), जिसकी केवल लालिमा बची हुई थी, धीरे धीरे दूसरे लोक को चला गया?। प्रेत-पताका की भाँति लाल सन्ध्या आई, जिसकी लाली गगन-तज्ञ में फैल रही थी। शव-शिविका के ऋलङ्कार स्वरूप काले चमरों के समान दर्शन-प्रतिकृत अन्यकार दीखने लगा। किसी ने कृत्या अगुर की चिता के समान काली दिशाश्रों वाली रात बनाई। गज-दन्त के समान श्रमल पत्तों तथा कंसरों से युक्त कुमुद् खिलने लगे, मानो (पित के) साथ मरने को उद्यत रानियाँ देंस रही थीं, जा हाथी-दाँत के निर्मल पत्रों से बनी किंधीकायें पहन थीं ऋौर जिनकी मुण्ड-मालायें बकुलों की बनी थीं। पेडों के ऊपर घोसलों में चिपटी हुई चिडियों की मीठी चहक सुनाई पड़ने लगी, जो नीचे उतरते देव-विमानों की घरिटयों की बोली की तरह लगती थी। स्वर्ग-मार्ग में जाते हुए राजा की अगवानी करने के लिए आये हुए इन्द्र के त्र्यातपत्र के समान चन्द्र पूर्व दिशा में दिखाई पडा ।

१. या, (शोक से) क्रुशों पर पड़े रहने वाले (भृत्यों) ने छन्न-भङ्ग से डर कर भपने सिद्धित-धन को छिपा लिया।

२. या, तेज का अभीश राजा, जिसका केवल अनुराग बचा हुआ था, धीरे धीरे परलोक को चला गया।

३. श्रशुभ-दर्शन वाला; दृष्टि-श्रवरोधक ।

४. कान का एक गहना।

तब सामन्तों और पुरवासियों ने, जिनके आगे पुरोहित थे, स्वयं आपने कैंघे समर्पित किये। शव की शिविका लेकर सरस्वती नदी के तीर पर गये। वहां उन्होंने नरपित-योग्य चिता में शिवि-सदृश उस राजा को आग्नि के सत्कार के साथ इस तरह भस्म कर दिया कि उसका केवल यश ही शेष रह गया।

राजकुल से सम्बद्ध सभी शोक-मुक लोगों से. मानो इकट्टे हुए सकल जीव-लोक से, घर कर हुई ने भी भीतरी शोकानल से तपे स्नेह-द्रव से बाहर सिक्त होते हए. विना विद्यावन की धरती पर वैठे बैठे ही राजाओं के साथ भी मरथी के समान डरावनी वह सारी रात जग कर विताई। और उसने सोचा — "तात के दूर होने पर अभी संसार की अवस्था यह है। लोगों के ( उन्नति ) मार्ग भन्न हो गये । मनोरथ रुक गये। स्त्रानन्द के द्वार बन्द हो गये। सत्य-वादिता सो गई। ( स्त्रानन्दमय ) जीवन-यात्रा लोप हो गई मुज-बल विलीन हो गया। मधुर-भाषिता अस्त हो गई। पौरुष का प्रवास हो गया । समर-दत्त्तता समाप्त हो गई। परगुगा-प्रीति नष्ट हो गई। विश्वास-पात्र रहे नहीं । सु-चरित निराश्रय हो गये । शास्त्र निरुपयोग हो गये । श्रविशय पराक्रम-हिच अव तुम्ब-विहीन हो गई। विशेषज्ञता कथा में ही शेष रह गई। जनता शक्ति को जलाञ्जलि दे। प्रजापालकत्व संन्यास प्रहण् करे। उत्तम मनुष्यता वैधव्य-वेगा। वाँधे। राजधी आश्रम का आश्रय लें। वसुमती धवल वस्न धारण करे। विलासिता वल्कल पहने । तेजस्विता तपोवनों में तपस्या करे । वीरता चीवर धारण करे। विन्तु, कृतज्ञता उन्हें कहाँ खोजने जायगी ? विधाता महापुरुष निर्माण करने के वैसे परमासा फिर कहाँ पायना । सुसीं की दशो दिशायें शुन्य हो गईं। धर्म का जगत अन्धकार हो गया। अब शक्ष से जीनेवालों का जन्म निष्फल है। तात के विना कहां से आयगी समूचे दिन तक होने वाली वीरों की वह सभा, जिसमें समर की अतिशय रुचि से शुरू की गई रण कथाओं से सुभटों के कपोल रोमाञ्चित हो जाते थे ? यदि स्वप्न में भी मैं उनका लाल खोर लम्बी-आँखों वाला मुख-कमल देख पाता ! यदि जनमान्तर में भी मैं उनकी लोह-स्तम्भों से ऋधिक गरिमापूर्ण भुनात्रों का पुनः त्रालिङ्गन कर सकता ! यदि लोकान्तर में भी मैं "पुत्र, पुत्र" कह कर पुकारते समय उनकी सुधा-रस-वर्षिणी न्योर मथे जाते चीर-सागर के

१. नरक-नदी, काल-रात्रि । सतहत्तर वर्षे, सतहत्तर मास त्रौर सतहत्तर दिन के बीतने पर एक श्रीमरथी रात होती है, जिसके पार करने पर नर सौ वर्ष तक जीता है।

२. इस वाक्य से हर्ष की बहिन राज्य श्री का भी दुर्भीग्य सूचित होता है।

निनाद-सदृश गम्भीर वाणी सुन सकता।" इसी तरह चिन्ता करते करते उसने कठिनाई से रात बिताई।

ताम्रचूड़ मानो शोक से मुक्तकएठ हो चिल्लाने लगे। घरेलू मोरों ने गृह-गिरिं पर लगे तह के शिखर से अपने को गिराया। निवास छोड़ कर पत्ती वन की ओर चले। तम तत्त्त्वण विरल हो कर विलीन हो गया। आतम-स्नेहं मन्द हो जाने से दीप अभाव की अभिलाषा करने लगे। (प्रात कालीन) चमकीले और लाल बल्कल से आद्यत नम ने मानो संन्यास महण्ण किया। प्रभात समय में चटकाओं के कन्धों के समान धूसर तारायें एकत्र हो रही थीं, मानो राजा को छोटो छोटो हिंडुयाँ चुनी जा रही थीं । पर्वत के गैरिक आदि धातुओं से युक्त कपोल वालें वन-करि-कुल विविध सर, सरिता और तीर्थों की ओर चले। प्रेत को अपित किये जाने वाले शुद्ध भात के उजले पिएड के समान चन्द्र पश्चिम सागर के पुलिन पर गिरने लगा। उस (चन्द्र) का तेज मानो राजा को जलती चिता के धुएं से धूसर हो गया था। उसका चित्त मानो राजा की शोकाप्रि से जल कर काला हो गया था। उसका शरोर मानो अन्तःपुर की समस्त प्रोषित रानियों के मुखवन्द्रों का उद्वेग देख कर भाग रहा था। पहले ही अस्त हुई राहिणों को चिन्ता से मानो उदास हो कर वह धीरे धीरे अस्त हो गया। राजा को भाँति सूर्य आकाश में चढ़ कर शोभित हुआ और राज्य को भाँति रात्रिकाल का परिवर्तन हो गया।

जैसे जगते हुए राजहंस कमलाकर को जगाते हैं, वैसे ही बुद्धिमान राजाओं ने जब हुए को सान्त्वना दी, तो वह महल से निकल कर (स्नान करने के लिए) चला। उसकी आँखें जल रही थीं। नूपुरों की बोली बन्द होने से घरेलू हंस मूक थे। अन्तः-पुर में शोकाकुल छछ कञ्चुको मात्र रह गये थे। आंगन में पिता के परिजन खंदे थे, जो बनैले हाथियों के उस फुएड के समान लगते थे जिसका स्वामी गिर गया हो। अपने खम्मे के निकट दुखी राज-कुछर निश्चल और सुस्त पड़ा था और उसकी पीठ पर महाबत रो रहा था। अश्वरचुकों के रोने से अस्तवल में राजा का घोड़ा

१. बनावटी पहाड़ 👃 🎺

२. अपना तेल; अपने सं स्नेह ।

मृत व्यक्ति के दाइ-संस्कार के बाद दूसरे या तीसरे दिन जली हुई
 इडियाँ चुन कर गङ्गा के जल में या अन्य तीथों में डाली जाती हैं।

४. या, राजा कं श्रवशंष सं भरे घड़े लेकर ।

प्र. शुद्ध मोम के गोले के समान उजला।

क्यथित हो रहा था। शून्य सभा-भवन में 'जय जय' की ध्वित बन्द थी। सरस्वती-तीर पर पहुँच कर उसने नदी में स्नान किया श्रौर पिना को जल दिया। नहा कर उसने दो धुले दुकूल पहने। विना बाल भाड़े ही,चमर' श्रातपत्र श्रौर लोगों को हटाने वाले सिपाहियों के बिना,घोड़ा लाये जाने पर भी पैदल हो वहाँ से चल पड़ा। नाक के नोक पर लगी कमल-सटश लाल श्रांखों से वह मानो शोक की श्रिप्त बाहर निकाल रहा था, इत श्राशङ्का से कि केवल उसी के हदय में स्थित उसका पिता कहीं जल न जाय। उसके ताम्बूल-रहित, चिर-प्रचालित, निचले होठ से — जो कल्प-तरु के किसलय के समान स्वभाव से ही लाल था—(लाल) प्रभा निकल रही थी; मानो वह घायल हृदय से मांस श्रौर रुधिर केवल उगल रहा था। गर्म साँसें छोड़ता हुआ वह घर श्राया।

राजा के प्रिय मृत्य, मित्र श्रीर मंत्री, जिनके हृदय नृप के श्रानेक गुणों से श्राकृष्ट हो गये थे, उसी दिन (घर से ) निकल गये और रोते हुए बन्धुओं से रोके जाने पर भी उन्होंने त्रिय पुत्र-कलत्रों को छोड़ ही दिया । कतिपयों ने अपने को ( श्रात्म-हत्या की इच्छा से ) प्रपातों से बाँचा । कुछ तो वहीं तीर्थों में रह गये। व्यथित-चित्त होकर कतिपयों ने तृगा श्रोर कुश बिद्या कर अनशन-द्वारा असम शोक शान्त किया। शोकावेग से विवश हो कर कतिपयों ने शलभों की भाँति श्रमि-प्रवेश किया। कुछ, जिनके हृद्य दारुगा शोकानत से जल रहे थे, मौन-व्रत धारण कर हिमालय की शर्या में चले गये। कतिपयों ने विनध्याचल की उपत्यकाश्रों में बनौले हाथियों की सुँडों के जल-कगों से सिक्त होते हुए पक्षव-शयन पर सो कर सन्ताप शान्त किया। सेवा-विमुख हो कतिपर्यों ने सुलभ भोगों को भी छोड़ दिया श्रीर जंगल के शुन्य स्थानों में परिमित प्रासों पर ही रहने लगे । कुछ तो मुनि हो गये, धर्म ही जिनका धन हन्ना, जो पवन पीकर रहे और जिनकी धमनियाँ बाहर निकल त्राई। काषाय वस्त्र धारमा कर कतिपयों ने पर्वत पर कापिल मतरे अध्ययन किया। कतिपयों ने चडामिया हटा कर शिर पर जटा बढाई श्रीर शिव की शरमा में चले गये। लाल श्रौर लम्बे चीवर से श्रावृत हो दूसरों ने स्वामि-भक्ति चमकाई। कुछ तो तपोवन-मृगों की जीओं से चाटे जाते हुए बूढे हो गये । फिर कतिपयों, ने ( संन्यास ) व्रत धारण किया श्रीर नयन-पुटों तथा कमएडलों में - जो किसलय-सरीखे हाथों से मले गये थे तथा लाल लगते थे - जल वहन करते हुए मुख्ड-मस्तक हो घूमने लगे।

१. 'निश्वासपर' की जगह 'निश्वासर' पढ़िये।

२. सांख्य,शास्त्र ।

पितृ-शोक से विह्वल देव हर्ष की अवस्था वैसी ही रही । उसने श्री को शाप, मही को महापातक, राज्य को रोग, भोगों को भुनङ्ग, घर को नरक, बन्धु को बन्धन, जीवन को अयश, देह को द्रोह, आरोग्य को कलङ्क, आयु को अपुण्य-फल, आहार को त्रिप, विष को अपृत, चन्दन को अनल, काम को आरा, और हृद्य फटने को अभ्युदय समका । वह सभी क्रियाओं से विमुख हो गया। (इस अवस्था में) वह पितृ-पितामह के आश्रय से आगत पुरातन कुल-पुत्रों से, वंश-परम्परा से सम्मानित तथा प्राह्य-वचन गुरुओं से, श्रुति-स्मृति-इनिहास-विशास्त वृद्ध द्विज्ञातियों से, विद्वान कुलीन और शीलवान अमात्यों से, शिर पर अभिषक राजाओं से, आतम-तत्व को विधिपूर्वक जानने वाले परिचित भित्तु ओं से, दुख-सुख में समान रहने वाले आश्रित गोतियों से, चित्तज्ञ प्रधान सचिवों से, निष्कारण मित्र मुनियों से, संसार की निस्सारता बताने में कुशल ब्रह्म-वादियों से, और शोक दृर करने में निपुण पौराणिकों से घिरा था।

इन लोगों से अस्वतन्त्र होने पर उसे मन में भी शोक करने का अवसर नहीं मिला। अनुनय किये जाने पर किसी तरह वह आहार-आदि कियाओं में प्रवृत्त हुआ। भाई की याद करते हुए उसने सोचा—"महा-प्रलय-सहश इस तात-मरण को सुन कर आर्थ अश्व-जल से स्नान कर कहीं वल्कल न पहन लें। या राजर्षि होकर कहीं आश्रम का आश्रय न लें। या वह पुरुष-सिंह गिरि-गुहा में न प्रवेश कर जाँय। कमल-सरीखे आँखों में खूव आँस् भर इस पृथ्वी को कहीं अनाथ न समकें। या वह पुरुषोत्तम प्रथम विपत्तिरूपी विषम विष से विह्वल हो कर अपने को भूल न जायँ। या अनित्यता से विरक्त हो कर पास आ रही राज्य-लच्मी का तिरस्कार न कर दें। या दारुण दुखामि से संतप्त होकर अभिषेक अस्वीकार न करें। या यहाँ आने पर राजाओं से निवेदन किये जाने पर प्रतिकृत आचरण न करें। आर्थ निश्चय ही पिता के बड़े पच-पाती हैं। पिता की प्रशंसा में वह सदा मुक्त से कहा करते थे—''तात हर्ष, किसका हुआ या होगा फिर काञ्चन-ताल-तरु सहश यह लम्बा शरीर, सूर्य की प्रीति' से दिन भर उन्मुख और विकसित रहने वाला यह मुखरूपी महाकमल वज-स्तम्भ-सम चमकीले ये भुज-दण्ड और मद-माते हँसते हलधर की सी यह शोभा ? ऐसा मानी, पराक्रमी या उदार दूसरा कीन है ?''

इन तथा श्रन्य चिन्ताश्रों में मग्न हो कर, भाई के श्राने की प्रतीचा में दर्शन की उत्सुकता से उसने किसी किसी तरह समय काटा।

श्री बाग्।भट्ट-कृत हर्षचरित में महाराज-मरग्। वर्गान नामक

पञ्चम उच्छवास समाप्त।

१. राजा सूर्य का उपासक था।

#### बाण-कृत

# हर्षचरित के अष्टम उच्छ्वास का

### हिन्दी अनुवाद

( श्रनु० सूर्यनारायण चौधरी, कठौतिया )

#### अष्टम उच्छवास

१ - भाग्यवानों को इच्छित वस्तुएँ प्रदान करता हुआ दैव भी मानो उनकी पूर्ण-सेवा करता है।

र विद्वानों के सम्पर्क से, खोये हुए प्रिय स्वजन के दर्शन से, तथा बहुमूल्य रत्न की प्राप्ति से संसार में किसे सुख नहीं होता है ?

तब दूसरे दिन उठ कर राजा ने उस गाँव से निकल कर वित्ध्य वन में प्रवेश किया। वहाँ वह बहुत दिनों तक इधर उधर घूमता रहा। एक दिन राजा घूम ही रहा था कि जंगल के सामन्त शरभकेतु का पुत्र व्याघ्रकेतु कहीं से एक युवा शबर को लेकर त्र्याया । उस युवा का केश-पाश कज्जल के समान श्यामल श्याम-लता से ललाट पर वैंधा था। उसकी काली ललाट-स्थली,जिस पर तीन रेखात्रों की श्रकारण भूकुटि बनी रहती थी, रात्रि की तरह साहस के कामों में उसे सदा साथ देती थी। कर्या-फल के तौर पर पहने हुए सुरगे के एक पंख की प्रभा से उसका वह कान हरा हो रहा था, जिस में निर्मल काँच मिण की किर्णिका बँधी थी। उसकी विरल पपनी वाली कुछ कुछ पीड़ित र्श्रांखें स्वभावतः श्रत्यन्त लाल थीं, मानो उनसे रसायन रस के उपयुक्त तरज्ञ का रुधिर निकल रहा था। उसकी नाक दबी हुई थी। अधर स्थूल था। चित्रक धँसी हुई थी। हनु भरी हुई थी। कपोलों पर की हिंदुयाँ उन्नत थीं। गला कुछ कुछ फ़ुका हुन्ना था। कंघे का त्राधा भाग उठा हुत्रा था। त्रानवरत धनुष क्रुकाने से विस्तीर्ग हुई तथा कठिन व्यायाम करने से बलवती छाती से वह विन्ध्याचल की तटवर्तिनी चौड़ी शिलाओं का मानो उपहास कर रहा था। श्रजगर से गुरुतर भुज-यूगल से वह हिमा-लय पर के लम्बे शाल वृत्तों को मानो मात कर रहा था। उसके प्रकोष्ट की पीठ पर वराह के बालों से नागदमन के पून बँधे थे और प्रकोध पर गोदन्त नामक सांप की

१ भेड़िया, तेंदुस्रा।

२ विष हरने वाली एक स्रोपि ।

मिया से भूषित एडी का बलय शोभित था। तोंद नहीं होने पर भी उसकी नाभि बडी थी। उसका विशाल कटि-प्रदेश कृपाम से विकराल लगता था -कृपाम, जिस का समस्त शिरोभाग पारे के रस से लिपा था, जिस की विकनी मूठ सींग की बनी थी, जो सङ्कुचित मृग-चर्म के जाल से त्रावृत था, जिस का म्यान चित्रक (नामक नन्तु) के चित्र विचित्र चर्म से तारिकत था, श्रीर जो श्रहीरमणी ( नामक साँप ) के चमड़े से बने दो पट्टों के बीच रक्खा था। नवयौवन से चीया होते ऊपर से मांस मानो गिर कर उसकी मोटी जाँघों में भर गया था ! उसकी क्रशता पीठ पर शोभित तरकस से भरी दीखती थी-तरकस, जो भालू के चमड़े का बना था, चितकवरे बाघ के चमड़े से ढका था, जिसके लोम ऋलि-कुल-वत् काले थे, और जो बड़े बड़े प्रचुर तीरों से भरा था। उसकी भुजा, जिसका उपरी त्रिभाग चान के पुच्छ से भूषित था, जिसकी बनावट खदिर की जटा की सी थी, जिसकी त्वचा मोर के प्रचुर पित्त से चित्रित थी, जो बाँस के समान भारी थी, श्रीर जिसके बाएँ कंधे पर धनुष रक्खा था, श्रत्यन्त बलवती थी, उस भुजा पर एक खरगोश अधोमुख लटक रहा था, तेज तीर से काट कर उसकी एक टांग में बनाये हुए छेद में प्रवेशित दूसरी टांग से 'स्वस्तिक-बन्ध'' बन गया था, बन्धुक फूल के समान लाल रुधिर से उसकी नाक रंग गई थी, शरीर फैला हुआ होने के कारण उसकी छाती पर के कोमल और सफेद रोम स्पष्ट दीखते थे; धनुष की तेज नोक पर एक तीतर का गला बंधा था ख्रौर चोंच खुली हुई होने के कारण उसका लाल तालु देख पड़ता था। खरहे खीर तीतर से उस शवरयुवा ने शिकार में मानो अपना श्रङ्गराग किया था । उसके दाहिने हाथ में विषम विष से द्षित मुँह वाला विकर्ण तीर था, जैसे जड़ी से पकड़ा गया काला साँप हो । जान पडता था, जैसे वह ( युवा ) ५वेन पर का जङ्गम तमाल पाद्प हो, यन्त्र द्वारा ढाला गया चलता-फिरता प्रस्तर-स्तम्भ हो, चलता हुआ अञ्जन-शिला-खण्ड हो, विनध्याचल से पिधल कर निकलता हुआ लोह-स्तम्भ हो वर् किरकुत के लिए असःध्य ज्यस्, कुरङ्गयूथ के लिए काल-पाश, मृगराज-वृत्द के लिए घू मकेतु और महिप-मण्डल के लिए नवशी का महोत्सव था । वह हिंसा का हृदय-सा, पाप का फल-सा, कलि-काल का कारग्य-सा तथा काल रात्रि का प्रेमी-सा था।

उस युवा को दूर ही में रख कर सामन्त ने राजा से निवेदन किया—'देव, भूकम्प नामक शवर-सेनापित इस समूचे विन्ध्य का स्वामी है और सभी पक्षी-पितयों में श्रेष्ठ है। यह उसी का भागनेय है। इसका नाम निर्धात है। यह विन्ध्य वन के पत्ते

१ अ।सन-विशेष।

पत्ते को जानता है, स्थानों का क्या कहना। देव इससे पूछें, यह आञ्चापालन करने में समर्थ है। इतना कहे जाने पर निर्धात ने पृथ्वी पर अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया श्रोर तीतर के साथ खरहे का उपहार समीप लाया। राजा ने स्वयं उससे सम्मान-पूर्वक पूछा—"श्रङ्ग, इस समूचे वन-प्रदेश से आप श्रभिज्ञ हैं। इन दिनों आप विचरणा—शील हैं। क्या सेनापति या उसके किसी अनुजीवी ने एक उदाररूपा नारी को देखा है ?"

राजा के इस कुपापूर्ण वचन से अपने को धन्य मानते हुए निर्धात ने प्रगाम करके सादर निवेदन किया - 'देव, सेनापित से अज्ञात रह कर यहाँ हरिशा भी नहीं विचर सकती, नारी श्रौर विशेषतः किसी उदाररूपा नारी की बात तो दूर रहे। तथापि दंव के आदेश से इस समय अन्य कामों को छोड कर प्रतिदिन खोज की जा रही है। यहाँ से कोश ही भर पर पर्वतों के नीचे मुनियों से पूजित एक तरुषण्ड है। वहाँ एक गिरि-नदी के तट पर छात्र-समूह के बीच दिवाकर मित्र नामक भिन्नोपजीवी पाराशरो भिक्तु रहता है। कदाचित् वह इस वृत्तान्त को जानता हो।' यह सुन कर राजा नं सोचा--'सुना है कि स्वर्गीय पूजनोय प्रात:स्मरणोय प्रहवर्मा के विद्वान् बालभित्र नं, जो मैत्रायग्री शाखा कं ऋभ्येता तथा द्विजों में श्रेष्ठ थे, त्रयी (= वेदों ) को छोड़ बौद्ध-मत में दत्त-चित्त होकर युवावस्था में हो काषाय महूगा किया। प्राय: मित्र के दर्शन से भी बहुत आश्वासन हाता है। गुिखयां के पास सब को जाना ही चाहिये: मुनि किस के पूज्य नहीं हैं ? धर्म की गृहिया। भगवती प्रत्रज्या मूर्ख को भी सम्माननीय बबा देता है, फिर सब क मन हरन वाल विद्वान का क्या कहना। इन्हें देखन को हमारा हृद्य सदा स उत्सुक है। प्रसङ्ग-वश यह ऋत्यन्त कल्याग्यकारो अवसर आ ही गया। ।जन्ह दखन का हमन प्रयक्षपूर्वक प्राथना का हे, उन्ह हम देख ही लें।" राजा न प्रकारा म कहा-- अङ्ग, बताआ वह स्थान, जहां वह भिन्नापजीवा है। यह कह कर उसा के द्वारा बताय जात रास्त स वह जान लगा।

रास्त म उसन कम स भात भात के तक देखे। कुछ फलों से लदे थे। कार्यकारा म कालया आरहा था। चम्पक बहुत थ। कुछ फल-युक्त बुक्त बढ़ बढ़ थे। नमक कलां क भार स कुक हुए थ। नाल पत्ता वाल नलद आर नारिकल का कतारें था। नागकसर आर द्वदाक का पातवां था। कुरवक कालेकाओं से रामाब्रित थे। अशाक के लाल पल्लवां का प्रभा से दशां दिशायं लिप्त हा रही था। विकासत बकुलां का पराग-राश स बुक्तां पर मनाहर धूसर छटा पड़ रहा था। अपना ही धूल सं तिलक के तल धूसर थे। दिशा के पोधे हिल रहे थे। पूगकलों को प्रचुरता था, प्रयक्श के

पौधे १ लों से भूरे लगते थे। पराग-पूर्ण मञ्जरी पर एकत्रित भौरों का गुञ्जन मनोहर श्रीर श्रानन्द-दायक था। मद्-जल से गंदे हुए मुचुकुन्द के तनों से हाथियों के कपोलों का निर्बाध घर्षमा सचित होता था। निडर होकर उछलते हुए चपल कृष्मामृग शावकों से हरी भरी भूमि सहावनी लगती थी । अन्धकार के समान काले तमाल पाद्यों ने प्रकाश को रोक रक्खा था। देवदारु अपने फूलों के गुच्छों से दंतुले लगते थे। जम्बू ऋौर जम्बीर के वृत्तों पर तरल ताम्बूली लतात्रों के जाल बिछे हुए थे । अपने फूलों के पराग से धवल दीखने वाले धूली-कदम्ब व्योग को चूम रहे थे। मधु-बहल चुने सं धरही सिक्त थी। परिमल से प्राया को तृप्ति हो रही थी। नव जात कुक्टियों ने कुटज के कोटरों में अपनी कुटियाँ बना ली थीं। चटकायें अपने बच्चों को उड़ा रही थीं. जो मीठी बोली बोल रहे थे । चकोर अपनी चोंचों से सहचरियों को खिना रहे थे। भूरि भूरि भुरुएड (नामक पत्ती) निर्भय होकर पके हुए पीलु फल खा रहे थे। निर्दय सुरगे सदाफल तथा कायफल के फल काट रहे थे ख्रौर कच्चे फल नीचे गिरा रहे थे। शेंलेय के समान सुद्धमार शिलातल पर शश-शावक सुरूपूर्वक सो रहे थे। शेफालिका की कहों के कोटरों में गोह निडर होकर घूम रहे थे। रङ्कु मृग निरातङ्क थे। नकुन साम्तिपूर्वक खेल रहे थे। मधुर-स्वर कोकिल कलिकाएँ कवलित कर रहे थे। आम्र-कारन में भुरूड के भुरूड चमर भूग जुगाली कर रहे थे। नीलारुड मूग सुखपूर्वक बैठे दूर थे। निर्विकार जङ्गली गायों को देख रहे थे, जिनके थन उनके बछड़े पी रहे थे। पास के पहाड़ी भारनों के अति-सुखद निनाद सन कर हाथी सुख की नींद ले रहे थे, जिससे उनके कर्या-तालों का बजना मन्द हो गया था। रह मृग समीपस्थल कि अशियों की गीत-ध्वनि का रस पान कर रहे थे। तरक्तु प्रसन्न थे। हरी हरिद्रा काटने सं निकले हुए रस से जङ्गली शुकर-शिशुत्रों के मुँह रङ्ग गये थे। गुझा के बुझों में मार्जीर बोल रहे थे। जातीफल के वृत्तों पर शाकिजातक सोये हुए थे। लाल कीड़ों द्वारा काटे जाने से कुद्ध होकर बन्दर के बचों ने उनके खोंते उजाड़ डाले। लक्क्ष फल के लोभी गोलाङ्गुल लबिल लताओं को लाँच रहे थे। वृक्षों की जहों में बालू के थाले बने थे। घडों की बक्रपंक्ति से पार्वत्य नदी की प्रखर धारा मुड़ रही थी। सघन शाखाओं पर कम्बर्डल लटक रहे थे। लंता-मण्डपों में सृत के बने सीकों पर रिक्त भिद्धा-पात्र रखे हुए थे। पास की शुटियों में लाल रङ्ग से चैत्य की आकृतियां बनी हुई थीं। वश्कल के गेरू रझ सं रझे हुए जल से भूभि दूषित थी। मोर इस तरह बोल रहे थे,

<sup>्</sup>र-एक तरह का मार्जार।

२--मन्दिर, वृत्तु, बुद्ध-मेद, बौद्ध-संन्यासी, बौद्ध-मठ।

जैसे वे तर मेघ ही हों। वेदों के समान वे (तर ) अपिरिमत शासाओं से युक्त थे। माणिक्य के समान वे अत्यन्त नीले थे। अन्धकार के समान वे लोगों की दृष्टि चुरा रहे थे। यमुना के समान वे महाहदों से युक्त थे। वसन्त के क्रीड़ा-पर्वतों के समान वे मरकतमणि-श्यामल थे। वे मानो पज्ञव-युक्त अक्षन-पर्वत थे। जान पड़ता था जैसे वे विन्ध्याचल के अटवी से उत्पन्न हुए पुत्र हों, था पृथ्वी को फोड़कर पाताल से उठी हुई अन्धकार-राशि हों, या वर्षा ऋतु के दिवसों के पड़ोसी हों, या कृष्णपक्त की रात्रियों के आंशिक अवतार हों, या वनदेवताओं के इन्द्रनील-निर्मित प्रासाद हों।

तब राजा ने विचारा—'भद्न्त श्रव समीप में ही होंगे।' उतर कर उसने गिरि-सरिता में श्राचमन किया। विश्राम-काल में घोड़े हिनहिनाये, जिससे सारा वन भर गया। श्रवन्सेना को वहीं स्थापित कर, हृदय में तपस्विजन-प्रदर्शन-योग्य विनय धारण कर तथा माधवगुप्त के कंधे पर दाहिना हाथ रख कर कुछ ही सामन्तों के साथ वह पैदल ही जाने लगा।

अनन्तर उसने उन वृत्तों के बीच दूर ही से शिष्यों से सूचित होते हुए दिवाकरित्त को देखा। वे शिष्य नाना देशों के थे। स्थान स्थान पर स्थागुत्रों के सहारे,
शिलात्रों पर, लताभवनों में, निकुक्षों में, पेड़ों की छाया में, तथा वृत्तों की जड़ों में
वे बैठे हुए थे। उनमें वीतराग, आहेत, परित्राजक, श्वेताम्बर, श्वेत-वक्ष-धारी
भित्तु, वैष्याव, ब्रह्मचारी, केश-लुक्कक<sup>2</sup>, कापिल, जैन ( == बौद्ध ) लोकायतिक
( == चार्वाक ),काग्याद, श्रोपनिषद ( == वेदान्तवादी ), ऐश्वरकारिण्यक ( == नैयायिक),
धातुवादी, धर्म-शास्त्री, पौराणिक, ब्रह्मवादी, वैयाकरणा, पाख्ररात्रिक³, तथा अन्य
थे। वे अपने श्रपने सिद्धान्त श्रीभयोगपूर्वक समक्त रहे थे, चिन्तन कर रहे थे,
प्रत्युत्तर दे रहे थे, संशय प्रगट कर रहे थे, समाधान कर रहे थे, व्युत्पित्त कर रहे थे,
वाद-विवाद कर रहे थे, श्रम्यास कर रहे थे श्रीर व्याख्या कर रहे थे। पशु-पन्ती तक
भदन्त की उपासना कर रहे थे। श्रत्यन्त विनीत बन्दर भी बुद्धधर्म और सङ्घ की
शरणा में रह कर चैत्य-कर्म कर रहे थे। बौद्धधर्म के उपदेश में निपुणा एवं परम उपासक
सुरगे भी (वसुबन्धुकृत) कोश का उपदेश दे रहे थे। शिक्षा-पदों के उपदेश से शान्ति

१. भील, गहराई, पत्तियों का कलरव।

२. जो श्रपने केश उखाड़ लेते हों।

पद्धरात्र मत के अनुयायी । नारद ने पद्धरात्र मत सुनाया था ( महाभारत, शान्तिपर्व ) ।

४. सिक्खा-पद् ( पाली ), भिच्च-जीवन के नियम ।

प्राप्त कर शारिकायें धर्म-चर्चायें कर रही थीं। अनवरत उपदेश सुनने से उल्लू भीं त्रालोक पाकर बोधिसत्व के जातकों का जप कर रहे थे। बौद्धधर्म के शील उत्पन्न होने से शीतल-स्वभाव बाव भी निरामिष हो गये थे। उसके त्रासन के समीप सिंहशावक निडर होकर बैठे हुए थे, इसने वह मुनि-श्रेष्ठ मानो श्रकृत्रिम सिंहासन पर बैठा हुआ था। वन के हरिया उसके पाद-पञ्जवों को चाट चाट कर मानो शम पी रहे थे। अपने वाम कर-तल पर बैठे हुए कर्या-उत्पत्त-सदृश पारावत-शिश्य को नीवार खिलाते हुए वह मैत्री प्रगट कर रहा था। दूसरे कर-किसलय के नखों से निकलती किरगों से वह लोगों को सुग्ध कर रहा था। वह उद्मीव मोर को, जैसे मरकत मिशा से बने कमण्डल को जल-धारा से भर रहा था। वह जहाँ तहाँ चीटियों के आगे श्यामाक-चावल के करा स्वयं बिखेर रहा था। वह कोमल और अरुग चीवर पहने हुए था. जैसे प्राची दिशा प्रात:कालीन आभा से लिप्त हो। तत्काल कटे हुए पदाराग सदृश देह की रक्तोज्वल प्रभा से लाल हुई दिशाओं को भी वह मानो काषाय धारण करने के लिए उपदेश दे रहा था। अपनी स्निग्ध धवल प्रसन्न त्रांखों से, जो नम्रता के कारण भुकी हुई थीं और मन्द-मुक्कुतित कुमुद् के समान लगती थीं; जनगद-द्तित जुदू जन्तुओं के जीवन के लिए वह मानो अमृत बरसा रहा था। वह मानो सभी शाकों के अन्तररूप परमाणुओं सं बना था। वह परम बौद्ध अवलोकितेश्वर था । तपस्या में लगा हुआ वह कभी च्युत नहीं होता था। वह दर्शनार्थियों के लिए सकल पदार्थों की सची स्थिति बताने वाला श्रालोक था। वह सुगत के लिए भी श्रभिगम नीच-सा श्रीर धर्म के लिए भी श्रारा-धनीय-सा था। पूजनोयों, माननीयों स्रोर वन्दनीयों में श्रेष्ठ था। वह यम की उत्पत्ति, नियम की निम, तप का तत्त्व, शौच की मूर्ति, दुशल का कोश, श्रौर विश्वास का घर था। वह सदाचार, सर्वज्ञता, उदारता, श्रमुकम्पा श्रीर सुख की परा काष्ठा पर था। वह मध्यम वयस में था। उसकी अत्यन्त प्रशान्त एवं गम्भीर आकृति देख कर राजा को बड़ी अद्धा हुई और उसने दूर ही से शिर, मन और वचन से प्रणाम किया

दिवाकरमित्र स्वभाव सं ही मैत्रीमय था। राजा के उस श्रदृष्ते, श्रतौकिक, सर्व-विजयो, महानुभाव-महिमा-योग्य श्रसाधारण त्राकृतिविशेष तथा कुलीनता-सूचक श्रतिशय नम्नता सं श्राह्मादित होफर उसने नेत्र और चित्त सं एक ही साथ उसका स्वागत किया। धीर स्वभाव के होने पर भी वह शीव्रता से उठ खड़ा हुआ। उठने के कारण बाँए कन्धे से लटकते हुए चक्रत चीवर श्रव्यत को समेट कर, तथा श्रभय-

१. विरोध में, परम बौद्ध होने पर भी उसने ईश्वर को देखा।

२. योग का एक अङ्ग ( योग-सूत्र २.३० और २.३२ )

दान देने में निपुण एवं महापुरुष-लक्त्या-सूचक रेखाओं से युक्त दाहिना हाथ उठाकर उसने स्नेह-भरे मधुर वचन से राजा को सम्मानपूर्वक आरोग्य-दान देते हुए अनुगृहीत किया। स्वागत-त्रचन कह कर उसका अभिनन्दन किया। अभ्यागत को गुरुवत् सम्मानित करते हुए अपना आसन बता कर उस पर बैठने के लिए निमन्त्रित किया। पास में खड़े शिष्य से कहा —'आयुष्मन्, कमण्डल में पाँव धोने का जल लाओ।' राजा ने सोचा—'इलीनों की सुजनता बिना लोहे का बन्धन-पाश है। गुणानुरागी माननीय महवर्मा ने इनके गुणों का ठीक ही उतना बखान किया था।' प्रकाश में कहा—भगवन्, आपके दर्शनरूप पुष्य से ही में अनुगृहीत हो चुका, अब आये-द्वारा प्रदर्शित यह अनुमह पुनरुक्त-सा जान पड़ता है। आपकी आँलों ने मुक्ते पहले ही स्वीकृत कर लिया है अब आसन-दान आदि का उपचार करना मुक्ते मानो पराया बनाना है। आप-सरीलों के सामने पृथ्वी ही ऊँचा आसन है। सँभाषणाहप अमृत से मेरा सारा शरीर प्रचालित हो चुका है; अब एक अङ्ग के निमित्त पादोदक व्यर्थ है। आप सख से बैठें। हम भी बैठते हैं। यह कह कर वह पृथ्वी पर ही बैठ गया।

भदन्त ने विचारा—" बड़ों का यथार्थ श्रलङ्कार श्रतिशय विनय है।" जब बार बार अनुरोध किये जाने पर भी राजा ने उत्तर नहीं दिया, तब वह फिर से अपने ही आसन पर विराजमान हुआ। राजा के मुख-कमल में दृष्टि गड़ाये हुए वह कुछ देर तक निश्चल रहा। फिर निर्मल दन्तमयूखों से मानो कलि-काल का पापरूप मल धोते हुए एवं फल-मूल खाने से उत्पन्न हुई सुगन्धित लताएं, जो विकसित फूलों से धवल थीं. मानो उगलते हुए उसने कहा-" यह संसार, जिसका सुन्दर सार आज प्रकाशित हुआ, अब से अनिन्ध ही नहीं, वन्ध भी है । क्या लोग इसे आश्चर्य नहीं समक्त रहे हैं कि यह रूप हठात् दृष्टि-पथ पर श्राया । हृदय के इस श्रानन्द से श्रमुमान होता है कि पूर्व-जन्म में हमने पुराय अर्जन किये थे। दुर्जभ दर्शन 'देवानांपिय' को दिखा कर हमारे इस तप ने इस जन्म में ही हमें फल दे दिया । श्राँखों ने आतृप्ति अमृत पान किया। श्रव चित्त को मोत्त-सुख की उत्करठा नहीं रही। महान पुरुषों के बिना ग्राप-सरीखों में दृष्टि विश्राम नहीं करती। श्रापका जन्म-दिवस सुदिवस था। आपकी जननी सुजाता थी. जिसने सभी जीवों के रचुकं आप आयुष्मान को जना। है पुरुष भी पुरुषवान हैं, जिनके छाप परिणाम हैं । उन परमागुर्झों ने भी तप किया था. जिन से आपके सब अवयव बने हैं। वह सौभाग्य भाग्यवान है, जिसने आपका श्राश्रय लिया है। वह पौरुष धन्य है, जो आपके आश्रय में हैं। सत्य है कि श्राप

पुरवात्मा को देख कर मुमुज्ञ होने पर भी मुमे मनुज-जन्म में पुनः श्रद्धा हो गई। इच्छा नहीं होने पर भी हम ने कामदेव को देखा। आज वन-देवताओं का नेत्र कुतार्थ हुआ। आज पादपों का जन्म सफल हुआ, जिन्हें आप दृष्टिगोचर हुए। आप अमृतमय हैं, आपके वचन में माधुर्य होना ही चाहिये । ध्यान करने पर भी मैं सम्भावना नहीं कर सकता हैं कि इस शेशव में आपके इस विनय का पृथ्वी पर कौन उपाध्याय हो सकता है। आप दीर्घायु के जन्म से पूर्व सद्गुगा सर्वथा सूने थे। वह राजा धन्य है, जिसके दंश में आप निर्दोष मिया के समान उत्पन्न हुए हैं । संयोगवश आये हुए ऐसे पुरवात्मा का प्रिय कैसे करूँ, यह सोच कर हमारा चित्त चक्कल हो रहा है। कन्द, मूल, फल एवं गिरि-सरिता-जल पर हमारा श्रधिकार ही क्या ? ये तो सकल वन-चारियों के लिए समान रूप से सुलभ हैं। हमारा यह जुद्र शरीर दूसरों के उपकार के लिए है। हमारा सर्वस्व प्रिय श्रातिथि-सत्कार के लिए है। कुछ विद्या-विन्दु हमारे श्राधीन हैं। किंतु प्रीति यह नहीं विचार रही है कि आपके लिए इनका कुछ उपयोग भी हो सकता है। यदि कार्य-लेश आप को बाधा न डाले और बात गोपनीय न हो, तो श्राप कहिये, मेरा हृदय यह सब सुनने को उत्सुक है। किस कार्य-भार से <mark>क्रापने इस अश्रमगायोग्य भूमि को भ</mark>ूषित किया है <sup>१</sup> त्राप कल्यागाराशि इस शून्य अटवी में कब तक पर्यटन कर क्रोशित होंगे ? आपका यह शरीर, जो संताप के योग्य नहीं है, क्यों संतप्त-सा जान पड रहा है ?

राजा ने सादर उत्तर दिया—"श्रार्य,श्राप ने इस श्रादर-भरे वचन से ही श्रमृत-सदश हृदय-घृति-कर मधु-रस-प्रवाह निरन्तर बरसाते हुए सब कुछ कर लिया। मैं धन्य हूं जो श्रादरणीय नहीं होने पर भी श्राप मान्य मुमे पूज्य समम रहे हैं। महा-बन में श्रमण कर लेश उठाने का कारण श्रीमान जानें। मेरे सभी प्रिय स्वजन नष्ट हो गये, केवल एक छोटी बहिन बची हुई है, वहीं मेरे जीते रहने का बन्धन है। वह भी स्वामि-वियोग के कारण शत्रु से श्रपमान के भय से घूमती हुई विनध्य-वन में घुस गई है, जो श्रमुभ शबरों की सेना से व्याप्त है, जो श्रमणित हाथियों के भुग्छ से भरा है, कहाँ अपरिमित सिंहों श्रीर शरभों का भय है, जहाँ बड़े बड़े महिषों से पथिकों का मार्ग बन्द हैं, जो श्रतिचित्या तृंगों श्रीर कुशों से कर्कश है श्रीर जो शत शत गतों से बिषम है। अतः छसे खोजने के लिए हम रात रात भर बराबर इस वन में घूम रहे हैं, किन्तु छसे पा नहीं रहे हैं। गुरुदेव बतावें यदि उन्होंने कदाचित् किसी वन-चर से उसका समाचार सुना हो।"

तव यह सुन कर चडिम-सा होकर भदन्त ने फिर से कहा-"ऐसा कोई

समाचार हमें नहीं मिला है। हम यह प्रिय-संवाद-रूप उपहार देने के योग्य नहीं हैं।" इस प्रकार वह बोल ही रहा था कि एक दूसरा भिन्नु, जो शान्त वयस का था, अकरमात् घवड़ाया हुआ-सा सामने आ गया और हाथ जोड़ कर अत्यन्त कह्या हो कर आंसू बहाते हुए कहने लगा—"भगवन् भदन्त, बड़ी कह्या घटना है। एक बाला जो पहले सौभाग्यवती होगी, प्रवल विपत्ति से अभिभूत हो शोक के आवेश से विवश होकर अग्नि में प्रवेश कर रही है। प्राण निकलने के पूर्व ही भगवान् उसे सान्त्वना दें, उचित आश्वासन से अनुगृहीत करें। दुखी कृमि-कीट भी द्या-राशि आर्य के हिष्ट-गोचर होने पर पूर्व में मरने से बच गया है।"

राजा को बहिन की शक्का हो गई। सहोदरा स्नेह से उसका भीतर द्रवीभूत हो गया। दुख से हृदय संतप्त हो गया। गला गद्गद हो गया। वाणी विकल हो गई स्रश्र-पूर्ण आँखों से उसने पूजा —'' हे पाराशरी भिन्नु, ऐसी स्त्री कितनी दूर पर है ? क्या वह श्रव तक जीती होगी ? क्या श्रापने पूछा—' कौन हो ? किसकी हो ? कहाँ से श्राई हो ? क्यों इस वन में श्राई हो ? किस लिए श्राप्त में प्रवेश कर रही हो ?' श्रादि से सब कह डालिये, मैं सुनना चाहता हूँ। किस प्रकार श्रार्थ ने उसे देखा ? उसकी श्राकृति कैसी है ?"

राजा द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भिलु ने कहा—'हे महानुभाव, सुनिये। आज प्रात:काल ही भगवान की वन्दना कर में इसी वालुकामय कोमल नदी-तट पर स्वेच्छापूर्वक बहुत दूर तक विचरता चला गया। गिरि-नदी के निकट वनलताओं के एक कुख में नारियों का अनवरत, अतिकरुग, हृदय-द्रावक रुदन सुना, जो मानो हिम के कारण कमलों का विनाश होने से कातर हुई भ्रमिर्थों का गुखन था, या ऊँचे तान से बजाई जाती हुई वीणा का मङ्कार था। यह सुन कर मुभे कुत्हल हो गया और में उस स्थान पर गया। वहां मैंने स्त्रियों के मुण्ड से घिरी हुई एक दूसरी स्त्री को देखा। चन स्त्रियों की पत्थर के दुकड़ों से कटी हुई अंगुलियों से लहू निकल रहा था। उनकी पिडियों में तृणा की नोकें चुभने से जो पीड़ा हुई उससे उनकी आँखें वन्द हो गई। रास्ते की थकावट से उनके पांव फूज कर निश्चल थे। चनके गुल्कों पर, जो स्थागुओं से घायल होकर व्यथित थे, भोज-पत्र बँधे हुएं थें। वातखुड़ रोग की व्यथा से लंगड़ाती हुई टाँगें ज्वर से प्रस्त थीं। घुटनों से नीचे के भाग धूल से धूसर थे। शतावरी से उनकी जाँघें विदीर्था हो गई थीं। विदारी से उनके बारीक दुकूल फट गये थे। बांस के बड़े बड़े कएटकों की नोकों से उनके कञ्जुक चीरे गये थे। फल के लोभ से सुकाई गई कांटेदार बदरी-लताओं से उनकी कोमल हथेलियाँ बिद्ध हो गई थीं।

कुरङ्ग के सींगों से कन्द-मूल-फल उखाइने के कारण उनके बाहु व्यथित थे । पान के श्रभाव में सुखे हुए मुँहों से वे त्रांवले के कोमल फल चबा रही थीं । कुश के फूलों की चोट से लाल होकर फूलती हुई आँखों पर उन्होंने मनःशिला का लेप कर लिया था। कांटेदार लताओं से उनके केश-पाश छिन्न हो गये थे । कुछ स्त्रियाँ किसलयों से श्रातपत्र का काम ले रही थीं। कुछ केले के पत्तों को व्यजन बनाये हुए थीं। कुछ कमल के पत्तों के प्रतों में जल लिए हुए थीं। इन्न मृगाल के फूलों को पाथेय बनाये हुए थीं। कुछ चीनांशक के अञ्चलों से बने सीकों में स्थापित नारियल-कोशों में आम का तेल रक्ले हए थीं । स्त्रियों के उस भुष्ड में बचे हुए कुछ गूंगे, कुबड़े, वामन, बहरे और वर्बर थे। बीच में पड़ी हुई उस स्त्री को त्रापतकाल में भी उज्ज्वत लावएय नहीं छोड़ रहा था, जैसे कुलीन व्यक्ति हो । समीपवर्ती वनलतात्रों के सरस किसलयों के प्रतिविम्ब पड़ने से, मानो दुखरूप ताजे घावों से उसके शरीर का भीतर लाल हो रहा था। कुश के कठोर अङ्कुरों के घाव से निकलते लहू से, मानो सदा की भाँति महावर लगाने से, उसके पाँव लाज हो गये थे । अन्य नारी द्वारा नाल पकड कर कमल के पत्तों से छाया करने पर भी, उसका मुख छाया-विहीन ही रहा। शुन्यता में वह मानो त्राकाश को भी मात कर रही थी। निश्चेतनना में वह मानो मिट्टी की बनी थी। निश्वास की सम्पत्ति में वह मानो हवा की बनी थी। सन्ताप की अधिकता में बह मानो अग्निमयी थी। अाँस्र बहाने में वह मानो सिललमयी थी। वह उनिराध्रयता में व्योम-सी, च ब्रलता में बि मली-सी और अनगरत विलाग करने में शब्द-सी थी। मोती, रेशमी वस्त्र, रत्न, फूल, सुवर्ण-पत्र श्रीर श्राभरण गिरा कर कल्प-लता की भाँति वह महा-वन में पड़ी हुई थी । शिव के शिर से गिरी हुई गङ्गा के समान वह धरती पर आ गई थी। वन के फूलों की धूल से उसके पाद-पल्लव धूसर थे । प्रभात-काल की चनद्र-मूर्ति की भाँति वह लोकान्तर की श्रमिलापा कर रही थी । श्रमु-प्रवाह के कारण उसकी बड़ी वड़ी सफेद आँखें थक गई थीं और जल सुखने के कारण जिसकी जम्बी धवल जड दीख रही हो उस मन्दाकिनी कमिलनी के समान वह सरका रही थी । असहा रवि-किर्या के स्पर्श से बन्द हुई कुमुदिनी के समान वह दुखपूर्वक दिवन विता रही थीं । बत्ती जल जाने से निराश्रित प्रभातकालीन दीप-शिखा की भाँति उसकी देह कुश और निष्यम हो गई थी। वन की हथिनी के समान वह बढ़े जलाशय में डूबी हुई थी और पास के परि तनों के उद्योग से ही उसकी रचा िहो रही थी। वह घते बन में और ध्यान में, वृत्त के नीचे और मृत्यु के मुख में, धाई की गोद में और बड़ी विपत्ति में थी । वह स्वामी और सुख से दूर कर दी गई थी।

पर्यटन और जीवन से अलग हो गई थी । केश-कलाप और मरगा-उपाय-चिन्तन से श्राकुल थी। रास्ते की धूल से श्रीर श्रङ्गां की वेदना से विवर्ण हो गई थी। प्रचएड श्रातप श्रीर वैधन्य से जन्न गई थी। हाथ श्रीर मौन से उसका मुँह वन्द था। प्रिय साथियों और शोक से वह गृहीत थी । उसके बन्धु और विलास नष्ट हो गये थे. आत्मा श्रोर कान सुने थे। उसने अपने गहते श्रोर सभी काम छोड दिये थे। उसके वलय श्रीर मनोरथ भग्न हो गये थे । चरगों में परिचारिकायें श्रीर दर्भ के नुकीले श्रक्कर लगे थे। हृद्य के भीतर उसका प्रियतम था ऋौर ऊपर ऋाँखें गड़ी थीं। उसके शोक-निश्वास त्र्योर केश लम्बं थे । शरीर त्र्योर पुण्य चीगा हो गये थे । पांवों पर वृद्धार्थे त्र्यौर त्राप्य-धारायें गिर रही थीं। प्राण त्र्यौर परिजन कुछ ही बचे हुए थे। बह श्राँखें खोलने में श्रालसी श्रीर श्राँस बहाने में दत्त थी । उसकी चिन्ता श्रविच्छित्र थी और त्राशा विच्छित्र । उसका शरीर कृश था और साँस स्थल । वह दुख से भरी थी और सत्त्व से खाली । वह थकावट से प्रस्त थी और हृद्य से शून्य । उसका निश्चय निश्चल था खोर धेर्य विचलित । वह विपत्तियों का निवास, श्राधियों का आश्चय, दरवस्थात्रों का स्थान, अधेर्य का आचार, व्यथात्रों का आवास, आपदाओं का श्रास्पद, दुर्भाग्य का लच्य, उद्वेग की परा काष्ठा, करुणा का कारण श्रीर पराधीनता. की चरम सीमा थी। मैंने सोचा-' आश्चर्य ! ऐसी आकृति को भी संताप छूता है।' जब मैं समीप गया, तब उस अवस्था में भी उसने सादर शिर फ़ुका कर प्रगाम किया। प्रवल करुगा के वश होकर मैं उससे बोलने की इच्छा से बार बार मन में सोचने लगा - कैसं में इस मनस्विना को सम्बोधित करूँ। यदि बत्स' कह कर पुकारूँ, तो अतिस्नेह का प्रदेशन होगा। यदि 'मां' कहूँ, तो चाटु होगा। यदि 'बहिन' कहूँ, तो अपनी बड़ाई होगी । यदि 'देवी' कहूँ, तो यह परिजनों का सम्बोधन होगा । यदि 'राजपुत्री' कहूँ, तो यह संशयात्मक होगा । यदि 'उपासिका' कहूँ, तो मेरा मनोरथ प्रगट करना होगा । यदि 'स्वामिनी' कहूँ, तो मृत्य-भाव को प्राप्त करना होगा । 'भद्र' कह कर पुकारना सामान्य स्त्रियों के योग्य होगा । 'त्रायुष्मती कहना इस दशा के बिपरीत होगा। 'चन्द्रमुखी कहना मुनि-जन योग्य नहीं है। 'बाला' कहना गौरव-युक्त नहीं है। 'त्रार्या' कहना जरा अगरोपण करना है । 'पुण्यवती' कहना फल के विपरीत है। 'त्र्याप' कहना सर्व-साधारण है। श्रीर भी, 'कौन हो ?' यह सुन्दर नहीं होगा। 'क्यों रोती हो ?' इस से दुख का कारण स्मरण होगा। 'मत रोत्रो' यह शोक हेतु दूर करने के कारण शोभा नहीं देगा। 'धेर्य धारण करो ' यह किस आश्रय पर कहूँ ? ' स्वागतम् ' इसका समय बीत गया । ' सुख से तो हो ? ' यह मिथ्या है ।

"इस तरह मैं सोच ही रहा था कि सियों के उस फ़ुएड से उत्तमरूपवाली शोक-विकल एक दूसरी स्त्री उठकर समीप आई। अपने शिर को, जो कुछ वालों के सफेद होने से रंगविरंगा लगता था, धरती पर रख कर वह श्रवुल-संताप-सूचक श्रांसुओं से अपने पाँव तथा अतिदीन शब्दों से मेरा हृद्य जलाती हुई कहने लगी-'भगवन , प्रज्ञज्या प्राय: सभी जीवों पर दया करती है। बौद्ध दूसरों के दुख दूर करने के लिए गृहीत व्रत पालन करने में निपुण होते हैं। शाक्य मुनि का उपदेश करुग का कुछ गृह है। बौद्ध सज्जनता सभी लोगों का उपकार करने के लिए तैयार रहती है। मुनियों का धर्म पर-जोक प्राप्त करने का साधन है, और लोग प्राया-रज्ञा से बढ़कर दूसरा कोई पुष्य नहीं बताते हैं। युवती खियाँ स्वभावतः दया के पात्र हैं, फिर विपद में पड़ी हुई युवतियों का क्या कहना: श्रौर साधुजन श्रात प्राणियों के लिए सिद्ध-चेत्र हैं। हमारी यह स्वामिनी पिता की मृत्यु से, पति के परलोक-गमन से, भाई के वियोग से, शेष बान्धवों के विनाश से, हृद्य की अतिकोमलता से और श्रमपस्यता से निराश्रय हो गई; नीच शत्रु-द्वारा यह मनस्विनी श्रपमानित हुई, महावन में घूमने से सुकुमारी क्लेशित हुई; दुष्ट दैव द्वारा दी गई ऐसी अनेक विपत्तियों से इसका हृदय व्याकुल हुआ। अब यह दारुग दुख सहने में असमर्थ है। श्रत:, जिनका स्वप्न में भी पहले कभी श्रतिक्रमण नहीं किया था उन गुरुजनों की श्रवद्देलना कर, जिनक। प्रणाम परिहास में भी पहले कभी खरिडत नहीं किया था उन अनुनय करती हुई प्रिय सखियों का अनादर कर, जिन्हें मन से भी पहले कभी अपमानित नहीं किया था उन सममाते हुए अशरण साभु भृत्यों का अपमान कर, यह अप्रि में प्रवेश कर रही है। बचाइये! तब आर्थ भी असहा शोक दूर करने के उपाय बतानं में निपुण अपनी वाणी का प्रयोग इसके सम्बन्ध में करें।' इस तरह द्यतिदीन होकर बोलती हुए उस स्त्री को उठा कर मैंने स्त्रीर भी उद्विग होकर धीरे धीरे कहा—"त्रायें, जो कुछ कहती हो, सब सच है। इस पुण्याशया का यह शोक मेरी वायाी का पहुँच से बाहर है। यदि मुहूर्त भर भी इसकी रत्ना की जा सके, तो कुछ देर के बाद यह आर्थना व्यर्थ न होगी। दूसरे बुद्ध भगवान् के समान मेरे गुढ समीप में ही हैं। मेरे, द्वारा यह समाचार कहे जाने पर वह परमद्याल निश्चय आवेंगे । दुखरूपी अन्धकार नाश करने वाले बौद्ध सुभापितों से तथा रष्टान्तपूर्य अपनी निपुरा वागी से, जो नाना शास्त्रों से गौरव-युक्त है, इस पुराय-शीला को ज्ञान-मार्ग पर लावेंगे। यह सुन कर 'आर्य शीव्रता करें' यह कहती हुई बह फिर भी पाँवों पर गिरी। सो शीव्रता से आकर मैंने अशरण एवं दीन युवति- वृन्द के मरने की तैयारी का यह अधेर्यकर तथा अतिकरुण समाचार पूज्य गुरु से निवेदन किया।

श्रनन्तर भिन्नु का वह श्रश्रु-मिश्रित भाषणा सुनकर राजा शोक से उदास हो गया, यद्यपि उसकी बहिन का नाम भी नहीं लिया गया। सभी प्रकार से मिलती हुई दशा से उसका संदेह दूर हो गया। सहोदरा की श्रवस्था सुनने से उसके कान मानो जल गये। तब उसने भिन्नुश्रों के श्राचार्य से कहा—"श्राये, इस श्रनायं, श्रातिकठिन हृदय, श्रातिकट्र श्रोर मन्द्रभाग्य की ही वह वेचारी बहन है, जो श्रकारण वैरी दैव हारा इस श्रवस्था में लाई गई—फटता हुश्रा मेरा हृदय ऐसा ही बताता है।" फिर उसने उस भिन्नु से भी कहा—"श्राये, उठिये; बताइये कि वह कहाँ है।यदि किसी प्रकार वह तब तक जीवित हो, तो हम श्रनेक प्राणों की रचा से होने वाले पुण्य उपार्जन करने जा रहे हैं।" यह कहता हुश्रा ही वह उठ गया।

तब सभी शिष्यों सहित आचार्य के आगे आगे तथा घोड़ों से उतर कर उन्हें पीछे से स्वींचते हुए समस्त सामन्तों के आगे आगे राजा जिसके सामने वह भिच्च राह बता रहा था, उस स्थान की ऋोर पैदल ही तेजी से जाने लगा। क्रम से समीप पहुँच कर उसने लताओं की आड़ में मरने को इच्छुक क्षियों के तत्कालोचित त्र्यनेक प्रकार के आलाप सुने—"भगवन् धर्म, जल्दी दौड़ो । हे कुल-देवता, कहाँ हो ? देवी पृथ्वी, दुखी पुत्री को धैर्य न दे रही हो ? पुष्पभूति की कुटुम्बिनी लक्सी कहाँ चली गई १ हे मुखर-वंश के नाथ, विविध आधियों से आकुल इस अनाथा विधवा वधू को क्यों नहीं प्रबोध दे रहे हो ? भगवन बुद्ध, संतापित भक्तजन के प्रति सोये हुए हो ! पुष्पभृति-पर के पचपाती राजधर्म, क्यों उदासीन हो गये हो ? विपत्ति के बन्धु विन्ध्य, तुम्हें भी यह विफल प्रयाम करती हूँ। हे माता श्रटवी, विपत्ति में पड़ी इस पुत्री का विलाप नहीं सुन रही हो ? सूर्य, श्रशरणा पतित्रता को बचात्रो । प्रयत्नपूर्वक रचित कृतप्र निष्टुरचारित्र, राज-पुत्री की रचा क्यों नहीं कर रहे हो ? इन सुलज्ञाओं से ही इसे क्या मिला ? वेटी से स्नेह करने वाली देवी यशोवति, दुर्दैवरूपी डाकू ने तुम्हें लूट लिया। हे देव प्रतापशील, जलनेवाली पुत्री के पास क्यों नहीं ह्या रहे हो ? क्रापत्य-प्रेम शिथिल हों गया । महाराज राज्यकर्धन, दौड़ते क्यों नहीं ? बहिन का स्नेह मन्द पड गया। श्रहो, मृत व्यक्ति निष्ट्रर होते हैं ? पापी पावक दूर जा, स्त्री की हत्या करने में निष्कस्या, जसते हुए सस्त्रा नहीं आती

१-चेतना, ज्ञान, सान्त्वना।

है ? भाई पवन, तुम्हारी दासी हूँ , दुखियों के दुख हरने वाले देव हर्ष के पास जल्द जाकर कहो कि देवी जल रही हैं। श्रतिनिर्देश एवं नीच शोक, तुम्हारी कामना पूरी हुई । दुखदायी वियोग-राज्ञस, तुम्हें सन्तोष हुआ। इस विजन वन में किसे पुकारूँ, किस से कहं . किसकी शरण जाऊँ. किस दिशा में जाऊँ, मैं अभागिन क्या करूँ ? हे गान्धारी, यह लता-पाश ( अपने को बाँधने के लिए ) मैंने लिया । हे पिशाची मोचनिका, शाखा लेने का कलह छोडो। हे कलहंसी, अब तक क्यों शिर फोड़ रही हो ? हे मङ्गलिका,क्यों श्रव तक मुक्तकएठ से रो रही हो ? हे सुन्दरी, सखियाँ दूर हो रही हैं। शबरिका, इस श्रमङ्गल शव-शिविर में कैसे रहोगी ? सुतनु, तुम भी श्रिम में गिरोगी ? मृणालकोमल मालावति, न्लान हो रही हो । हे माता भातक्षिका, क्या तमने भी मरना अक्षीकार किया ? हे वस्सवित्सका, घृश्यित प्रेत-नगर में कैसे रहोगी ? हे नागरिका, इस स्वामी-भक्ति से तुमने गौरव प्राप्त किया है। हे विराजिका, राजपुत्री की विपत्ति में मरने का निश्चय करके तुम शोभित हो । हे पनभरनी, तुम प्रपात से गिरने का उधम करोगी, अपना भाग तुम्हें मालूम है; तुम धन्य हो। हे केतको, ऐसी अच्छी स्वामिनी फिर स्वप्न में भी कहाँ से पात्रोगी ? हे मेनका, तुम्हारा शरीर जजाकर देव अग्नि अन्म-जन्म में तुम्हें देवी की दासता दे। है विजया, आग सुलगाओ । हे सानुमती, स्वर्ग जाने की इच्छा करने वाली इन्दीवरिका प्रगाम कर रही है। हे कामदासी. मुक्ते श्रप्ति की प्रदिच्चिया करने का श्रवसर दो। हे विरिचका, श्रप्ति प्रज्वित करो। हे किरातिका, फुल बिखेरो। हे झुररिका, झुरबक की कलियों से चिता भर दो। हे चामर-प्राहिशी, त्रान्तिम वार कएठ में त्रालिङ्गन करो। हे नर्मदा, परिहास में जो मैं जोरों से हँसती थी उसे चुना करना । हे भद्र सुभद्रा, तुम्हारा परलोक-गमन मङ्गल-कर हो ! वहों के गुगों से श्रमुराग करने वाला प्रामेथिका, बुन्हें सद्गति भिले ! हे बसन्तिका, स्थान दो । हे देवी, छत्रधारी विदा मांगती है, देखी ! तुम्हारी प्रिय विजयसेना प्राया छोड़ रही है। यह नाटक-सूत्रवारी मुक्तिका मुक्तकएठ सं ानकट मं रो रही है। है राजपुत्री, तुम्हारी प्रिय ताम्बूल-वाहिनी पत्रलता पाँव पढ़ रही है। है कितिङ्गसेना, यह अन्तिम् आलिङ्गन है, मुक्ते अपनी छाती से खूब दावो । हे वसन्त-सेना, प्राया प्रवास कर रहे हैं। हे मञ्जुलिका, दुःसह दुल के हजार श्राँसुश्रों से बिस आँखें कितनी बार पोंछ रही हो और मेरा आश्लेष कर कितना रो रही हो ? हे यशोधना, सृष्टि ही प्रायः ऐसी (विपत्तियों से भरी ) है। हे माधविका क्या अब भी मुमे धैर्य दं रही हो ? क्या यह अवस्था सान्त्वना दने की है ? हे कालिन्दी, सिखयों को अनुनयपूर्वक प्रणाम करने का समय बीत गया। हे पगली मत्तपालिका. मैंने सिखयों के नम्न अनुरोधों की उपेता कर दी (अर्थात् मरने को हड़-सङ्कल्प हूँ)। हे आमहवती चकोरव ी, पाँव छोड़ो। हे कमितानी, दैव को बार बार उलहना देने से क्या ? सिखयों के सहवास का मुख हमें चिरकाल तक नहीं मिला। आर्या महत्तरिका तरङ्गसेना, नमस्कार। हे सखी सौदामिनी, मैंने तुम्हें देखा। हे छुमुदिका, अग्नि-पूजा के फूल लाओ। हे रोहिग्यी, चिता पर चढ़ने के लिए हाथ का सहारा दो। माता धात्री, धीर होओ; पापियों के कर्मों के ऐसे ही फल होते हैं। आर्य के चरगों में मेरी अञ्चल । माता, परलोक जाते समय यह अन्तिम प्रयाम। हे लविलका, मरते समय हदय में यह प्रवल आनन्दमय उत्करिंश क्यों ? क्यों ये अङ्ग रोमाञ्चित और पुलिकत हो रहे हैं ? हे वामनिका, मेरी बाँई आँख फड़क रही है। हे मित्र वायस, मुक्त चीगापुएया के सामने दूधवाले कृत्त पर व्यर्थ कक रहे हो। हे हिरग्यी, उत्तर की ओर घोड़ों का हिनहिनाना! हे प्रभावती, पेड़ों की आड़ में किसका यह ऊँचा आतपत्र देख पड़ता है ? हे छुरङ्गिका, किसने प्रात:स्मरग्रीय अमृतमय आर्य का नाम लिया ? हे देवी, हवें के आगमन-महोत्सव में भाग्यवती हो!"

यह सब सुन कर राजा सत्वर समीप श्राया श्रीर श्रमि-प्रवेश के लिये उद्युत राज्यश्री को मूर्छित होते देखा। मूर्छा से उसकी आँखें बन्द थीं। राजा ने अपने हाथ से ससम्भ्रम उसका ललाट पकडा । प्रिय भाई के उस आनन्द-दायक हस्त-स्पर्श से-हस्त-स्पर्श, जिसने प्रकोष्ट पर बँधी श्रोषधियों से मानो रस-प्रवाह जो जीवन-दान करने में समर्थ है गिराया, बलय की मिण्यों का ऋचिन्त्य प्रभाव मानो वमन किया, नखरूपी चन्द्र की किरगों से मानो अमृत बरशाया, चन्द्रकान्त की चूड़ामणि चन्द्रो-दय होने पर जिससे हिम-क्रण गिरता है शिर पर मानो बाँधी, मानो मृगालमय अति शीतल अंगुलियों से उसके जलते हृदय को शान्त किया, कहीं से मानो जीवन ले श्राया—राज्य श्री ने सहसा अपनी आँखें खोल दीं। जिसके श्रागमन श्रीर दर्शन की स्राशा नहीं थी, हठात् स्राये हुए उस भाई के, जैसे स्वप्न में देखे हुए के, वह गले लगी। तत्काल उदय हुद भारी दुख से उसका सारा शरीर व्याप्त हो गया और नदी की खुली हुई धाराओं के सहरा आँखों से अशु-जल बहानी हुई उसने "हा तात, हा श्रम्ब, हा सस्तीगया, '' बार बार कह कर विलाप किया । बहिन के श्रतिशय स्नेह से शोकित होकर भाई मुक्तकएठ से देर तक रोया और " वत्स, स्थिर होओ." कहते हुए उसने अपने हाथों से उसका मुँह उक कर आश्वासन दिया । "हे कल्यागिनी, बढ़े भाई का बचन मानो " इस तरह आचार्य ने याचना की । " हे देवी, देव की त्रावस्था नहीं देखती हो १ बहुत मत रोख्रो " इस तरह राजाख्रों ने प्रार्थना की । हे

स्वामिनी, भाई को देखों " इस प्रकार परिजनों ने समकाया । "हे पुत्री, विश्राम कर लो, फिर रोना " इस प्रकार वृद्ध बन्धुओं ने मना किया। "हे प्रियसबी, कितना रोती हो ? चुप होओ, देव अत्यन्त दुखी हो रहे हैं " इस प्रकार सिखयों ने अनुनय किया। इतने पर भी, चिर काल से उपयुक्त दु:सह दुख-राशि समाप्त होने के कारण बाष्प-भार से राज्यश्री का कएठ पीड़ित हुआ, अत्यधिक शोक से अन्त:करण भर गया और अतिकरण स्वर से कुछ देर तक वह जोर नोर से रोई । शोक का वेग बीतने पर, भाई उसे अग्नि के समीप से खींच लाया और वह निकट-वर्त्ती वृत्त के नीचे बैठ गई।

धीरे धीरे उस प्रकार हुषे को जान कर आचार्य का आदर उसके प्रति बहुत बढ़ गया। कुछ देर के बाद आचार्य ने गुप्त संकेत देकर अपने शिष्य से कमल के पत्तों में जल मंगवाया और आवार्य उसे स्वयं राजा के पास मुल-प्रचालन के लिए ले गया। सादर जल लेकर उसने पहले अपनी बहिन के नेन्न, जो चिर-काल के आँसुओं से व्याप्त तथा अनवरत रोने से लाल कमल के समान थे, धोये और पीछे अपने। जब उसने अपना मुल-चन्द्र धो लिया, तब सब लोग ऐसे नि:शब्द हो गये जैसे वे चिन्न में हों, तब राजा ने धीरे धीरे बहिन से कहा—" वत्स, पूज्य भदन्त को प्रयाम करते। ये तुम्हारे पति के दूसरे हृदय हैं और हमारे गुरु। वचन मान कर प्रयाम करते समय पति का परिचय सुनने से राजपुत्री की आँखों में जल आ गया; और प्रयत्न-पूर्वक रोके गये अश्च-जल के भार से आचार्य का धैर्यभङ्ग हो गया, आँखें सजल हो गई। आँखों को कुछ धुमा कर उसने लम्बी साँस ली। और च्या भर रह कर विनय दिखाते हुए उस मृदु-भाषी ने मधुर बायाी में कहा—" हे कल्याया-राशि, बहुत मत रोइये, राजा लोग अब तक भी रोना नहीं बन्द कर रहे हैं। अवश्यकरयाीय स्नान-विधि कीजिये और स्नान करके फिर उसी स्थान पर चले जाइये।"

तब लौकिक आचार तथा आचार्य-वचन के अनुसार राजा ने उठ कर गिरि-सिरता में स्नान किया और बहिन के साथ उसी स्थान पर गया। वहाँ उसके पित को पिएड देने में प्रयन्न दिखाने के बाद जब शोक-विवश भिग्नी आहार करने को राजी हुई, तब राजा ने उसके पास में रह कर उसे परिजनों के साथ सावधानी से भोजन कराया; बाद को स्वयं भोजन किया। भोजन करने के बाद कैंद होने से लेकर बहिन का सारा हाल—और गौड़-संश्रम के समय कान्यकुठज की कारा से गुप्तनामक कुजपुत्र हारा उसका निकाला जाना, निकाले जाने पर राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार

१ गौड़ाधिप द्वारा की गई गड़बड़ी अर्थात् राज्यवर्धन की हत्या।

सुनना — सुन कर श्राहार छोड़ना, श्राहार-त्याग से पीड़ित होकर विन्ध्याटवी में घूमने का क्रेश, श्रीर विरक्त होकर अग्न-प्रवेश का उपक्रम—सविस्तर परिजन से सुना। तब श्रानुजीवियों से दूर एक वृत्त के नीचे एकान्त स्थान पर बहिन के साथ सुख से बैठे हुए राजा के पास जाकर श्राचार्य धीरे धीरे बैठ गया। श्रीर कुछ देर ठहर कर वह कम से कहने लगा—

"श्रीमन्, सुनिये । हमें कुच्छ निवेदन करना है। जवानी की गर्मी से अपनी अनेक भार्याओं का, जो यौवन के आगमन से चमक रही थीं, अपमान कर इस रात्रि-कर्णपूर अतिचळल चन्द्रमा ने देव-पुरोहित बृहस्पित की धर्मपत्री तारा को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से हर लिया और स्वर्ग से भाग गया । चिकत चकोर की-सी आँखों वाली उस सर्वाङ्गसुन्द्री अतिकामुका के साथ रमण करते हुए उसने रमणीय देशों में विचरण किया । बहुत दिनों के बाद सब देवताओं के वचन का सम्मान करने के लिए उसने बृहस्पित को पुन: उसकी पत्नी लौटा दी। उस सुन्दरी के विरह में उसका हृद्य आग के बिना सतत जलता रहा।

एक दिन उदयाचल से उगते हुए उसने समुद्र के विमल जल में अपना प्रति-विम्ब देखा । देख कर कामार्त होते हुए उसने तारा का पुलिकत मुख स्मरण किया । काम के उन्माद से उसका मन मिथत हुआ, स्वःस्थ होने पर भी अस्वस्थ होकर उसने अपनी आँखों से, जिसके तारक मानो कुमद्-वन की प्रभा का पान करने से धवल थे, आँसू की मोटी मोटी बूँदें टपकाई । सागर में गिरती हुई उन सभी बूँदों को मोती की शुक्तियों ने पी लिया । उनके उदर में वे मोती हो गई और रसातलनिवासी वासुकि नामक सर्पराज ने उनहें किसी किसी तरह प्राप्त किया । उसने उन मोतियों से, जो पाताल में भी तारागण की तरह देख पड़ते थे, एकावली बनाई । और उसका नाम मन्दाकिनी रक्खा । सब ओषधियों के अधिपति भगवान सोम के प्रभाव से वह अत्यन्त विषच्नी हुई और हिम तथा अमृत से उत्पत्ति होने के कारण उसके स्पर्श से सब जीवां का संताप दूर जाता था । इसी से वासुकि विष की गर्मी शान्त करने के लिए उसे सदा धारण किये रहता था ।

कुछ समय बीतने पर एक बार नागार्जुन नामक भिद्धु ने, जो नागों द्वारा ही पाताल लाया गया था, उस नाग-राज से याचना कर वह एकावली प्राप्त की । रसातल से निकल कर उसने त्रि-समुद्र के अधिपति सातवाहन नामक अपने मित्र नृपति को वह दे दी। काल-क्रम से शिष्यपरम्परा से वह किसी प्रकार हमारे हाथ में आई।

१ स्वर्ग में स्थित, 'स्वस्थ ' पढ़ने से विरोधाभास होगा।

यद्यपि श्राप-प्ररीखों को वान देकर सत्कृत करना मानो श्रपमानित करता है. तथापि श्राप बुद्धिमान, त्रायुष्मान, जो सभी प्राणित्रों की रचा में प्रवृत्त हैं श्रीर इसीलिए जिनका शरीर रच्चणीय है, विष से बचने के खयाल से इसे श्रोषधि सम्मक्त कर प्रहण करें। इतना कह उसने समीपवर्ती भिद्ध के कपड़े के छोर में बँबी हुई उस एकावली को बाहर निकाला।

निकालते ही जब उसका प्रभावधी उज्ज्वल रश्मिमण्डल श्रवकाश पाकर फैल गया श्रीर दिशायें एक साथ ही धवल हो गईं, तब जान पड़ा जैसे मुकुलित लता-बधुत्रों के प्रति उत्करिठत तरुगया मूल से शिखर तक खिल गये हों, जैसे वन्य सरोवरों के हंस, जो अभिनव मृणाल के लोभी होते हैं, अपने हिलते परों से श्राकाश को धवल करते हुए उड रहे हों, जैसे फुलों के भार से विखेर जाते पराग से धवल तथा गर्भ के फटने से प्रगट होती पंखुड़ियों से ग्रुचि केतकी-वाटिकार्थे खिल रही हों, जैसे विकसित होतं पत्तों से दन्तुर दीखने वाली कुमुदिनियां जग रही हों, जैसे सिंहगया हिलते सफेद केसर के भार से दिशाश्रों को भरते हुए चल रहे हों — जैसे वन-देवतागया दाँतो के आलोक से वन को प्रकाशित करते हुए हँस रहे हों, जैसे काश के वन शिथिल हुए कुमुम-कोशों से निकलते केसरों से अट्टहास करते हुए विकसित हो रहे हों, जैसे तेजी से घूमते पल्लव-सदश पुच्छ-मण्डलों से श्वेत दीखते चमरीमृगों के मुख्ड घूम रहे हों, जैसे बढ़ती हुई फेनिल तरल तरङ्गों वाली गिरि-नदी पसर रही हो, जैसे ऊपर तारागण के लाभ से प्रसन्न पूर्णचन्द्र अपनी फैलती किरणों से दिशाश्रों को भरते हुए उगा हो, जैसे दावानल की धूल से धूसर हुए दिगन्त प्रचालित हो गये हों, जैसे अश्रु-जल से मलिन हुए नारियों के मुख फिर से धुल गये हों।

किरण-पुञ्ज से श्राकुल होती श्राँखों को बार बार खोलते हुए श्रोर मूँद्ते हुए राजा ने बड़े यत्न से उस एकावली को देखा। वह सब दिशाओं में व्याप्त होने वाली दिगाज-करों की पंक्ति-बद्ध शीकर-राशि-सी थी, बादल से मुक्त हुई शारदीय ज्योत्का की रेखा-सी थी, बालचन्द्र के चलने की उज्ज्वल-पद-चिह्न-युक्त लीख-सी थी, हाथों से गिर कर निश्चल हुई सप्तिषयों की माला-सी थी, सारे संसार के श्राभूषणों

<sup>.</sup> १. सब द्याशायें पूरी करने वाली ( एकावली के पत्त में )।

२. सघन मोती वाली (एकावली के पत्त में )।

३. उज्ज्वल मध्य आदि से युक्त ( एकावली के पन्न में )।

४. या इस्त नक्षत्र को छोड़ कर।

की प्रभा को मात करने वाली ईशान-कोग की शशि-कला-सी थीं, सीरसागर से निकली धवलकान्ति-सी थीं, श्रानेक भूभृतों की परम्परा से श्रागत गङ्गा के समान वह दुर्गित हरने वाली थी। श्रान्वरत फहराती हुई रेशमी पताका के समान वह भावी साम्राज्य की श्राप्तृतिका थी। श्रानुकृल ईश्वर की दन्त-पंक्ति के समान वह कपूर-उज्ज्वल थी। भुवन-लक्ष्मी की स्वयंवर-माला के समान वर-मनोरथं पूरा करने में समर्थ थी। वसुध की श्रानन्द-सुस्कान के समान कर उपलब के श्रावरण से दुर्निरीक्य थी। वसुध की श्रानन्द-सुस्कान के समान कर पान थीं श्राक्त से श्रावरण से दुर्निरीक्य थीं। मन्त्र, कोप, श्रोर सेना की साधना में प्रवृत्त राज-धर्म की श्रवमाला-सी थी। कुवेर-कोश की संख्या-सूचक पट्टिका-सी थी, जो सुद्रारूपी श्रवद्वार से युक्त थीं। इसे देखकर वह देर तक विस्मित होता रहा। श्रावार्य ने इसे उठा कर राजा के सुन्दर कंघे पर बाँच दी। राजा ने जीतिपूर्वक कहा—"आर्य, प्रायः पुरुष ऐसे रत्नों के योग्य नहीं होते हैं। यह श्रायं की तपस्या-सिद्धि है या देवता-प्रसाद है। श्रव हमें श्रपने पर ही क्या श्रिकार रहा शिकर हम इसका प्रह्या या प्रत्याख्यान करने वाले कौन १ दर्शन के समय ही श्रायं के प्रचुर सद्गुणों ने हमारा हृद्य हर लिया; उसी समय से हम पराधीन हैं। मैंने सङ्कल्प कर लिया है कि श्राजीवन यह शरीर श्रायं के उपयोग में श्रावं। इस (शरीर) के सम्बन्ध में श्रार्य की जैसी इच्छा हो, करें।

कुछ समय बीतने पर श्रीर एकावली-वर्णन-सम्बन्धी लोगों की बातचीत समाप्त होने पर ढाढस पाकर राज्यश्री ने पत्रलता नामक ताम्बूल-वाहिनी को बुला कर उसके कान के सभीप गुप्त राति से धीरे-धारे कुछ कहा। पत्रलता ने स्वित्तय राजा से निवेदन किया—"देव, देवी निवेदन करती हैं—'स्मरण नहीं होता है कि श्रार्थ के सामने मैंने कदाचित् कोई बचन उच स्वर से कहा हो, निवेदन करना कहाँ से ? किंतु यह श्रमहा शोक मुक्त बोलने के लिए प्रेरित करता ह श्रीर दुर्देव द्वारा दी गई यह दुरवस्था विनय शिथिल कर रही है। श्रवलाश्रों का श्रवलम्ब पति या अपत्य है। जो दोनों से रहित हैं उनके लिए शोकानल से जलता हुआ जीवन धारण करना केवल ढिठाई ही है। मैंने मरने के लिए जो यत्न किया वह श्राय के शागमन से

१. या, त्रिमुबन-भूषण शिव के भस्म की भ्रभा को मात करने वाली शैवी शशि-कला-सी थी।

२. वर का मनोरथ (भुवन-लक्ष्मी के पन्न में); उत्तम मनोरथ (एका-वली के पन्न में)।

३. हाथ ( वसुधा के पद्म में ); किरण ( एकावली के पद्म में )।

४. या,.....पट्टिका के समान समुद्र का श्रलङ्कार थी।

रुक गया। त्रात: काषाय-प्रह्णा की त्राज्ञा से इस त्रपुण्यातमा व्यक्ति को त्रानुगृहीत करें।' इति।" यह सुन कर राजा चुप रहा।

तव श्राचार्य ने धीरे धीरे कहा- "हे श्रायुष्मती, शोक पिशाच का दूसरा नाम है, श्रापरमार का दूसरा रूप है, श्रन्धकार का यौवन है, एक प्रकार का विष है। यह विना यम का प्रेत-नगर-नायक है। निर्वाण नहीं होने वाली अग्नि है। विना चय का उराज-यदमा है। विना लद्मी-निवास का जनार्दन (= कृष्णा) है। श्रपुष्य में लगा हुत्रा चपण्क है। निद्रा-नाशक होते हुए भी बोध-शून्य है। ह आलस्य-रहित सिन्नपात है। विनायक ( = गयोश ) होते हुए शिव का सहचर नहीं है। बुध-रहित प्रहवर्ग है। योग के विना उत्पन्न हुआ परम ज्ञान है 'ै। स्नेह श्रर्थातु तेल-घी आदि से हुआ वाय-प्रकोप हैं। मानस से रे अप्नि की उत्पत्ति है। श्राद्रेता से धूल का उडना है'ै। रसंं से सूखना है। लाली से कालिमा का होना हैं।"। यह अनवरत अस्र) है-स्रावी हृदय का महात्रण है। कृष्णपत्त की रात्रियों के मोहान्धकर में पहुँचा हुआ प्राया-तस्कर है। सकल शायायों का नाश का शून्यता-हेतु है, सारे शरीर को चीगा करने में दच दोष-शिरोभिगा है। कुशता श्वास और प्रलापरूपी उपद्रवों से भरा दीर्घ-रोग है। सब लोगों का विनाश-सूचक बुरा प्रह है जीवन श्रपहरण करने में दत्त विना बादल का वज्रपात है जो देर तक चमकता' है। ऐसे शोक का आक्रमण् विद्वानों के भी हृद्य—जो अनवद्य विद्यारूपी विद्युत् से चमकते हैं, गहन प्रन्थों की प्रन्थियों के गृढ़ समभने से गम्भीर होते हैं, भूरि भूरि काव्य-कथाओं से कठोर होते हैं, एवं अनेक शास धारण करने से विशाल होते हैं— नहीं सह सकते हैं, फिर नई नवमालिका के फूलों के समान कोमल अबलाओं के विस-तन्तु-वत् दुवल हृदय का क्या कहना।

१. विरोध-परिहार में :--श्रन्त-रहित, श्रमर । २ विरोध-परिहार में :--कष्ट-दायक ।

३. चिरस्थायी । ४. जन-पीडक ।

५. पापों के कारण हुआ जन-नाशक है। ६. नहीं टूटने वाली एक तरह की नींद है।

अप्ति-सदृश। ८ विन्न। ६ मूर्खों से सेवित प्रेत-वर्ग है।

१०. प्रतिकूल दैव के कारण उरंपन्न हुई अग्नि है । ११. स्नेह से हुझा उत्माद रोग है ।

१२. मानसरोवर; मन । १३. वत्सलता से रजोगुगा की उत्पत्ति है।

१४. जल; स्नेह । १५. श्रासक्ति से मरना है । १६. श्रश्, रक्त ।

१७. अन्तगारुचि, का दूसरा अर्थ है 'बिजली से रहित'।

"ऐसा होने पर, हे सत्यन्नता, बोलो, क्या करती हो ? किसे उलहना देती हो ? किसके सामने जोर जोर से रो रही हो, या अपना हृदय-दाही दुख बता रही हो ? बुद्धिमान मनुष्य को अपँखें बन्द कर सब सह लेना चाहिये । हे प्रयविती. यह परातन स्थिति है. इसे कौन टाल सकता है ? सब लोगों के यहाँ जन्म-जरा-मरगा-रूपी घटी-यन्त्र की लम्बी डोरी रात-दिन ससर रही है । अन्त:करगा की चेष्टा देखने में निपुरा धर्मराज की कठोर व्यवस्था किसी को नहीं छोड़ती है। त्रायुकी गुगुना करने में कुशल काल-नालिका े घर घर में निरन्तर चुनी रहती है। सब जन्तुश्रों के जीवन की बिल लेने वाली यम की प्रचएड श्राज्ञा जगत् में तेजी से चल रही है। अखिल प्रांशियों का प्रयाग सूचित करने में कुशल यम-पटह श्रनवरत बन रहे हैं। कालकूट विष के समान काले शरीर वाले यमद्त, जिनकी श्राँखें तपे लोहे की तरह लाल होती हैं, हाथों में काल-पाश लिए हुए फुएड बाँध बाँध कर प्रतिदिशा में, प्रतिपुर में, प्रयेटन कर रहे हैं। सब जीवों का संहार करने के लिए घोर बध-घोषणा, जो भीषण किन्द्रों के हाथों में बजती यम-घएटात्रों के तीच्या टक्कार से भयकूर लगतो है, घर घर में घूम रही है। दिशा दिशा में परलोक के पिथकों के चलने के मार्ग हैं, जहाँ विता के धुएँ से धूसर यम-पताकात्रों पर गीध की दृष्टियाँ पड़ती हैं, जो दुख के विलाप से आकुत कुटान्विनयों द्वारा बिखेरे गये केश-कलाप से रंग-विरंगी लगने वाली हजारों शव-शिविकाओं से भरे रहते हैं, और जहाँ श्मशान-शिविर के शृगाल-शावक किलकिलाते रहते हैं। काल-रात्रि की लम्बी जिह्ना जो चिता के कोयले के समान काली होती है, लोहू से भरी रहती है, ब्रिट्टान्वेषिणी होती है, और सब लोगों को कवलित करने के आस्वाद की लोभी होती है प्राणियों के प्राण चाटती रहती है, वैसे ही (जैसे गाय श्रपने बछड़े का कंधा )। सब जीवों को खाने वाली भगवती मृत्यु की भूख को तृप्ति की शिचा ही नहीं मिली है। अनित्यता नदी बहुत तेजी से बहुती है। चिति आदि पश्च-महाभूतों की मोष्ठी चरियक है। शरीरधारियों के शरीर यन्त्र के बने पिनड़े हैं, जिनकी लकडियाँ रात को मङ्गुर हो जाती हैं। शरीर-निर्माण के परमागु श्रशुभ श्रीर शुभ के त्रावेश से विवश हो कर भग्न हो जाते हैं। प्राया बाँधने के पाशतन्त्री और

१. अन्तःकरण से पूर्व 'पक्रमहाभूत-पञ्चकुल-श्रिधित' पदांश का श्रर्थे अस्पष्ट है।

२. समय-सूचक घटिका; प्राचीन समय में जल-पूर्ण चूते हुए घड़े से समय निरूपण किया जाता था।

तन्तु टूटने वाले हैं । यह सारा नश्वर विश्व अपने का ईश्वर नहीं है (अर्थात् स्वतन्त्र नहीं है)।

"ऐसा समम कर, हे मेधाविनी, अपने मृदु मन में तम का अतिप्रसार मत होने दो। विवेक का एक च्या भी धैर्य का आधार होता है। यद्यपि यह शोक दूर तक पहुँच गया है, तथापि इस समय पिता और गुरु के सदृश बड़े भाई को अपेचा करनी ही चाहिये। अन्यथा, काषाय-प्रह्या के लिए आपके इस मङ्गलमय सङ्कल्प का सम्मान कौन नहीं कर सकता? पिवत्र परित्रज्या ( = सन्यास) समस्त मानित कताप शान्त करती है, मनस्वियों के लिए यह श्रेष्ठ पद है किंतु श्रीमान हर्ष अभी तुम्हारा मनोरथ भन्न कर रहे हैं। यह जो कुछ आदेश देंगे, उसका पालन करना चाहिये। यदि ये भाई हैं, बड़े हैं, वत्सल हैं, गुयावान हैं, राजा हैं, तब इनकी आज्ञा में तुम्हें अवश्य रहना चाहिये।" इतना कह कर वह ठहर गया।

उसके चप होने पर राजा ने कहा - ' आर्य को छोड़ कर कौन दसरा ऐसा कहेगा ? बिना प्रार्थना के ही दैव ने आप को बनाया. जो दारुगा विपत्ति में लोगों के श्राध्रय-स्तम्भ हैं। श्राप स्नेह से श्रार्द्ध तथा मोहरूप श्रंयकार ध्वंस करने वाले धर्म-प्रदीप हैं। किंतु त्रापके प्रगाय-प्रदान से दुर्विनीत हुई मेरी अतिप्रीति दुर्लभ मनोरथ की श्रमिलाषा करती है। हृदय की लिघमा से प्रेरित हो कर श्रतिप्रियता धीर को भी धृष्ट बना देती हैं। युक्तायुक्त के विचार से शून्य होने के कारण स्वार्थ की तृष्णा शालीन ब्यक्ति को भी प्रागल्भ्य की शिक्षा देती है। श्रेष्ठ पुरुष सागर के समान अभ्य-र्थना की मर्यादा की रत्ता करते हैं। श्रभ्यर्थना के बिना पहले ही श्रापने मुक्त श्रितिथ को यह शरीर दे दिया है । श्रतः भदन्त से कुछ याचना करता हूँ - मेरी यह बाल बहिन अत्यन्त दुखी है; अतः सब काम की अवहेलना से चति होने पर भी मुभे श्रभी इसका लालन करना होगा । श्रीर भाई का बघ करने वाले रिपु-कुल का नाश करने को उद्यत हुए इस बाहु के अधीन हो कर मैंने सब लोगों के सामने प्रतिज्ञा की है। इस प्रथम ऋपमान को नहीं सह सकने के कारणा मैंने अपनी आत्मा कोप को सोंप दी। अतः आर्य भी कुछ संमय तक अपने को मेरे कार्य में नियुक्त करें। अतिथि को यह शरीर दें । आज से जब तक यह व्यक्ति अफ्नी प्रतिज्ञा पूरी करता है और तात के विनाश से विकल प्रजान्त्रों को त्राधासन देता है, तब तक मेरी बहिन मेरे समीप रहे और त्राप पूज्य धार्मिक कथाश्रों से ज्ञान-प्रद् विमल उपदेशों से, शील-शान्ति देने वाली शिचाओं से, तथा क्रेश नाश करने वाले बौद्ध दर्शनों से इसे प्रति-

१. तेल से भरे ( प्रदीप-पथ में )

बोध कराते रहें —यही मेरी इच्छा है। जब मैं अपना काम समाप्त कर चुकूँ गा, तब मेरे ही साथ यह काषाय प्रहणा करेगी। याचकों को महान व्यक्ति क्या नहीं देते हैं ? धैर्य-सागर दधीच ने अपनी हिंडुयों से चन्द्र को कृतार्थ किया। क्या अपने जीवन की पर्वाह न करते हुए दयालु बुद्ध ने भी अनुकम्पा समम्म कर हिंसक जन्तुओं के लिए भी अपने को अनेकों वार नहीं अर्पित कर दिया ? इसके बाद आप ही बहुत र हष्टान्त ) जानते हैं। इतना कह कर राजा चुप हो गया।

भदन्त ने फिर कहा -- "भाग्यवान पुरुष अपनी इच्छा दो बार नहीं प्रगट करते हैं। इस व्यक्ति ने चित्त द्वारा अपने गुगों से शरीर का यह उपहार पहले ही स्वीकार करा लिया है। छोटे या बड़े काम में इस निरुपयोग का उपयोग आप गुगा-वान के अधीन है। " भदन्त द्धारा प्रगाय का इस प्रकार अभिनन्दन किये जाने पर राजा प्रसन्न होकर उस रान को वहीं रहा। प्रात:काल में वस्त्र-अलङ्कार आदि के दान से निर्धात को मंतुष्ट कर विसर्जित किया और आचार्य के साथ बहिन को लेकर कुछ ही दिनों की यात्रा में गङ्गा के तट पर स्थित शिविर को लोट गया।

वहाँ वह राज्यश्री-प्राप्ति की कथा अपने मित्रों से कह ही रहा था कि सूर्य ने गगन-तल को पार किया । चक्रवाक का प्रिय दिवस मकरन्द से भरे पद्माकर की तरह संकुचित हुआ। सूर्य ने अपने शरीर में पवित्र किरग्र-जाल को, जो नवरुधिर के समान श्रह्या श्रीर लोकालोक पर्वत तक फैला हुआ था, वैसे ही समेट लिया, जैसे ( अन्य शिष्यों ने ) कुपित याझवरनय के मुख से उगला हुआ धनुर्वेद फिर से निगल लिया था। धीरे धीरे बढ़ती हुई लाली से विराजमान सूर्य एक मुहूर्त तक दिखाई पड़ा. जैसे भीम के हाथों से उलाड़ी गई श्रश्वत्थामा के मस्तक पर की जन्म-जात चुडामग्री हो, जो ताजे शोगित से लाल होने के कारण भयङ्कर लगती थी, जैसे पितामह का कपालकर्पर हो, जो भीषया भिचा देने में तत्पर त्रिपुणी द्वारा काटे गये मुख्ड की नाड़ियों से निकले रुधिर से भर कर लाल हो गया था, जैसे पितृ-बध से क़ुद्ध परशुराम द्वारा रिकत दूर-व्यापी रुधिरमय हृद हो, जो कार्तवीर्य के किशाल कंधे को काटने वाले कुठार से काटे गये दुष्ट चत्रियों के कण्ठ-कुहरों से निकले रुधिर-प्रवाह के हजारों नलों से भर गया था, जैसे त्राकाश में घूमता हुआ विभावस नामक प्राया-रहित कच्छप हो, जो मय से हाथ, पाँव और मस्तक सिकोडने के कारण गोल लगता था तथा गरुड के बड़े नख-पञ्जर के त्राक्रमगा से निकले लहू से सिक्त था, जैसे काटा गया त्रग्रहाकार मास-पिएड हो, जिसके गर्भ में श्रहण था, जैसे नियतकाल के बीतने से संतापित काली द्वारा फेंका गया मेरुपर्वत का धातु-तट हो, जैसे बृहस्पति का अतिभीषणा कडाह

हो, जिसका भीतर शोशित के काढ़े से लाल था और जिससे अमुर-बंध के लिए वह पकाने की किया सूचित होती थी, जैसे महाभैरव का विशाल मुख-मण्डल हो, जो गज-दानव से तत्त्वण निकले लहू के लेप से भीषण लगता था।

सागर के जल में पड़ते हुए सूर्य-मण्डल के प्रतिबिम्बों से चमकीले बादलों पर अवलिम्बत संध्या उस वेताल के समान लगती थी, जो कवा मांस लिये हुए हो। संध्या की आभा में सागर का जल-प्रवाह रंग गया, मानो विष्णु की मोटी जांघों के बीच पीसे गये मधु और कैटभ के रुधिर से उस (सागर) का शारीर फिर से लाल हो गया। संध्या-समय का अवसान होते ही निशा नरेन्द्र के लिए चन्द्रमा उपहार में ले आई, मानो निजकुल की कीर्त्ति अपरिमित यश के प्यासे उस राजा के लिए मुक्ता-शेल की शिला से बना पात्र ले आई, मानो राज्यश्री कृत-युग आरम्भ करने को उचत उस राजा के लिए आदिराज की राज्याधिकार की राजत महामुद्रा ले आई, मानो आयित सब द्वीपों को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किये हुए उस राजा के लिए श्वेतद्वीप का दूत ले आई।

श्रीबायाभट्टकृत हर्षचरित में अष्टम उच्छ्वास समाप्त

## ਕਿੱਸਾ ਯੂਸਫ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਰਾਜ।

ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਫਵਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੇ ਕਿ ਮਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਫਵੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗ ਡੌਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਜ਼ਵੀਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਹ ਅਬਾਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਸਾਲ ਸੰਨ ੧੫੯੨ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੌ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਦੁਪੈਹਰ ਢਲੇ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹ ਅਬਾਸ ਰਾਜ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤਾ ਸਲਮੀ ਖਾਤੂਨ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਆਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗ਼ਾ ਮਬਾਰਕ–ਮੁੱਖ ਨਪੁੰਸਕ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਬੁਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ''ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਦਰੁਦੀਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਲਮੀ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਖੁਆਜਾ ਬਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ।

ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਦੁਰਦੀਨ ਸ਼ਾਹਅਬਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਅਬਾਸ–ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਕੀ ਗਲ ਏ ?

ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਦੁਰਦੀਨ–ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਕਾਇਮ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਨੌਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਮਰੀਖ ਤਾਰਾ ਅਕਰਬ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਦ ਫਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਸ਼ਿਯਾਈ ਭੂਭਾਗ ਮੁਲਕ ਏਰਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ਾਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪੁਰ ਕੋਈ ਭਾਰੰ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨ ਬਿਪਤਾ ਬਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਰਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ।" ( ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਬਾਸ ਦੀ ਉਮਰਾ ਕੋਈ ਬਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਨਾ ਸੀ।

ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਡੀ ਪਿਆਰੀ, ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਵਡ ਮੁੱਤੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ਅਰ ਖ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਿਨਸ਼ਾਹਿਤ ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵ । ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਦਰਦੀਨ ਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਅਬਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਭਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਹ ਤੇ ਤੇ ਇਕ ਰੰਗ ਆਵੇ ਤੇ ਇਕ ਵੰਗ ਜਾਵੇ, ਮੁੰਹ ਤੇ ਵਸਾਰ ਫਿਰ ਗਈ, ਮਾਨੌਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਸਰਤਾਣਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋ' ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਦਰੁਦੀਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮਿਆ ) '' ਬਹੁਤ ਚੇਗਾ, ਤੂੰ ਜਾਹ " ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਦਰੂ-ਦੀਨ ਸਿਰ ਝੂਕਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। (ਸ਼ਾਹ ਅਬਾਸ ਕੁਝ ਦੇਰ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ ਅਰ ਮੁੜ ਆਗ਼ਾ ਮਬਾਰਕ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ) ਫ਼ਰਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਸਨ ਵਜ਼ੀਰ, ਜ਼ਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਖ਼ੀ ਮਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਅਰ ਅਖ਼ਵੰਦ ਸਮਦ ਮੁੱਖ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਂ। ਨਿਪੂੰਸਕ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਇਕ ਫਰਾਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਵੇਸ਼ ਹੋਵਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਅਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਹ ਅਬਾਸ—ਭੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਉਪਾਵ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਮਜਲਸ ਬਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਅਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। (ਸਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਰ ਸ਼ਾਹ ਅਬਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਭਵਿਖ ਕਥਾਂ ਸੁਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਗਲਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਚਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਸਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਸਨ ਵਜ਼ੀਰ-ਮੈਂ ਨਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਯਾਦੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਾਧ-ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਦ ਤੀਕਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਪੁਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਵਾਰਾ ਹਰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੀ ਮਲਾਜ਼ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪੂਰ ਪਾਰਤੋਸਕ ਵਜੋਂ ਸਜਦੀ ਫਬਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਭੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣਿਆਂ ਮਬਾਰਕ ਚਰਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਜਾ ਐਹਲਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰੈਹ ਪਵਿਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਡ ਮੁਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭੀ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਦੇਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਪੁਰ ਸਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਇਆਂ ਸਤਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਅਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਓਂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਨਿਤਾਨਾ ਸੇਵਕ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਕਸੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੁ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਫਲ ਅਗੇ ਮੈਂ' ਅਸਮਰਥ ਤੇ ਅਚੰਭਿਤ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜ਼ਮਨਖ਼ਾਨ–ਇਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਿਓ' ਧੌਲੇ ਆ ਉਤਰੇ ਹਨ । ਅਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਜਦ ਅਸਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਕਰ ਪਾਸ਼ਾ ਅਰ ਮਰਚੀ ਉਗਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਰਾਨ ਦੇਸ ਪੂਰ ਧਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ੁਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਾਂਪੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਅਸਮਾਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ੌ' ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੌਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ

ਭੇੜ ਮਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਹਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਰਬਾਈ ਜਾਨ ਦੀ ਜਹ ਤੀਕਰ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਕਟ ਲਈ ਜਾਵੇ. ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਹਦ ਦਿਆਂ ਪੁਲਾਂ ਅਰ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਕਰ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਰਹਦੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਇਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਡਿੱਠਾ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰ ਤਬਾਹਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦਾਚਿਤ ਆਪਣੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਅਗੇ ਨਾ ਵਧਾ ਸੱਕਿਆ। ਲਾਚਾਰ ਹੋਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸਰਹਦ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਪਿਆਦਿਆਂ ਅਰ ਘੋੜ ਚੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਰ ਚੌਖੀਆਂ ਮਸੀਬਤਾਂ ਅਰ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਤਬਰੇਜ਼ ਪੱਜਾ। ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਢੂੰਡ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਨਕ ਜਾਂ ਜਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦਾਨਾ, ਗਉ ਜਾਂ ਬਕਰੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਅੰਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਅਰ ਦੁਖੀ ਰਹਿਕੇ ਫੌਜ ਨੇ ਤਬਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਕੂਚ ਨਕਾਰਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਕਰ ਦੀ ਸਿਆਨਪ ਨਾਲ ਏਰਾਨ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਥਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਅਰ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦਨਾ ਇਤਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਕਰ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਏਰਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ-ਉਣਾ ਲਾਭਵੰਦ ਨਾ ਜਾਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਏਰਾਨ ਤੇ ਹੱਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੀਆਂ। ਓਹ ਪੂਲ ਅਰ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਕਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਹਕੂਮਤ ਦਿਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਾ ਡੁੱਲਾ ਅਰ ਸਾਡੀ ਜੇਤੂ ਫੌਜ ਵੇਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਕਰੋਧਾਗਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੀ । ਇਕਰ ਦਿੰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਾਵ ਢੂੰਡਣ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਹੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਤਾਰਾਗਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਸੋਚਣੋਂ ਅਰ ਉ ਲਈ ਉਪਾਵ ਲੱਭਣੋਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ ! (ਸ਼ਾਹ ਅਬਾਸ ਦਾ ਭੈ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ) । (ਉਲਥਾਕਾਰਬ.ਸ.)

# ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਰ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ।

ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਧ੍ਰੀ ' ਜਾਂ ' ਧਰ ' ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ 'ਧਾਰਨਾ' ਜਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਨਾਨਕ ਦੇਵਂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਨਾ ਦੀ ਹਠ ਧਰਮੀ ਹੇਠ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਖਵਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਤਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਤ ਜਾਂ ਮਾਨ ਅਨਮੰਗਿਆਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈਏ ਤਾਂ ਡਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਮਤ ੧੫੨੬ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੀ ਹੋਕੇ ਹੳ' ਅਥਵਾ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਵਡਿਆਈ ਮਗਰ ਲਗ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਖੇ ਏਕ ਜੋਤੀ ਵਲ ਪਰੇਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੁਝ ਨਿਰਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਰਕ ਮੰਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਘਿਰਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਵਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰੇਰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਹਿ ਉਨਮਾਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋ' ਇਕ ਚੁੰਬਕੀ ਖਿਚ ਉਤਪਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਲੌਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਚਰਨਾ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਨ ਕੇ ਆਪ ਵਲ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਅਰ ਲੌਕਾਂ ਦਿਆਂ ਮਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਬੀਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੰਭੀਆਂ ਨੇ ਟਾਕਰੇ ਲਾਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਅਗੰਮੀ ਝਲਕ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸੱਕੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਜੀਅ-ਦਾਨ ਦੀ ਭਿਛਿਆ ਸਰਲ ਚਿੱਤ ਹੋਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਪੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰ-ਦਿਆਂ ਨਾ ਅਕੇਵਾਂ ਹੈ ਨਾਂ ਥਕੇਵਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਨਿਰਾਲੀ ਲੀਨਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਜੀਵ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਨਾ-ਅੰਨਕ ਅਥਵਾ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਅਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਸੌਮੇ ਨੂੰ ਅਗੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਲਜੁਗੀਆਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਨਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਜਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਾ ਵਧੀਕ ਯੋਗ ਜਾਤਾ ਅਰ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੇ।

ਸੁਖ ਕਉ ਮਾਗੇ ਸਭ ਕੋ ਦੁਖੁ ਨ ਮਾਗੇ ਕੋਇ । ਸੁਖੇ ਕਉ ਦੁਖੁ ਅਗਲਾ ਮਨਮੁਖਿ ਬੂਝ ਨਾ ਹੋਇ । ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੀਅਹਿ ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਸੁਖ ਹੋਇ॥ ੫॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਃ ੧) ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ

ਨਾਨਕ ਬੋਲਣਾ ਝਖਣਾ ਦੁਖ ਛਡਿ ਮੰਗੀਅਹਿ ਸੁਖ । ਸੁਖ ਦੁਖੁ ਦੁਇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰਹਿ ਜਾਇ ਮਨੁਖ ।

ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੁਟੰਭੀ ਲਾਲਚਾਂ ਦਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿਖੇ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਜੀ ਨੇ ਪੰਗਰ ਖਾਧੀ ਤੇ ਇਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ 'ਨ ਕਿਸ ਕਾ ਪੁਤੁ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਮਾਈ। ਝੂਠੇ ਮੋਹਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ।' ਹੋਰ 'ਜਾਨ ਸਿਆ ਕਿਆ ਚਾਕਰੀ ਜਾਂ ਜੰਮੇ ਕਿਆ ਕਾਰ। ਸਭਿ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਦੇਖੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਜੇ ਚੁਪੈ ਜੇ ਮੰਗੀਐ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ। ਇਕ ਦਾਤਾ ਸਭਿ ਮੰਗਤੇ ਫਿਰਿ ਦੇਖਹਿ ਆਕਾਰੁ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਜੀਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰ॥ ੨॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿਖੇ ਜਾ ਟਿਕੇ ਅਰ ਅਕੱਥ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿਆਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਹੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ' ਭਰ ਸੌਮਾ ਹੋ ਫੁੱਟੇ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਫਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਂਦਿਆਂ ਪਿਆਰ ਮਿੱਠਤਾ ਭਰੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਘੱਲੇ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵਿਖੇ ਓਹ ਆਪ ਜੀਉ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤ ਭੀ ਉਸੇ ਰਸ

ਨੂੰ ਮਾਨੇ' ਅਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਇੱਕ ਹੋਵਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਨੂੰ ਲੱਭੇ। ਬੱਸ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਨ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੱਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੁਣਿ ਮਨਿ ਮਿਤ੍ਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਏਹ। ਜਬ ਲਗੂ ਜੋਬਨ ਸਾਸੂ ਹੈ ਤਬ ਲਗੂ ਇਹੂ ਤਨ ਦੇਹ। ਬਿਨੂ ਗੁਣ ਕਾਮਿ ਨਾ ਆਵਈ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨੂ ਖੇਹ ॥ ੧ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਃ ੧) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਚਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਅਕਾਲ ਪੂਰਖ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਖੇ ਏਕਤਾ ਅਰ ਮੂੜ ਏਕਤਾ ਵਿਖੇ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਸਾਉਣ ਅਰ ਆਪਾ ਮਾਰ, ਹਉ' ਰਹਿਤ ਹੈ,ਮਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਾਹਿ<mark>ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਧ</mark>-ਟਾਇਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇਕੀ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਸ ਜੀਵਣ ਇਕ ਹਲਕਾ ਫੁਤ ਹੋ ਕੇ ਵੈਰੀ ਅਰ ਮਿਤ੍ਰ ਨੂੰ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ' ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ' ਦੇਖ ' ਤੂੰ ' ਰੂਪ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰ ਵਧੇਰੇ ਲਫਜ਼ਾਉਣ ਨਾਲ ਰਸ ਦੀ ਟੋਹ ਫ਼ਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥

# ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਡੂੰਘ ਵਲਵਲੇ ਵਾਲੀ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਮਤ ੧੬੬੦ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਵਿਖੇ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ (ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ) ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਅਰੰਭੀ ਤੇ ਸੰਮਤ ੧੬੬੧ ਵਿਖੇ ਕਲਜੁਗ ਦਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਰ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਚੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ:--

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ, ਸੁੰਦਰ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੱਯੇ ਅਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:--

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਖਾਣ ਕੇ, ਬੇਣੀ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ। ਨਾਮਦੇਵ, ਧੰਨਾ ਲਿਖੂੰ , ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖਾਸ । ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਜੇਦੇਵ ਜੀ, ਭੀਖਨ, ਸੇਣ ਪਛਾਣ। ਪੀਪਾ, ਸਦਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਕਰੀ ਵਖਾਣ। ਸ੍ਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਸੁਜਾਨ। ਸੁਰ ਦਾਸ ਦੇ ਸਣੇ ਸੱਭ, ਪੰਦਰਾਂ ਭਗਤ ਵਖਾਣ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ (ਜਿਲਦਾਂ) ਚਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਮਤ ੧੬੬੧ ਭਾਦਰੇਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਰ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਬਿਠਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂਗਟ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂਗਟ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪ ਅਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵੋਂ ਸਫਾ ੩੫ ਪਰ)

# ਕਵੀ–ਸਮਰਾਠ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਬ ਟੈਗੋਰ

ਟੈਗੋਰ (ਰਵੀ'ਦ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ) ਏਸੇ ਵਰਹੇ ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ੮੦ ਵੀਂ ਵਰਹੇ ਗੰਢ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਏਹ ਵਰਹੇ ਗੰਢ ਇਕ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਿਛੋਂ ਉਹਦੇ ਅਫੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਸੇਖ ਮੱਹਤ ਨਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਏਹ ਵਰਹੇ ਗੰਢ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੌਰ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੈਗੋਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਏਹਦਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਏਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ–ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਵੀ ਹੈ। ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਬੰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੰਗਾਲ ਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। <mark>ਏਹ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨਿਪਟ ਜਾ</mark>ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ', ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ' ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਰਖਿਅਕ ਵੀ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਹ ਲੋਕੀ ਬੈਨਰਜੀ (ਬਨਰਜੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਤੇ ਅਠਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਸਨ। ੧੭ ਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਏਹ ਠਾਕੁਰ ਅਖਵਾਉਣ ਲਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਰੂਪ ਟੈਗੋਰ ਹੋ ਗੁਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸਾਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਉੱਠੀ ਉਸ ਵਿਚ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦੇਵੇਂ ਦਰ ਨਾਥ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦੁਆਰਕਾਨਾਥ ਬ੍ਰਹਮੁ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ–ਕਰਤਾ ਸਨ। ਏਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਤਿਊਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਵੇਂ ਦਰ ਨਾਥ ਤੇ ਦੁਆਰਕਾਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨ ਲਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਮੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਪਇਆ ਹੈ ਓਨਾ ਨਾ ਪੈਂ**ਦਾ। ਟੈਗੋਰ-ਬੰਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਢਕੌਂ**ਸਲਿਆਂ

<sup>\*</sup> ਏਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਇਆ ਸੀ।

ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾੜੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਇਆ ਸੀ। ਐਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਏਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਕੱਟਰ ਬਰਾਹਮਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓਸ ਵੇਲੇ ਸਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਤਰਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੁਆ-ਰਕਾ ਨਾਥ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜੇਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਇਆ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗਰ ਕੱਟਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਉਹਦੀ ਸਤ-ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਾਲ ਭੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਇਆ। ਠਾਕੁਰ ਬੰਸ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਅਨੁਪਮ ਰਤਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਚਾ ਹੈ । ਏਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦਵਿਜੇ ਦਰ ਨਾਥ ਇਕ ਪਰਸਿੱਧ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਯੋਤਿਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਕਲਾ ਵਿਚ ਬੜਾ ਕਸ਼ਲ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਭਰਾ ਅਵਨੀ ਦਰ ਨਾਥ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਦਾ ਚਿਤੱਰਕਾਰ ਹੈ।

ਰਵੀਂਦਰਨਾਥ ਦਾ ਜਨਮ ੬ ਮਈ ੧੮੬੧ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਏਹਦੇ ਬਾਲ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਇਆ। ਪਿਤਾ ਏਨੇ ਉੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਥੋਂ ਤੀਕ ਬਾਲਕ ਰਵੀਂਦਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਸ ਲਗੀ ਰਵੀਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੌਸ਼ਣ ਦਾ ਭਾਰ ਨੌਕਰਾਂ ਉਤੇ ਪਇਆ। ਰਵੀਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਲ ਅਰੁਚੀ ਸੀ। ਏਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਐਕੈਡਮੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸੇਂਟ ਜ਼ੋਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਇਆ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਤਨ ਵਿਅਰਥ ਗਏ; ਮਜਬੂਰਨ ਏਸਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿਚ ਵੀ ਰਵੀਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਤਸਾਹ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਏਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਏਨੇ ਉੱਚੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਸਬਕ ਏਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ। ਪਿਤਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਵੀਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਏਸਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਗਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੰਘਾਇਆ ਜਿਥੋਂ ਦਿਆਂ ਲਹਿਲਹਾਂਦਿਆ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਮੇਹਨਤੀ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਇਆ।

ਸੰਨ ੧੮੭੭ ਵਿਚ ਰਵੀਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫੇਰ ਯੂਨੀ ਵਰਿਸਟੀ ਕਾਲਿਜ, ਲੰਡਨ, ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੁਲ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਲਾਇਤ ਵਿਚ ਰਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਵਿਲਾਇਤ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ (ਯਾਦਾਂ) ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ।

ਟੈਗੌਰ ਨਿਕੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰਨ ਲਗ ਗਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ੧੫ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਰਿਸਾਲਿਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ੧੮ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ੭੦੦੦ ਨਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਸਰ ਲਿਖ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਭਾਨੂ ਸਿੰਹ ਪਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਜੇਹੜੀ ੧੮੭੭ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ, ਟੈਗੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਛੰਦ ਬੇਸ਼ਨੋਂ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਸਨ। ਏਹਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਖ਼ੁਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਆਹਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟੈਗੌਰ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੈਗੌਰ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤਲਿਫ਼ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਾਕਫ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ੧੮੭੮ ਵਿਚ ਏਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਮੀ ਮਾਸਿਕ ਰਿਸਾਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸਨੂੰ ਏਹਦਾ ਭਰਾ ਚਲਾ ਰਹਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਣਾ ਅਰੰਭਿਆ। ਏਸ ਰਿਸਾਲੇ ਵਿਚ ਏਸ ਨੇ

ਸੈਕਸਨ ਤ ਐ'ਗਲੋਂ ਸੈਕਸਨ ਸਾਹਿਤ, ਪੈਟਰਾਰਕ ਤੇ ਲੌਰਾ, ਡਾਂਟੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਗੋਇਟੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਆਦਿ ਸਿਰ ਲੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਮਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਏਸਨੇ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਜਾਤਰੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਨਾਮਕ ਲੇਖ-ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਏਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਮੀ ਜਾੜਰਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀ ਮਸ਼ਰਿਕ ਤੋਂ ਮਗ਼ਰਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ।

ਕਰੀਬਨ ੨੦ ਹਾਂ ਵਰਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਰਵੀਂਦਰ ਨੂੰ ਰਹ-ਸਵਾਦ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪਇਆ। ਏਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਏਹ ਏਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਸਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਭਾਸਕਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹਿਆ ਸਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟ ਗਇਆ। ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪੂਰਬ ਜੋਤ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਭੂਬਿਆ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਨੰਦ ਮਈ ਤੇ ਸੁਖਮਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਏਸ ਅਜੀਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਹਲ ਦਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਏਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਤੇ ਪਰਾਤਾਕਾਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ। ਪਰ ਏਹ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਏਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿ ਦਾ ਬਦਲਾ Nature's Revenge, ਨਾਂ ਦਾ ਛਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਏਸਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉੱਦੇਸ਼ ਏਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਛਿੰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਛਿਨ,\*ਮੂਲ ਤੱਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੂ ਦਾ ਪੇਮ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਗੀਤ, ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਂਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ੧੮੮੩ ਵਿਚ ਰਵੀਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਿਰੀਮਤੀ ਮ੍ਰਿਣਾ ਲਿਨੀ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਏਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਐਕੈਂਡਮੀ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਖ਼ਤਲਿਫ਼ ਮਾਸਿਕ ਪਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਓਸ ਵੇਲੇ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਅਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਇਆ ਸੀ। ਓਸੇ ਸਮੇਂ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਸਰੇਸ਼ਠ ਔਪਨਿਆਸਿਕ (ਨਾਵਲਿਸਟ) ਬੰਕਿਮ ਚੰਦ੍ਰ ਚਟਰਜੀ (ਬੰਕਿਮ ਟੈਗੋਰ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤਵੱਡਾ ਸੀ) ਨਾਲ ਹੋਗਈ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਦ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਮਤ ਭੇਦ ਹੋਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਤਰੱਤਾ ਟੁਟ ਗਈ। ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਭਾਬੀ ਜਯੋਤਿਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਗਇਆ। ਏਸ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਰ ਟੈਗੋਰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪਇਆ ਕਿ ਏਹਦੀ ਝਲਕ ਓਦੂੰ ਬਾਦ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ।

੧੮੮੭ ਵਿਚ ਟੈਗੋਰ ਠੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਗ਼ਾਜ਼ੀਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੌਦੀ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਏਥੇ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਮਾਨਸੀ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਥੋਹੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਏਹ ਏਕਾਂਤ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਇਆ ਤੇ ਬੈਲਗਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਰਨੇਲੀ ਸੜਕ (ਗਰੈਂਡ ਟਰੰਕ ਰੋਡ) ਤੇ ਹੋਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਏਸ ਦੀ ਏਹ ਇਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਏਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਿਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਤ੍ਰਿਕ

<sup>\*</sup> ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਏਹ ਸ਼ਬਦ ਅਪਰਿਛਿਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਏਹੋ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਉੱਦੇਸ਼, ਦਸਿਆ ਗਇਆ ਹੈ।

ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਏਸ ਗਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸੁਖਮਈ ਵਰਹੇ ਲੰਘਾਏ। ਗਰਾਵੀ ਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਇਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮ੍ਯਸ਼੍ਯਾਮਲਾ ਭੂਮੀ ਨੇ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਮਨ ਉਤੇ ਡੁੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਏਥੇ ਏਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਹਿਆਂ ਵਿਚ ਟੇਗੋਰ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਰਿਸਾਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਂਵਾਂ ਛਪਵਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਏਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾਟਕ ਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਫੁਟ ਪਈ। ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਬੰਗਲਾ-ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਰਵ ਸਰੇਸ਼ਠ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਤ੍ਰਾਂਗਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਏਸਨੇ ਗੀਤਿ-ਕਾਵਰ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੌਨਾਰਤਰੀ ਤੇ ਚਿਤ੍ਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਸਾਧਨਾ ਰਿਸਾਲਾ ਸਨ ੧੮੯੬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਗਇਆ। ਏਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਂਦੋਲਨ ਦੀ ਬੜੀ ਧੁੰਮ ਸੀ।ਕਿਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਏਸ ਤੋਂ ਅਲਗ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਉਹਨੂੰ ਏਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਦਮ ਪਾਣੇ ਹੀ ਪਏ। ਪਰ ਏਹਦਾ ਮਤ ਇਹ ਰਹਿਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹਟਾਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪਰਚਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿੱਅਤਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਥਾ ਤੇ ਕਾਹਿਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥਲੇ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਂਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਏਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਪੂਰਣ ਕੰਮ ਸ਼ਾਨਤੀ ਨਿਕੇਤਨ

ਦੀ ਕਾਇਮੀ (ਅਸਥਾਪਨਾ) ਸੀ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਦਿਆਲਾ ਬੋਲਪੁਰ ਗਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਲ ਦੂਰ ੧੯੦੧ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਇਆ। ਏਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਪਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਏਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਵੀਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਤਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਬਾਲਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤ ਨਿਰੀਖਣ (ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਤਾਲਿਆ) ਕਰਕੇ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਏਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿਚ ਪਛਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਮੁਫ਼ੀਦ ਪਰੀਪਾਟੀਆਂ (ਗੱਲਾਂ) ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ। ਥੋਹੜੇ ਹੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਏਹ ਵਿ-ਦਿਆਲਾ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਏਹਦੇ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਬਲਿਯੂ. ਡਬਲਿਯੂ ਪੀਅਰਸ, ਤੇ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਸੀ, ਐਲ, ਐਨਡਰੀਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹਨ।

ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਏਦੂੰ ਬਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਹੇ ਬੜੇ ਦੁਖਮਈ ਕਟੇ। ਸੰਨ ੧੯੦੨ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਕਾਲਵਸ ਹੋਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਪਦਿਕ ਨੇ ਆ ਫੜਿਆ। ਉਹ ੧੯੦੪ ਵਿਚ ਟੁਰ ਗਈ। ੧੯੦੫ ਵਿਚ ਪੂਜ਼ਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇਵੇਂ ਦ੍ਰ ਨਾਥ ਚਲ ਬਸੇ। ਦੋ ਵਰਹੇ ਪਿਛੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਤਰ ਵੀ ਮੌਤ ਲੈ ਟੁਰੀ। ਟੈਗੋਰ ਦਿਆਂ ਏਹਨਾਂ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਰਣ ਤੇ ਖੇਯਾ ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਏਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟੈਗੋਰ ਵੇਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਆ। ਓਸ ਨੇ ਗੋਰਾ ਆਦਿ ਕਈ ਨਾਵਲ (ਉਪਨਿਆਸ) ਲਿਖ ਮਾਰੇ। ਓਦੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਜਦੋ ਜਿਹਦ ਹੋਰਹੀ ਸੀ। ਏਸ ਆਂਦਲੋਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸੂਰਤ ਫੜ ਲਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਏਸ ਦੀ ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆਨਾ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਓਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਗਈ ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨਤੀ ਨਿਕਤੇਨ ਚਲਾ ਗਇਆ ਓਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਥ ਖਿਚਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੀਖਿਆ ਸਾਨਤੀ ਨਿਕਤੇਨ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਹੀ ਪਤ ਝੜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਡਾਕੁਖ਼ਾਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਂਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨੂੰ ਨੌਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਕ ਪਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕਝ ਸਤਰਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ੧੯੧੧ ਵਿਚ ਟੈਗੋਰ ਏਕਾਂਤ ਛਡ ਕੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਥੇ। ਬ੍ਰਮੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੋ ਟੋਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਨਤੀ ਨਿਕਤਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਇਆ। ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਦੇਸ਼ ਜਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ੨੦ ਵਰਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਗਇਆ ਸੀ, ਫੌਰ ੧੮੯੦ ਵਿਚ, ੧੯੧੨ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਗਇਆ। ੧੯੧੨ ਵਿਚ ਕਲਿਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿਆ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਰਾਬੈਸਟਨ ਨਾਲ ਮਲਾਕਾਤ ਹੋਈ. ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਟਾਪਫ਼ੌਰਡ ਬਰੂਕ ਤੇ ਨੇਵਿਨਸਨ ਮਿਲੇ। ਏਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਂਵਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਗਇਆ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋਗਈ। ਪਿਛੋ' ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਗੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦਿਆਂ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਮੁੜਿਆ। ਏਥੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਤੇ ਕਵੀ ਸਮਰਾਠ ਰਵੀ ਦੂ ਨੂੰ ਨੌਬਲ ਪਰਾਈਜ਼ (ਇਨਾਮ) ਮਿਲਿਆ। ਓਦੇ ਹੀ ਕਲਕਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਦਵੀ

ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਏਸਨੇ ਮਾਲੀ, ਦੂਜ ਦਾ ਚੰਨ, ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਾਲਕ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਚੀਆਂ। ੧੯੧੬ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਕੌਮੀਅਤ ਉਤੇ ਤੇ ਯੂ. ਅਸ. ਏ. ਵਿਚ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਉਤੇ ਲੌਕਚਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹਾਜੁਧ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਵਾਦ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਗਈ। ਓਦੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਂਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਟ ਉਠੀ। ੧੯੧੯ ਵਿਚ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੌੜ ਦਿੱਤਾ।

ਏਸ ਸਮੇਂ ਟੈਂਗੋਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਨਤੀ ਨਿਕਤੇਨ ਰਹ। ਟੈਗੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦਿਆਂ ਸਿਧਾਨਤਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਮਤ ਭੇਦ ਸੀ। ਅਸਹਯੋਗ ਆਂਦੇਲਿਨ ਵਿਚ ਏਹ ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਇਆ। ਟੈਗੋਰ ਅਸਹਯੋਗ ਦਿਆਂ ਸਿਧਾਨਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਓਸਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਏਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਲੌਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਇਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੌਂ ਨਾ ਡਿਗਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰੇਮ ਵਿਚ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਏਸੇ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਓਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਏਸ ਵੇਲੇ ਤੰਕ ਦੇਸ ਬਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੇਗੋਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹੋਜ਼ੂਕੀ ਸੀ। ੧੯੨੦ ਤੋਂ ੧੯੩੦ ਤੀਕ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਜਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਙੜਾ ਸੁਆਗੰਤ ਹੋਇਆ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹਦੇ ਮਿਤਰ ਤੇ ਮੱਦਾਹ ( ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ) ਹੋ ਗਏ।

੧੯੩੦ ਵਿਚ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਰੂਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ੧੯੩੧ ਵਿਚ ਮਨੁਖ ਦਾ ਧਰਮ . ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਏਹਦੀ ੭੦ ਵੀਂ ਜਨਮ ਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਏਹਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਦ ਲੇਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਨ ਸਟਾਈਨ, ਹੈਨਰਿਚਮੈਨ, ਬਰਟਰੈਂਡ ਰਸਲ ਖ਼ਾਸ ਵੇਰ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਟੈਗੋਰ ਕੇਵਲ ਕਵੀ, ਉਪੰਨਿਆਸਕਾਰ ਜਾਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੰਗੀਤੱਗ, ਚਿਤੱਰਕਾਰ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਭਿਨੇਤਾ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਸਿਖਸ਼ਕ, ਅਦੁਤੀ ਸਮਾਲੋਚਕ ਤੇ ਵਕਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਏਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਬੇਵਜਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਰਵੀਂਦ੍ਰ ਵਰਗਾ ਸਰਵਤੋਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਦੀ ਵਰਹੇਗੰਢ ਫੇਰ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਈਸ਼੍ਵਰ ਸਾਡੀ ਏਸ ਮਹਾ-ਵਿਭੂਤੀ ਨੂੰ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਕਰੇ। \*

### ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ

(ਡਾਕਟਰ ਅਮੀਆ ਚਕਰਵਰਤੀ, ਕਲਕੱਤਾ ਰੀਵੀਯੂ, ਅਕਤੂਬਰ ੧੯੪੧ )

ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਲ ੧੩੪੭ ( ੧੪ ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੯੪੦ ਤੋ' ੧੩ ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੯੪੧ ਤੀਕ ) ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੇਆਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਉਪਜਾਈ ਦੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਮਰ ਦੇ ੮੦ ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ:

<sup>\*</sup> ਸ਼ਿਰੀ ਭਗਵਤ ਦੱਤ ਠਾਕੁਰ ਬੀ. ਏ., ਐਲ. ਐਲ. ਬੀ., ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬੂੰਦੀ (ਰਿਆਸਤ) , ਮਾਧੂਰੀ, ਜੂਨ ੧੯੪੧।

ਪ ਨਵੇਂ ਸੰਗਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ, ਇਕ ਨਸਰੀ ਆਤਮ ਕਹਾਣੀ, ੩ ਲੰਮੇ-ਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ, ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਚਿਆਂ ਲਈ। ਏਦੂੰ ਇਲਾਵਾ ਢੇਰ ਸਾਹਿਤਕ ਖ਼ਤ ਪਤ੍ਰ, ੪ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਸਰੀ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲਿਆਂ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬਚਨ ਹਨ। ਫੇਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਕ ਅਦੂਤੀ ਸੰਗ੍ਰਹ, ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਜੇਹੜੀ ਲੌਕ-ਗੀਤ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਵਿਤਾਂਵਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਕੇਵਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਟ ਪਟਾਂਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਹਾਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਿੱਸ਼, ਕਈ ਵਿਅੰਗ ਤੇ ਮਸਖ਼ਰੀ ਨਾਲ ਅੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀਏ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਗ ਉਸਾਰੀ । ਕਈ ਤਕਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰਚੀਆਂ, ਕਈ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਤੇ ਵਕਤ-ਕਟੀ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਸੰਜੀਦਾ ਤੋਂ ਲੋਕੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆਂ ਤੀਕ, ਬਝਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ਲੌਕ ਤੀਕ। ਏਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਏਹ ਹਨ: ਨਵ ਜਾਤਕ  $_{
m (New~Birth)}$  ਵਿਸਾਖ ੧੩੪੭ ; ਸਨਾਈ (The Flute) ਹਾੜ; ਛੇਲਾ-ਬੇਲਾ (Childhood) ਭਾਦਰੋ; ਤਿੰਨ ਸੰਗੀ (Three Companions) ਪੋਹ; ਰੋਗ ਸ਼ਜੈਤਯ, (In the Sick-bed) ਪੋਹ; ਅਰੋਗ੍ਯ (Recovery) ਫਗਣ; ਜਨਮ ਚਿੰਨ, (On the Birth day ਵਿਸਾਖ ੧੩੪੮; ਗਲਪ ਸ਼ਲਪ, (Yarns) ਵਿਸਾਖ।ਐਉ' ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਨਾਦ ਤੇ ਜਲਵੇਂ ਦੀ ਇਕ ਬਿਲ ਕਲ ਨਵੀਂ ਸਤਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

#### ( 20 )

### ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਗ ਸਨਬੰਧੀ ਟੈਗੋਰਦੇ ਵਿਚਾਰ

"Tagore's conception of Destiny of Man"

ਂ ( ਡਾਕਟਰ ਐਸ. ਕੇ. ਮੈਤਰਾ, ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ )

ਏਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦ <sub>(Optimism)</sub> ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋ**ਂ** ੇਵਧ ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ ਗਣ ਹੈ। ਇਕ ਖਿਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਖ ਦੀ ਅਖ਼ੀ-ਰਲੀ ਹਾਲਤ (UltimateDestiny) ਸਨਬੰਧੀ ਓਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਸ਼ਬਹਾ ੈਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਡਰਸ '' ਸਭਿਅਤਾ ਉੱਤੇ ਭੀੜ " ਵਿਚ ਜੇਹੜਾ ਓਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ੮੦ ਵੇ' ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਦਿਤਾ ਸੀ. ਭਾਵੇਂ ਓਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲ ਦਸ਼ਾ ਕਿਤਨੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਸਥਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਘਦਾ ਝਾਕਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। '' ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰਦੇ ਇਕ ਅਕੜੂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਟੁਟਦੇ ਤੇ ਤਿੜਦੇ ਖੰਡਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਜੇਹੜੇ ਅਕਾਰਥਤਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਢੇਰ ਮਾਤ੍ ਹਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਮੈੰ' ਮਨੁਖਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨੁਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇ' ਬਾਬ ਦੇ ਪਾਰੰਭ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹ', ਜੇਹੜਾ ਏਸ ਮਹਾਨ ਆਪੱਤੀ ਮਗਰੋ' ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਆਂ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਤਹ ਕਾਲ ਏਸੇ ਉੜਕ ਤੋਂ ਉਦੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੁਰਬ ਵਿਚੋਂ ਜਿਥੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿੱਤ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਤਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੂੜ ਕੇ ਤੁਸਾਮ ਰੁਕਾਉਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਖੋਏ ਹੋਏ, ਗੰਵਾਚੇ ਤਰਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਤ ਲਏਗਾ।"

ਪਰ ਓਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, ਕਵੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਆਪਣੇ ਾਤੀ, ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੈਦਾ ਤੇ ਨਾਉਮੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਕਤ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਨਈ ਵੇਦ ਵਿਚ ਇਕ ਨਜ਼ਮ ਵਿਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।

> ਵੈਰਾਗਕ ਸਾਧਨੇ ਮੁਕਤਿ ਸੇ ਆਮਾਰ ਨਯ। ਅਸੰਭਕ ਬੰਧਨ--ਮਾਝੇ ਮਹਾਨੰਦ ਮਯ ਲਭਿਵ ਮੁਕਤਿਰ ਸਾਦ।

ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਤਿਆਗ ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਬਾ**ਦੀ ਦੀ** ਜੱਫੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਦਿਆਂ ਬੰਧਨਾ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸਦਾ ਹਾਂ। ਸੋਨਾਰ ਤਰੀ <sub>(Golden Boat)</sub> ਦੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਏਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ:

ਵਿਸ਼ਵ ਯਦਿ ਚਲੇ ਯਾਯ ਕਾਂਦਿ ਤੇ ਕਾਂਦਿਤੇ,

ਆਮਿ ਏ ਨਾ ਬਸੇ ਰਬ ਮੁਕਤਿ–ਸਮਾਧਿ ਤੇ ? ਮੈ' ਕਿਵੇ' ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਟਲਦਾ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਲੰਘ ਰਹਿਆ ਹੈ ।

ਓਸੇ ਪੋਥੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ ਵਿਚ ਐਉਂ ਹੈ :

ਹੋਕ ਖੇਲਾ, ਏ ਖੇਲਾਯ ਯੋਗ ਦਿਤੇ ਹਬੇ ਆਨੰਦ ਕੱਲੋਲ। ਕੁਲ ਨਿਖਿ ਲੇਰ ਸਨੇ।

ਮਨਿਆਂ ਏਹ ਜਗਤ ਇਕ ਲੀਲਾ ਮਾਤੂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਸ ਲੀਲਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੁਰ, ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ।

ਏਸੇ ਹੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਮਾਨਵ ਧਰਮ' (The Religion of Man) ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਓਹ ਆਪਣੀ ਏਕਾਂਤ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਹਿਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਏਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ (ਸਫ਼ੇ ੧੬੫–੧੬੬) ਲਿਖਦਾ ਹੈ: ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਮਨੁਖਤਾ ਦਾ ਏਹੀ ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਨਹਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਅਨੰਤ ਦਾ ਏਕਾਂਤ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੇਹੜੀ ਮੈਂ ਖ਼ਮੋਸ਼ ਪੂਜਾ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਹਿਰੀਕ ਤੇ ਅਲਕਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਛਡਣੀ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਓਸ ਵੇਲੇ ਮੱਧਮ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੌੜ ਅਜੇਹੇ ਆਤਮ-ਦਰਸ਼ਨ (Self-Realization) ਦੀ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕੇ।

ਏਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਏਸ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਜੇਹੜਾ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਓਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵੇਂ ਜੇਹੜੀ ਨਿਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਕਤਾ, ਅਲਗ ਪੁਣਾ ਹੈ (mere Independence or isolation) ਹੈ। ਓਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਓਹ ਅਸਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਏਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮੂਲੋਂ ਇਕ-ਤਾਰਤਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਨੇ ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਹਿਆ: ਪੂਰਣ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਪੂਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਆਤੁਰਤਾ ਤੇ ਮੁਫ਼ਲਿਸੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਏਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ

ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁੱਧਾ ਹੈ–ਜਗਤ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਤੰਤਰਤਾ (Freedom in the world and freedom in society). ਪਹਿਲੇ ਨਿਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ਏਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੀ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ <sup>(Dependence)</sup> । ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਓਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨਿਬੰਧ ਵਿਚ ਏਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚਿੱਤੀ ਹੈ: ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਓਸ ਬੰਧਨ ਲਈ ਤੜਪ ਬਿਲਕ ਰਹਿਆ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਓਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਬੰਧਨ ਪਾਏਗਾ ਜੋੜ ਦੇਵੇ । ਮਨੁਖ ਚੀਕਦਾ ਹੈ : ਹੇ ਅਗਾਧ ਪ੍ਰੇਮ, ਹੇ ਉਤਮਤਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਹੈਂ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ? ਕਦੋਂ ਬੰਧਨ ਤੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਅਭੇਦਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ੇਗੀ ?ਜਦ ਮੈਂ ਅਕੜ ਖ਼ੁਦ ਮਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਬੇ ਪਰਵਾਹੀ ਵਿਖਾਂਦਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਾਰਬਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ।ਮੈਨੂੰ ਨਮ੍ਰ, ਹਲੀਮ ਬਣਾ ਦੇ। ਜਦ ਤੀਕ ਮੈਂ ਏਹ ਜਾਣਦਾ ਰਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਝੇ' ਹੋਰ ਕਈ ਆਖ਼ਰੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਤਦੋਂ ਤੀਕ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਸਨ, ਨਿਸ਼ਫਲ ਸਨ, ਬਾਂਝ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁਧੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਏਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਉਤਮਭਰ ਆਪਾ ਤੂੰ ਹੈ', ਕਿ ਮੈਂ' ਤੇਰੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਤਦੇ ਮੈਂ ਇਕ ਖਿਨ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਏਹ

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਏਹ ਪੂਰਣ, ਮੁਤਲਿਕ ਬੰਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੰਧਨ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈਂ ਨੂੰ ਓਸ ਮੁੜਲਿਕ ਹਸਤੀ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਣ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਗਿਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਏਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਮਤ ਦੇ (Keywords) ਕਲੀਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ Bondage, Dependence, Surrender। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ:

੧. ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵੇ ਛੁਟੇ ਨਿਦਾਨ

- ੜ. ਅਸਲੀ ਬੰਦੀਪੁਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਪੂਰਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂਹੈ? ਨਾ ਕੌ ਪੜਿਆ ਪੰ'ਡਿਤੁ ਬੀਨਾ ਨਾ ਕੌ ਮੂਰਖੁ ਮੰਦਾ। ਬੰਦੀ ਅੰਦਰਿ ਸਿਫਤਿ ਕਰਾਏ ਤਾ ਕਉ ਕਹੀਐ ਬੰਦਾ।
- **੩. ਵੇਅ**ਕਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੱਲੇ ਦੀ ਤੇ ਕੁਲ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਹੈ। ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿ ਭਰਥਰਿ ਜੋਗੀ ਪਾਰ ਬਹੁਮ ਲਿਵ ਏਕੰ।
- ੪. ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਮਕ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ, ਕਰਣੀ ਦਾ ਆਹਲਾ ਤੇ ਆਹਲਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਸਚ, ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ, ਜਪ ਤੇ ਉੱਚਾ:

ਗੁੜੁ ਕਰਿ ਗਿਆਨੂ ਧਿਆਨੂ ਕਰਿ ਧਾਵੇ ਕਰਿ ਕਰਣੀ ਕਸੂ ਪਾਈਐ ਭਾਠੀ ਭਵਨੂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤ ਰਸਿ ਅਮਿਉ ਚੁਆਈਐ ਪ. ਪਰਮਾਤਮ ਪਰਾਇਣਤਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ :--

ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੀਵੈ ਤਾ ਕਿਛੂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੂ ਵਖਾਣੇ।

੬. ਅੱਜਕਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਅਉਕੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ :
ਲਖ ਲਸਕਰ ਲਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ ਪੇਖ ਉਠਿ ਕਰਹਿ ਸਲਾਮੁਲਖਾ ਉਪਰਿ ਫਰਮਾਇਸ ਤੇਰੀ ਲਖ ਉਠਿ ਰਾਖਹਿ ਮਾਨੂੰ ਜਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੇ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਸਭਿ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮ ਟੈਗੋਰ ਦੇ Futility ਦਾ ਕੇਹਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਦ ਹੈ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮ।

੭. ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸਫਲ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ

ਦਇਆ ਦਿਗੰਬਰੁ ਦੇਹ ਬੀਚਾਰੀ।ਆਪਿਮਰੇ ਅਵਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਵਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸਚ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਦ. ਲੀਲਾ ਤੇ ਚੋਜ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੇਹੜੇ ਏਸ ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬੇ ਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਕੁ ਤੂ ਹੋਰਿ ਵੇਸ ਬਹੁਤੇਰੇ, ਨਾਨਕੁ ਜਾਣੇ ਚੋਜ ਨ ਤੇਰੇ। ਚੋਜ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹਉਮੇ ਖੋਹ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈ ਐਕਟਰ ਮਨ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਇ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ, ਤਉ ਕਾਮਣਿ ਸੰਜੇ ਰਵੇਂ ਭਤਾਰੁ। ਸਰਣ ਆਉ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੈ

#### ( ੨੬ )

#### ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ \*

ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ (genius), ਉਹਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤੂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (achievement) ਏਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸਾਲੇ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਆਪਤ (ਕਾਫ਼ੀ) ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ : —

ਏਦਾਂ ਬਾਹਰੋ' ਨਾਂ ਵੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਸਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੱਭ ਭੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸੱਕੇ ਗਾ ਮਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਦੀ ਭਾਲ ਨ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਕਵੀ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੂੰ ਓਹਨੂੰ ਪਇਆ ਟੋਲਦਾ ਹੈਂ! ਕਵੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ-ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾ ਢੂੰਢ।

( ਖੁਲ੍ਹਾ ਤਰਜਮਾ )

ਭਲਾ ਜੇ ਕਵੀ ਜੀਵਨ–ਕਥਾ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਛਪਾਉ, ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਗੋਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਕਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਂਦਾਂ ਜਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ (Reminiscences) ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲਿਆਂ ੨੭ ਸਾਲਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਮੁਹੀਤ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂਪ੦ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਸੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਫੋਰ ਉਹਦੇ ਗੂਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਅੱਧ ਹੀ

<sup>\*</sup> ਉਲਥਾ, ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਚੈਟਰਜੀ, ਮਾਡਰਨ ਰੀਵੀਯੂ, ਅੱਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਸਿਕ, ਜੂਨ ੧੯੩੮, ੬੧੩-੨੨।

ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਤਲਿਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁਖ ਟੈਗੋਰ–ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਟੈਗੋਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਤੇ ਨਸਰ-ਨਵੀਸ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਸ ਨੇ ਛੋਹ ਕੇ ਸੰਵਾਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਤਾਂਹਾਂ ਚੁਕਿਆਂ ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਆਭਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਜੌਸ਼ (inspiration) ਨਾਲ ਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵਜ (epic poem) ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਂ ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਜੁਗ ਮਰ ਮੁਕ ਗਇਆ ਹੈ। ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਮਹਾਮਹੋਪਾਧਿਆਇ ਛਾਕਟਰ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਸੱਤਰਵੀਂ ਵਰਹੇ ਗੰਢ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਕਹਿਆ ਸੀ:

" ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਸਾਹਿੱਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਹੈ; ਦੋਹਰੇ, ਬੰਦ (Stanzas), ਨਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ,ਲੰਮੀਆਂ ਕਵਿਤਾਂਵਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਆਖਿਆਨ, ਨਾਵਲ, ਨਸਰੀ ਅਫ਼ਸਾਨੇ (Romances) ਡਰਾਮੇ, ਫ਼ਾਰਸਾਂ, (Farces) ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਸੁਖਾਂਤ, ਗੀਤ, ਆਪਰੇ, । ਕੀਰਤਨ, ਪਲੇ (Palas) ਤੇ ਸਰੋਦੀ ਲਿਰਿਕ ਕਵਿਤਾਂਵਾਂ (Lyric poems) ਹਰੇਕ ਸ਼ੁਹਬੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਰਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ । ਉਹਦੇ ਨਿਬੰਧ ਚਾਨਣਾ--ਪਾਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕਟਾਖ (sarcasms) ਤੇ ਤਾਹਨੇ ਮੇਹਣੇ ਚੀਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਖ (Satires) ਤੇ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਚੋਭੂ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲ ਤੋਲ (Estimate) ਓਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ–ਪੂਰਣ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਤੇ ਕੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਓਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹਨ।

ਟਨੀਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਨਜ਼ਮ ਵਿਚ ਵਿਕਟਰ ਹਯੁਗੋ, ਮਹਾਨ ਫ਼ਰਾਂ ਮੀਸੀ ਲੇਖਕ, ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਵਿਚ ਵਿਜੇਈ, ਕਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜੇਈ. ਖ਼ਿਆਲੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਭੇਆਂ ਦਾ ਬਦਲ-ਬੁਣੂ, ਅਜੇ ਨਾਂ ਟੂਟੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਗੀਖਮੀ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਅਦਭਤ ਦੇਉ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਏਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਟੈਗੋਰ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਗੋਰਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਤਹਲੀਮੀ, ਸਮਾਜੀ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਐਤਿ-ਹ ਸਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਖਾ-ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਉਤੇ ਦਾ ਓਹਦਾ ਕਥਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦਾ ਓਹ ਸ਼ੇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਹੈ ! ਖ਼ਤੂਤ ਨਵੀਸੀ ਵਿਚ, ਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮਿਆਈਤੇ ਚੰਗਿਆਈ-ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅਦਤੀ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਓਸ ਕੁੱਲੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਵਿਚ (Charades) ਲਿਖੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣ-ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਚ ਭੂਤੇਰ ਡਾਇਰੀ, ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਾਤ ਚੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੌਸਤਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਲ ਬਾਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਨਰਤ ਨਾਟਕ <sup>(Dance Plays)</sup> ਵੀ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ । ਮੁਕਦੀ ਗਲ, ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਗਾਲੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਏਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਟੇਗੋਰ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾਹੜ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਫ਼ਾ– ਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਮਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ ਵੀ। ਬੰਗਲਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਲਥਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਏਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੇਠਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਖ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:–

```
( ੨੯ )
```

ਖੇਤੀ ਵਾੜੀ , ਭਾਖ਼: ਵਿਗਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸ,ਦਾਰੁਦਰਮਲ,ਤਾਰਿਆਂਦਾ ਗਿਆਨ ( Astrophysics) ਧਾਤੁ–ਵਿਗਿਆਨ,(biochemistry), entomology ਪਰਸਪਰ ਇਮਦਾਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ (Co-operative banking) Sericulture ਰੇਸ਼ਮ ਸਾਜ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ (Indoor decorations) (Production of hides) ਜਮਤਾ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈਲ ਜਾਂ ਖਾਦ, ਗੰਨਾ, ਤੇਲ, ਮਿਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ (tractors) ਚਰਖੇ. ਲਾਖ. ਹਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ (Village economics) ਪਕਾਣ ਦੇ ਨਸਖ਼ੇ. ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਤੀ, ਪੈਵੰਦ ਲਾਣੇ Meteorology ਵਰਖਾ–ਵਿਗਿਆਨ ਰੰਗ ਸਾਜ਼ੀ (Synthetic dyes) ਘਰੇਲੂ ਖੇਡਾਂ (arlour games) ਪੂਰਾਣੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਹਾਲ (Egyptology) ਕਾਰ ਬਣਾਣੇ (Incubators) ਬਜ਼ੇ ਕਢਣਾ ਲਕੜੀ ਦੇ ਬਲਾਫ਼ ਬਣਾਣੇ (Wood blocks) (elocution) ਤਕਰੀਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ (Stall feeding) ਜੀਓ ਜਿਤਸੁ (Jiu Jitsu) ਛਪਾਈ

ਮਿਲਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਵੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ੋਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਗੋਰ ਨੌ ਏਹ ਗਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।ਇਕ ਖ਼ਿਆਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਏਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ੫੦ ਵਰਹੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੇਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੇ ਦਰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਭਿਅਤਾ, ਚਰਿਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਲਿਕ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਟਉਨ ਹਾਲ ਵਿਚ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਨਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਸਤਕਾਰਿਆਂ ਜਿਦਾਂ ਕੇ ਨਾਂ ਓਦੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਨ-ਮਾਨਿਆਂ ਗਇਆ ਹੈ। ਓਸ ਮੌਕੇ ੳਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਇਆ ਸੀ। ਏਹ ਸਭ ਕਝ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਓਦੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਆਤੀ ਪਾ ਚਕਿਆ ਸੀ।

ਟੈਗੋਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਾਖ ਤੇ ਵਿਅੰਗ (wit and humour) ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਅਜੇ ਤੀਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੌਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਟੈਗੋਰ ਨੇ ੨੦੦੦ ਤੋਂ ਉਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਗ-ਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ (sat to music)। ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਵਤਨ-ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗੀਤ ਖ਼ਾਸ ਮਹਤ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਜਮ-ਬੱਧ ਤੇ ਸੂਖਮ-ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਫੜਾਂ, ਧੌਂਸ, ਵਡਿਆਰ ਤੇ ਆਕੜ ਨਹੀਂ।

# ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ (੭ ਮਈ ੧੮੬੧ ੭ ਅਗਸਤ ੧੯੪੧ )

( ਵਾਸੁਦੇਵ ਗੋਖਲ )

ਟੈਗੋਰ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ੮ ਵੀ' ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੀਕ ਪਿਛੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਦਾਦਾ ੧੮੪੨ ਈਃ ਵਿਚ ਇੰਗਲਾਂਡ ਗਇਆ ਸੀ। ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਏਹ ਸਤਵਾਂ ਬੱਚਾ (ਉਲਾਦ) ਸੀ ਮਹਿਰਿਸ਼ੀ ਦੇਵੇਂ'ਦ ਨਾਥ ਤੇ ਸਾਰਦਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ। ਮਾਤਾ ੧੮੭੫ ਵਿਚ ਮਰੀ; ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਤਤੂਬੋਧਿਨੀ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ । ੧੮੭੮ ਤੋਂ ੧੮੮੦ ਤੀਕ ਦੋ ਸਾਲ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਹਿਆ। ੯ ਦਸੰਬਰ ੧੮੮੩ ਵਿਚ ਟੈਗੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਣੀ ਮਾਧਵ ਚਧਰੀ ਦੀ ਧੀ ਮਿਣਾਲਿਨੀ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ੨੦ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪ ਬਚੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਂਨਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿਚ ਬ੍ਰਮਚਰਜ ਆਸ਼ਰਮ ੧੯੦੧ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹਿਆ; ੧ ਸਾਲ ਮਗਰੋ' ਮਿ੍ਣਾਲਿਨੀ ਦੇਵੀ ਕਾਲ ਵਸ ਹੋ ਗਈ। ਏਹ ਸ਼ਾਂਨਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਟੈਗੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ੧੮੬੩ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ੧੯੦੫ ਵਿਚ ੮੭ ਵਰਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕਲਕੱਤੇ ਹੋਇਆ। ੧੯੧੨–੧੩ ਵਿਚ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ੧੯੧੩ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ। ੧੯੧੬--੧੭ ਵਿਚ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ--ਜਾਤਰਾ (World tour) ਕੀਤਾ। ੨੨ ਦਸੰਬਰ ੧੯੧੮ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀਯ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਿਸ਼ਵ-ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਨਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿਚ ਨੀਂਹ ਰਖੀ ਗਈ। ਟੈਗਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਿਰਝਰੇਰ ਸੂਪਨ ਭੰਗ ਬੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੌਤ ਉਤ ਮਐਸ ਵੇਲੇ ਟੈਗੌਰ ਦਾ ਇਕ ਪੂਤਰ ਹੈ ਰਾਬਿੰਦੇ ਨਾਥ ਧੀ ਮੀਰਾਂ ਦੇਵੀ।

## ਹਕੀਮ ਉਮਰ ਖ਼ੱਯਾਮ

ਉਮਰ ਖ਼ੱਯਾਮ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਗੋਬਿੰਦ ਤੀਰਥ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਾਹਰਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਏਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਾ ਹਾਂ । ਗਿਆਸੁੱਦੀਨ ਅਬੂਲ ਫ਼ਤਿਹ ਉਮਰ ਬਿਨ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਨੀਸ਼ਾਪਰ ਵਿਚ ਬਧਵਾਰ ੧੮ ਮਈ ੧੦੪੮ ਈਃ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਮੁਢਲੇ ਸਾਲ ਓਸਨੇ ਬਲਖ਼ ਵਿਚ ਲੰਘਾਏ, ੧੮ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਓਹਦਾ ਪਿਊ ਗੂਜ਼ਰ ਗਇਆ। ਖ਼ਾਕਾਨ ਸ਼ਮਸੂਲ ਮੂਲਕ, ਐਲਕ ਖ਼ਾਨੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਜੇਹੜਾ ਓਸੇ ਬੁਖ਼ਾਰਾ ਦਾ ਹਾਕਿਮ ਸੀ, ਉਮਰ ਦੀ ਹ ਲਤ ਸੁਧਰਨ ਲ ਗ ਗਈ। ੧੦੭੪ ਈਃ ਵਿਚ ਉਮਰ ਇਸਪਹਾਨ ਦੀ ਰਸਦਗਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਗਇਆ। ਜੌਤਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਅਲਜੂਬਰੇ \* ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਸ ਉਤੇ ਵੀ ਇਕ ਪਸ਼ਤਕ ਲਿਖੀ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਅਵਿਸੀਨਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਉਹ ਸਲਤਾਨ ਮਲਿਕਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਦੀਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਨੀਅਤ ਹੈਗਇਆ। ਉਮਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ៖ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਉਰੂਜ਼ੀ, ''ਚਹਾਰ ਮਕਾਲਾ" ਦਾ ਮੁੱਸਨਿਫ਼, ਅਬਦੁਲਾਹ ਮਯਾਨਜੀ, <del>''ਜ਼ੂਬਦਾਤੁਲ</del> ਹਕਾਇਕ" ਦਾ ਲਖਕ, ਹਕੀਮ ਸ਼ਰਫ਼ੁੱਜ਼ਮਾਨ ਮੁਹੱਮਦ ਈਲਾਕੀ ਤੇ ਅਲੀ ਬਿਨ ਮੁਹੱਮਦ ਹੱਜਾਜ਼ੀ ਅਲ ਕਾਇਨੀ ( ਹਕੀਮ )। ੩੦ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿਦਿਆਂ ਵਲ ਵਾਗ ਮੌੜੀ। ਓਸੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰਨੀ ਅਰੰਭੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਜਾ ਮੁਹੱਸਦ ਬਿਨ ਇਸਮਾਈਲ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇਉਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਲਈ ਗਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਸਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ ਬੋਹੜੀ ਦਰ

<sup>\* &#</sup>x27;'ਗਣਿਤ, ਜੋਤਿਸ਼, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ, ਦਰਸ਼ਨ, ਵੈਦਿਕ, ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ, ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕਾਂਡ ਪੰਡਿਤ ਸੀ। ''

ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ । ਮਲਕਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ (੧੦੯੨ ਈ') ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਮਰ ਦੀ ਦਰਬਾਰੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਏਹਦੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉਮਰ ਨੇ ਇਕ ਟਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ( ਕੁੱਲੀਆਤਿ ਵਜੂਦ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਤਲ ਕੁਲੂਬ ) ਜਿਸ ਵਿਚ ਓਸਨੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਤਕੱਲਮੀਨਾਂ, (Traditionists) ਹੁਣੀਮਾਂ (Philosophers) ਤੇ ਤਹਲੀਮੀਆਂ (Ismailis ) ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਏਹ ਟਰੈਕਟ ਓਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪਰਸਤ ਫ਼ਖ਼ਰਲਮਲਕ ਜੇਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮਲਮਲਕ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਬਰਕਿਯਾਰਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ. ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਗ਼ਾਲਿਬਨ ੧੧੦੦ ਈਃ ਵਿਚ ਉਮਰ ਹੱਜ ਨੂੰ ਗਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ੧੧੦੩ ਵਿਚ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਮੜਕੇ ਏਕਾਂਤ ਸੇਵਨ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਇਆ। ਮੌਤ ੧੧੧੮ ਵਿਚ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਦਿਨ ਓਹ ਮਰਿਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਵਿਸੀਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਸ਼ਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਆ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਏਕ ਤੇ ਅਨੇਕ' ਵਾਲੇ ਧਿਆ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਾ ਤਦ ਆਪਣਾ ਦੰਦ-ਖੁਰਚਣਾ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ-ਕਾਰ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਜਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ (pious Persons) ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੱਖਾ ਰਹਿਆ। ਕਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ੇ ਬਾਦ ਪਾਣ ਦਿਤੇ। ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਏਹ ਸਨ:

\* "O Lord thon knowest I perceive thee to the utmost of my capacity. Forgive me because my acquaintance with thee is my mediator."

<sup>\*</sup> ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵਾਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਮੂਜਬ ਲਾਇਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੰਵਾਕੇ ਤੇਰਾ ਇਕ ਅੱਧ ਜੰਲਵਾ ਪਾਇਆ ਓਸ ਵਾਹ ਤੇ ਓਸੇ ਜਲਵੇ ਦੇ ਹੀ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ, ਤੂੰ ਹੈ ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ, ਖ਼ੁਦਾਇਆ।

ਉਹਦਾ ਮਕਬਰਾ ਨੀਸ਼ਾਪੁਰ ਵਿਚ ਇਮਾਮ ਮੁਹਰੂਕਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ, ੧੨ ਮੁਹੱਰਮ, ੫੧੬ ਹਿ: ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਈ । ਉਹਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ਹਕੀਮ ਉਮਰ ਖ਼ੱਯਾਮ (ਰੁਬਾਈ) ਬਰ ਤੁਰਬਤਿ ਖ਼ੱਯਾਮ ਨਸ਼ੀ' ਕਾਮ ਤਲਬ ਯਕ ਲਹਜ਼ਾ ਫ਼ਰਾਗ਼ ਅਜ਼ ਗ਼ਮਿ ਅੱਯਾਮ ਤਲਬ ਤਾਰੀਖ਼ਿ ਬਿਨਾਇ ਬੁਕਅਸ਼ ਗਰ ਖ਼ਾਹੀ ਰਾਜੇ ਦਿਲੋਦੀ' ਜ਼ਿ-ਕਬਰਿ ਖ਼ੱਯਾਮ ਤਲਬ ਬਹਿ ਖ਼ੱਯਾਮ ਦੀ ਕਬਰੇ ਸਜਣਾ, ਮੱਨਤ ਮੱਨ ਲੁੜੀ'ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤਾਂ ਮੌਜ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਪਰਵਾਹ ਕਹੀ' ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਤ ਮਵਾਲੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੀਪੂਰੀ ਸੀਗੀਖ਼ਬਰਤ ਦੀਨ ਦੁਨੀ' ਦੀ

#### (ਅਠਵੇਂ ਸਫੇ ਦੀ ਬਾਕੀ)

ਂ ਇਸ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਨਾਲੌਂ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਾਰੀ ਬੀੜ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਿਆ ਅਰ ਭਾਈ ਬੰਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀੜ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੌ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੀੜ ਮਾਂਗਟ ( ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ) ਵਿਚ ਭਾਈ ਬੰਨੌ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪਾਸ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਬੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਦਮੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਮਤ ੧੭੬੨ ਵਿਖੇ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕਰ ਹੈ:-- ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੌਤੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਮੱਲ ਜੀ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਥ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੜ ਸਮੇਤ ਕਰਤਾਰ ਪੂਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਪਰ ਭੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋ' ਭੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਰਤ ਪਰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ । ਫਿਰ ਸੰਮਤ ੧੭੨੧ ਵਿਚ ਮੁੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੂਬਾਣੇ ਨੇ ਧੀਰ ਮਲ ਤੋਂ' ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅਸਬਾਬ ਮੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰ ਮਲ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੌ ਧੀਰ ਮਲ ਚੌਧਵੇ' ਦਿਨ ਮਗਰੈਂ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਾਨਤ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਰਮਾਲ ਅਰ ਹਾਸ਼ਿਆ ਜਲ ਵਿਖੇ ਤੱਦ

ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਖਰ ਸਾਬਤ ਰਹੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਧੀਰ ਮਲ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਚਾਰ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੰਮਤ ੧੭੬੨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਬੀੜ ਦਮਦਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆਂ ਲਿਖਵਾ ਲਈ।

ਚੌਥੀ ਬੀੜ ਦ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਕਰ ਹੈ :--

ਸੰਮਤ ੧੭੭੮ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪੇ ਗਏ ਅਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਪ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਹਰੇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇਕ ਇਕ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਅਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੀ ਇਸੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਪੁਰ ਪੰਥ ਨੇ ਸ੍ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਜੁਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਬੀੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੈ। (ਬੁਸ਼)

---0---

# \* ओरियण्टर कारोज मेगजीन \*

भाग १६ संख्या २

फावरी १६४२

कससंस्थः ६०

#### MAIS AMISE ---

डाक्टर लक्ष्मणस्त्ररूप एम. ए. डी. फिल. (आक्सफोर्ड ). आफिसर अकेटेमी (आंस क

#### Hall mount

सञ्चादक लेखकों के लेख का उत्तरदाता नहीं होगा।

पकाशक-पि० सदीक शहमद्रातां।

श्रीरुष्या दीचित प्रिंटर के प्रबन्ध से बास्वे मेशीन प्रेस, गोइनकाल रोड, लाहोर ने मि० सदीक श्रहसद खां पब्लिशर ओरियवटल कालेज लाहोर के लिये छापा।

# ॥ ओरियण्टल कालेज मेगज़ीन॥

# विज्ञप्ति

उद्देश्य इस पित्रका के प्रकाशन का उद्देश्य यह है कि प्राच्यविद्या-सम्बन्धी परिशीलन था नस्वानुसन्धान की प्रवृत्ति को यथासम्मव प्रोत्साहन दिया जाय और विशेषतः उन विद्यार्थियों में अनुसन्धान का शौक पैदा किया जाय जो संस्कृत, हिन्दी और पञ्जाबी के अध्ययन में संलग्न हैं।

किस प्रकार के छेजों को प्रकाशित करना अमीष्ट है-

यत्न किया जायेगा कि इस पित्रका में ऐसे छेख प्रकाशित हों जो छेलक के अपने अनुसन्धान के फल हों। अन्य भाषाओं से उपयोगी छेखों का अनुवाद स्वीकार किया जायगा और सिक्षम तथा उपयोगी प्राचीन हस्तछेल भी क्रमशः प्रकाशित किए जायंगे। ऐसे छेख जो विशेषतः इसी पित्रका के छिए न छिखे गए हों, प्रकाशित न होंगे।

प्रकाशन का समय-

यह पत्रिका अभी साल में चार बार अर्थात कालेज की पढ़ाई के साल के अनुसार नवम्बर, फरवरी, मई और अगस्त में प्रकाशित होगी।

मुल्य--

इसका वार्षिक चन्दा ३) रुपये होगा; विद्यार्थियों से केवल १॥।) लिया जायगा।

पत्र-व्यवहार और चन्दा भेजना-

पत्रिका के खरीदने के विषय में पत्र-व्यवहार और चन्दा सेजना आदि विश्विपल ओरियण्डल कालेज लाहीर के नाम से होना चाहिये। लेखसम्बन्धी पत्र-व्यवहार सम्पादक के नाम होने चाहिएं।

प्राप्तिस्थान-

यह पत्रिका ओरियण्डल कालेज लाहीर के दफ्तर से खरीदी जा

पञानी विभाग के सम्पादक सरदार बळदेवसिंह बी. प. हैं। वही इस विभाग के उत्तरदायी हैं।

#### विषयसूची

áb

१. (क) श्रीहारितात्रपीताम्बरिवरिचता गाथासप्तशतीप्रकाशिका १--१२४.

(ख) पीताम्बरव्याख्यातानां गाथासप्तशतोप्राकृतार्यागामकारादिवर्णानु-क्रमेग्रा सूची— १२५—१३०.

[ सम्पाद्यिता—त्तवपुरस्थः, 'एम० ए०, एम० खो० एत्त०' इत्युपाधिभाग् जगदीशशास्त्री ]

## अप्रकाशितपूर्वा

## हारिताम्रपीताम्बरविरचिता गाथासप्तशतीपकाशिका

[ एम० ए०, एम० श्रो० एत० इत्युपाधिभूषितेन जगदीशशास्त्रिया सम्पादिता । ]

वसणिम्म अणुन्त्रिगा विह्निम्म अगन्त्रिआ भए धीरा ।

होंति अहिण्णसहाना समेस्र निसमेस्र सप्पुरिसा ।। ३८८ ।।

व्यसनेऽनुद्विप्रा विभवेऽगर्विता भये धीराः ।

भवन्त्यभित्रस्वभावाः समेषु विषमेषु सत्पुरुषाः ॥

वसग्रम्भीति । .

तथैन काले व्यसनं न मोहयेत्। सुखं च दुःखं च तथैन मध्यमे निषेवते यः सतु सत्तमो नरः॥

इति । सत्पुरुपत्वं च लोकद्वयसाधनमिति धर्मः । विभवच्चयेऽपि धैर्यमव-लम्बनीयमिति नीतिः । योगिना सुखदुःखयोरनुद्विग्नेन भवितव्यमिति युक्तिः । प्रता-नस्य ॥ २८८॥

अज्ज सिंह ! केण गोसे कं पि मण्णे वल्लई हारंतेण । अम्हं मअणसराहअहिअअवणप्फोडणं गीअं ॥ ३८९ वा श्रद्य सिंख ! केन प्रातः कामिप मन्ये वल्लमां स्मरता । श्रास्माकं मदनशराऽऽहतहृदयत्रणस्फोटनं गीतम् ॥

सिंद्द अक्रेति । केनापि गीतं गानं कृतमित्यर्थः । मदनशराणामाहतेनाऽऽहन-नेन हृद्ये यो त्रणः चतं तस्य स्फोटकं प्रकाशकं गीतम् । श्रयमभिसन्धः-यथाऽदं प्रियस्य स्मरन्ती ताम्यामि तथा सोऽपि मम स्मरन् ताम्यतीति । प्रभाते गोसशब्दः । त्राह्मे सुहुत्ते धर्मादि स्मरणीयमिति धर्मः । दुष्टं च त्रणं स्फोटनीयमिति नीतिः । ज्ञानिना सुसं दुःसं वा न स्मरणीयं धर्म एव स्मरणीय इति युक्तिः। केशवस्य ॥३८६ ।

<sup>?.</sup> Supplied by the Editor.

२. P. reads ॥२८६॥ for ॥ ३८६॥

<sup>1.</sup> Missing in P.

४. P. reads प्रभाते for प्रातः.

४. श्रज सहीति is suggested.

६. 'न' is supplied by the Editor.

उद्वंतमहारंभे थणए दहूण मुद्धवहुआए।

ओसण्णकवोलाए णीससिअं पढमग्रीरणीए ॥३९०॥

उत्तिष्ठन्महारम्भी स्तनी दृष्ट्वा मुग्धवध्वाः । श्रवसम्बद्धपोत्तया निःश्वसितं प्रथमगृहिएया।।

श्रतीतयोवनया सपत्या सपत्न्याश्च स्तनो महारम्भो दृष्ट्वा स्वगौरवव्यतिरेक-माशङ्कमानया दीर्च नि:श्वसितमित्येकाऽपरस्ये कथयति—बट्टंतेति । बत्तिष्ठमानौ प्रवृद्धि गच्छन्तौ महाभोगौ स्तनौ । रोषाद्वस्विद्यत्कपोत्तया वा । परेषां सम्पदि केनाप्युप-तापो न कर्तेव्य इति धर्मः । वारयेनाग्निरिवास्पोपि शत्रुर्ने रक्तस्यीय इति नीतिः। संसारोऽयं नित्यमेव दुःखहेतुरिति युक्तिः । कण्ठामरगो नायिका पश्चाद्दा कनीय-मीयमिति । नीलभानोः ॥ ३८०॥

गरुअछुहाउलिअस्स वि वल्लहकरिणीमुहं ह्यरंतस्स । सरसो मुणालकवलो गअस्स इत्थे चित्र मिलाणो ॥३९१॥ गुरुकच्चधाकुलितस्यापि वल्लभकरिग्गोमुखं स्मरतः। सरसो मृगालकवलो गजस्य हस्त एव म्लानः ।।

गरुष्ठछहेति । बल्लभा चासौ करियाी चेति तस्या मुखम् । पशुजातीनामीदशः त्रेयसीविषयेऽनुरागो भवति । त्वद्विषाश्चेतनाः कथमुदासत इति तात्पर्यम् । भर्तरि विनीताया एव वज्जभाया लोकद्वयमुञ्ज्वलमिति धर्मः । अनुकृता अपि पुत्रकलत्रादयो-ऽनुकूलनीया इति नीतिः । तत्त्वज्ञानामा<sup>४</sup> (?) वितान्तःकरणस्याहारादिरसो न भवतीति युक्तिः । मत्तगजेनद्रस्य ॥ ३६१ ॥

पसिअ पिए ! का कुविआ ? सुअणु ! तुमं परअणम्मि को कोवो ? को हु परो १ णाइ ! तुमं कीस अउण्णाण मे सत्ती १ ॥ ३९२ ॥ प्रसीद विये ! का कुपिता ? सुतनु ! त्वं परजने कः कोपः ? क: खलु परो ? नाथ ! त्वं किमित्यपुरयानां मे शक्तिः ?

१. P. reads उत्तिष्टमहा० for उत्ति- । ३. वस्तुनः for न्लानः P. ष्ठन्महा०.

R. Calcutta Edition 1883.

P. 345.

४. साविताo is suggested for

Y. P. reads whe for while.

कश्चिन्नायको गृहीतमानां कामप्यनुनयमानस्तयोरुत्तरप्रत्युत्तरेगा स्वविषये सानु-कम्पो रहानुबन्धश्च क्रियते -पिसश्च इति । नाथेति कृत्वा त्वं मां ससम्बोधनमभिद्धासि । तत्र मम अपुरयानां पापानां कीस' किं शक्तिरपि तु न शक्तिः। ममापुरयस्येति वा, यथाहं तत्र नाथो भवामि तथा न मम शक्तिरित्यर्थः। कीस प्रश्ने। नायिका चेयमुत्तमा। तदुक्तम् --

> दोषानुरूपकोपांऽनुनीता च प्रसीदति । रज्यते च भृशं नाथे गुराहार्योत्तमेति सा ॥

इति । रुष्टेपि प्रिये उत्तमा नायिका गौरवं न त्यजतीति ध्वनितम् । सत्यपि कोपे अवर्षं न वक्तव्यमिति धर्मे: । अतिस्निग्धस्य किमपि व्यलीकं न कर्तव्यमिति नीतिः । श्रथमीत्तत्त्वज्ञानं नोस्पद्यत इति तम्न कर्तव्यमिति यक्तिः । क्रविन्दस्य ॥३६२॥

एहिसि तुमं चि णिपिसं व जिंगअं जामिणीअ पढमदं। सेस संतावपरव्यसाइ वरिसं व वोलीणं ॥ ३९३ ॥

> प्ष्यसि त्वमिति निमिषमिव जागरितं वामिन्याः प्रथमाद्धेम । शेषं सन्तापपरवशाया<sup>भ</sup> वर्षमिव व्यतिक्रान्तम् ॥

कस्याश्चिद्विप्रलब्धायाश्चरितं द्ती नायके वर्णायति। नायिकैव वा प्रातरनागतं पति-मुपासभते-एहिसीति। सुखं स्यादिति वासनया यामिन्याः प्रथमार्द्धे निमेषमिव शेषमपरार्द्धे भवदनागमनाइ:खोल्पचेरल्पोपि समयो वत्सरायितः ॥ विप्रलब्धेयम् । तदुक्तम्---

> श्रोष्यद्ती स्वयं गत्वा सङ्केतं नागत: प्रिय: । यस्यास्तेन विना दुःस्था विप्रलब्धा तु सा यथा ॥

इति । इते यस्मिन् कर्मिण् पश्चात्तापो भवति तत्कर्म नाचरणीयमिति धर्मः । सुखसङ्केतान्यमनस्कतयाऽतीतोऽपि कालो न झायत इति तन्न विधेयमिति नीतिः। एकमेव वस्त श्रवस्थामेदेन सुखकरं दुःखकरं चेति विचिन्त्य संशारस्यानित्यतामिति च योगिना तत्र योगिनोदासीनेन भवितव्यमिति युक्तिः । करठाभरऐ वासक-**स**ञ्जेयम् । श्र**ञ्जस्य ।। ३६३ ।।** 

अवलंबह ! मा संकह ! ण इमा गहलंघि आ .परिव्यमह । अत्यक्कगत्जिउन्भंतहित्यहिअआ पहिअजाआं ॥३९४॥

१. कीश for कीस P.

४. वशाया for वशया P.

४ योगिना is redundant. R. One syllable is too short in the first Pada.

<sup>€.</sup> P. 347.

३. पे is supplied by the Editor.

श्रवतम्बध्वं मा शङ्कध्वं नेयं प्रहतिङ्घता परिश्रमिति । श्राकिसम्बर्गार्जितोङ्गान्तत्रस्तहृदया पथिकजाया ॥

सस्ती विरहिएयाः सप्तमीमुन्मादावस्थां नायकं श्रावयति —श्रवसंबहेति । प्रहे-रविप्रभृतिभिलंक्षिता श्रातिकान्ता ये भवन्ति तेषामियं दशा भवित नान्येषां तेनास्या प्रहदोषोपि नास्ति । हित्थेति पाठे शून्येत्यर्थः । नित्यं संकस्वकेन (१) भवितव्यमिति धर्मः । तत्त्वापरिज्ञाने यत्र कुत्रापि शङ्का न कर्तव्येति नीतिः । मुमुत्तुगा विकले दीने च नित्यं दयापरेगा भवितव्यमिति युक्तिः । कण्ठाभरगो प्रेमपृष्टिषु उन्मादोयमिति । दुर्द्धरस्य ॥ ३६४ ॥

् केसररअविच्छड्डे मअरंदो होइ जेत्तिओ कमले। जइ ममर ! तेत्तिओ अण्णहिं पि ता सोहसि भमंतो॥ ३९५॥

> केसररजोविस्तृते मकरन्दो भवति यावान्कमले । यदि भ्रमर ! तावानन्यन्नापि तदा शोभसे भ्रमन् ॥

अन्यासक्तं नायकमुचितानुनयेनात्मसात्कर्तुमधिकवयस्का काचिदाह —केसररश्र इति । केसरः किञ्चलकस्तस्य रज इव विस्तीर्गोऽधिको मकरन्दः पुष्परसो यावान् कमले भवित तावान् यदि भ्रमर ! श्रन्यिसम् तदा भ्रमन् त्वं शोभस इत्यन्वयः । मकरन्दं लह् इति पाठे यावन्तं मकरन्दं लभसे तावन्तमन्यत्रापि यदि लभस इति योज्यम् । तथाहमेव भादनुरागभाजनं नान्येत्यभिष्यिन्धः । विञ्चङ्डं विस्तृते देशी । अभिकफले कमिण् प्रवृत्तिः कर्तव्येति धर्मः । श्रिधिकलाभं विना स्थितिलाभपरित्यागो न कर्तव्य इति नीतिः । योगिना एकत्रैवोपदेशप्रहणं कर्तव्यमिति युक्तिः । तस्यैव ॥ ३६४ ॥

पेच्छंति अणिमिसच्छा पहिआ हलिअस्स पिष्टपंडुरिअं । धूअं दुद्धसमुह्त्तरंतलच्छि विअ सअह्ना ॥३९६॥

- १. भवति for परिश्रमति P.
- २. अकस्माद् for आकस्मिक P.
- ३. इत for त्रस्त P.
- 8. The reading is doubtful.
- 4. P. 339.

- ६. रजो विस्तीर्गः for रजोविस्तृते P.
- ७. ०तन्यस्मिन्नपि for ०तन्यत्रापि P.
- ८. भ्रमरं for भ्रमन् P.
- 8. P. reads 388 for 384.

प्रेचन्तेऽनिमिषाचाः पथिका हिलकस्य पिष्ठपायब्रिताम् । दुहितरं दुग्धसमुद्रोत्तरक्षच्मीमिव सतृष्णाः ॥

कस्यिवद् गृहस्थस्य सुतां रूपयोवनसम्पन्नां पिष्टातककणाकीर्णा दृष्ट्वा केचित्प-थिकाः सिवस्मया श्रानिमिषाचा निरीचन्त इस्येकाऽपरस्याः कथयति-पेच्छंतीति । श्रानिमिषाचं यथा स्यादेवम् । यथाऽनिमिषाचा देवा दुग्धसमुद्रादुत्तरन्तीं लच्मी प्रेचन्ते तथेत्यथेः । धूदा सुतायाम् । पिष्टं पिष्टातकं तण्डुलकणादिसाधितं पलपास इति ख्यातम् , दुग्धसम्बन्धात् पाण्डुरिता लच्मीरिष, 'निसर्गरमणीयानां विकृतिरिष रमणीये'ति दर्शनम् । तदुक्तं कालिदासेन —

'किमिव हि मधुरायां मरडनं नाकृतीनाम्।'

इति । नित्यमेव श्रियोऽभिलषग्यीयाः 'श्रामृत्योः श्रियमन्त्रिक्छेत्' इति धर्मः । नीतावष्येवम् । सकलेन्द्रियाग्यामाकर्षग्यी तृष्णा योगिना हेयेति युक्तः । सुरभि-वत्सस्य ॥ ३६६ ॥

कस्स ह्मारेसि त्ति भणिए को मे अत्थि त्ति जंपमाणीए। उव्विगगरोइरीए अम्हे वि रुआविआ तीए॥ ३९७॥ कस्य स्मरसीति भणिते को मेऽस्तीति जल्पमानया।

उद्विप्ररोदनशीलया वयमपि रोदितास्तया ॥

वार्ताकरणाय प्रहिना कापि नायिकाया श्रवस्थां सूचयन्ती तित्रयमाह-कस्सेति । उद्वेगेन रोदनशीलया । कस्येत्यधीगर्थेत्यादिना कर्मणा षष्ठी । कं स्मरसी-त्यर्थ: । धार्मिका: परदु:खदु:खिता भवन्तीति धर्म: । श्रक्षिनग्धे सुखदु:खादि न प्रकारय-मिति नीतिः । कारुणिका एव मुक्तयधिकारिणो भवन्तीति युक्तिः । तस्यैव ॥३६७॥

पाअपिडअं अइन्वे ! किं दाणि ण उद्ववेसि भत्तारं । एअं चिश्र अवसाणं दुरं पि गश्रस्स माणस्स ॥३९८॥ पादपितसम्भन्ये ! किमिदानीं नोत्थापयसि भर्तीरम् । एतदेवावसानं दूरमि गतस्य मानस्य ॥ .

- १. ०ऽनिमिषात्तं P.
- २. हालिकस्य for हलिकस्य P.
- ३ सुतां for दुहितरं P.
- ४. ०द्रमुत्तरन्तीं लच्मी० for ०द्रोत्तर-स्रक्मी० P.
- ४. श्रनिमेषाचा for श्रनिमेषाचा P.
- €, S'ak. I. 18.
- ७. हेयमिति for हेयेति P.
- ट. उद्देग for उद्दिम P.

काश्चिद् गृहीं क्मानां चरणप्रयामेनापि वियेगानुनीवमानामन्यपरितृष्टां निवार-बन्ती सखी मध्यमान।विकां सनिन्दमिदमाह-पाचपिडिश्रमिति । द्रमुत्कर्षे गतस्यापि मानस्य एतदेव पतनमेवावसानमन्तो भवति अनन्तरं न वर्द्धत इति । क्रतापराधस्यापि पतितस्य क्रोधो न कर्तव्य इति धर्मः । अर्त्सनवचनेनापि हितैषिगाऽकार्यात्स्वामी निवारगीय इति नीति: । सर्वे सावसानमाकतच्य योगिना व्यवहर्तव्यमिति युक्ति:। मध्यमा चेयम् । तदुक्तम् -

दोषे स्वल्पेपि कोपं धत्ते कष्टे न तुष्यति। प्रयाति कारणाद्वागं मध्यमा सा यथा<sup>२</sup>॥ इति । शालवाहनस्य ॥ ३६८ ॥

सिक्करिअपणिअमुद्दवैविआइ धुअद्दर्थासिजिअव्वाइ। सिक्खंत वोडहीओ कुद्यंभ ! तुम्हं पसाएण ॥ ३९९ ॥ सीत्कृतमियातमुखवेपितानि धतहस्तशिक्षितव्यानि । शिचन्त कुमार्थः कुसुम्भ ! "युष्मत्प्रसादेन ॥

कापि प्राम्यस्त्री कुसुम्भवाट्यां विद्ग्धनायकेन सहानुभूतसुखा कुसुम्भस्तुति-ब्याजेन तमेव नायकं स्तौति । सिकेति ' मणितं कण्ठकूजिते ' भट्टरीका । बोडही पामर्यो देशी, सैव शिक्षितमञ्यक्तशब्दे । शिजि श्रव्यक्ते शब्दे धातोरनुसारात् । कुसुम्भ-पुष्पावचयेऽप्येते विकारा जायन्ते व्युत्पन्ननायकसमागमेनापीति भाव:। धार्मिकेगा वापानां संतर्गः परिहरणीय इति धर्मः । पुरुषविशेषाश्रयणाद् गुणातिशयो जायत इति नीति:। ' षडेते गुरव: समा: ' इति न्यायेन चेतनेप्युपदेशो मोत्ताय दातव्य इति युक्ति:। नन्दिपुत्रस्य ॥ ३६६ ॥

जेत्तिअमेत्ता रच्छा णिअम्ब ! कह तेत्तिओ ण जाओ सि । जेण छिविज्जइ गुरुअणलज्जोसरिओ वि सो सहओ ॥४००॥ यावत्त्रमायाा<sup>६</sup> रथ्या नितम्ब ! कथं तावस्र जातोऽसि । येन स्पृश्यते शुरुजनलजापसृतोऽपि स सुभगः॥

- १. One syllable is too short । ४. शिचन्ति पामर्थ: for in the first Pāda.
- २. One syllable is too short । ४. युब्बाकं for युब्बत् P. in the fourth Pada.
- ३. रे for वे P.

- शिचन्तु क्रमार्थ: P.

- ६. यावनमात्री for यावत्त्रमागा P. ७. त्वं तावत्त्रमागा न for कथं तावस P.
- ८. यथा छुप्यते for येन स्पृश्यते P.

गुरुजनल्रज्या पथ्यपसृत्य गते त्रिये काप्यलब्धतद्ञसंखेषा नितम्बमुपी-लभते—जेत्तिच इति । त्वं चेन्नितम्ब! बृहत्त्रमायाः स्यास्तदा बाटस्ब संकटतया बृह्मभस्य मम स्पर्शे एव स्यादिति भावः ॥ छुप्यते स्रृश्यते । छुप स्पर्शने धातुः । काम-व्याकुलितिचत्ता द्याचेतनेऽपि प्रार्थनां कुर्वन्तीति भावः । गुरुजनसिन्नयौ स्त्रिया सहलाप-स्पर्शीदि निषद्धमतस्तन्नाचरग्रीयमिति धर्मः । समयवशादुपगतफलस्यानुपभोगे पर-सन्तापः स्यादिति नीतिः । कामजनकस्य वस्तुनः सन्निधानं योगिना वर्जनीयमिति युक्तः । पालितस्य ॥ ४०० ॥

मरगअसूईविद्धं व मोत्तिअं पिअइ आअअगगीवो । मोरो पाउसआले तणग्गलग्गं उअअविदुं ॥ मरकतसूचीविद्धमिव मौक्तिकं पिबत्यायतमीवः। मयूरः प्रावृङ्काले तृणामलप्रमुदकविन्दुम् ॥

किंमिश्चित्रिक्क वर्षाकाले सुरतासक्ता काचिद्दीर्घरमणार्थे प्रियस्यान्यचित्ततां कुर्वन्ती वदति — मरगश्च इति । मयूरः उदक्विन्दुं पिवतीत्यन्वयः । बहुजलेऽपि मयूर- स्तृणामलप्रमेव जलं पिवतीत्यनेन निवृत्तिरेव परं धर्मसाधिकेति धर्मः । दूरस्थमपि कार्य कुशलाः साध्यन्तीति नीतिः । दुर्लेचताश्रह्णाय योगिना एकचित्तता विधेयेति युक्तिः । पालितस्य ॥

अज्जाइ णीलकंचुअभिरेखन्बिरअं विहाइ थणवट्टं । जलभिरेअजलहरंतरदरुग्गअं चंदिवं व ॥ श्रायीयां नीलकञ्चुकभृतोविरितं विभाति स्तनपृष्ठम् ॥ जलभिरेतजलधरान्तरदरोद्रतं चन्द्रविस्वमिवं ॥

वेश्यामाता कामुकान् क्षोभियतुं दुहितुः स्तनाभोगस्योत्प्रेशां करोति —श्रजाइ इति । स्तनपीठमुष्यत्वात् । पट्टो राजादिशासनान्तरपीठयोरिति मेदिनी" । प्रदोषाभि-सारिकायास्तत्कालोचितनीलकञ्चकादिवेशप्रह्यां सूच्यन्ती दूती जारमानन्द्यति वा । दृश्यः किञ्चित्पवनचलचीनांग्रुकतया कुचाभोगः स्त्रीयां हरति न तथोनमुद्रितवयुः इति वा सूचितम् । दुष्परिच्छेग्रोप्युत्तमपुष्यः शोभत इति धर्मः, । यदाश्रयेग्रोत्कर्षो सवित

१. नव्युवतेः for आर्यायाः P.

२. ०तोद्धृतो for तोविरितं P.

रे. ०पट्: for ०प्रस्त P.

V. This line is missing in P.

Edited by Jīvānanda Vidyā-Sāgara Calcutta 1872. P. 46
 verse 22.

स मिलनोऽप्याश्रयणीय इति नीतिः । स्त्रीसङ्गो योगिना सर्वथा वारणीय इति युक्तिः । मीनस्यामितः ।।

> राअविरुद्धं वा कहं पहिओ पहिअस्स साहइ ससंकं। जत्तो अम्वाण दलं तत्तो दरणिग्गअं किं पि ॥ राजविरुद्धामपि<sup>र</sup> कथां पथिकः पथिकस्य कथयति सशङ्कम् । यत स्त्रास्त्रायाां दलं ततो दरनिर्गतं किमपि॥

प्रियगमननिषेधाय कुसुमितसहकारसकाशात् पथिकानां भयं दर्शयन्ती कापी-दमाह-राश्रविरुद्धिमिति। तत श्राम्रद्लाइरेषित्रिर्गतं किमप्यनिर्वचनीयं भयमिति मा गच्छेति निषेधोक्तिः । विरहिएो माघमञ्जरीदर्शनं परमसन्तापकारि स्यादतः पथिकस्य सराष्ट्रं द्शीनम् । राजविरुद्धा कथा लोकविरुद्धेति सा न कर्तव्येति धर्मः । येन स्वपन्नो जायते तदाशङ्कथ व्यवहरग्रीयमिति नीतिः । चित्तोनमादको वर्जनीय इति युक्तिः । वक्षग्रास्य ॥ मुले टीकान्तरे च व्याख्यातं दृष्टमतः शताधिकमि व्याख्यातम् ।

पत्थ चंडत्थं विरमइ गाहाण सञं सहावर्मणिज्ञं। सोऊण जं ण लग्गई हिअए महुरत्त्रणेण अमिअं वि॥

श्रत्र चतुर्थे विरमति <sup>४</sup> गाथानां ने शतं स्वभावरमग्रीयम् । अत्वा यन्न लगति हृद्ये मधुरत्वेनामृतमपि ॥ चतुर्वशतसमाप्ती गाथामाह — एत्थेति । किमप्यनिर्वचनीयम् ॥ इति हारिताम्रश्रीपीताम्बरकृतायां सप्तशत्याष्टीकायां चतुर्थे शतम्।। अपदुष्पंतं महिमण्डल्लाम्म णहसंठिअं चिरं हरिणो । ताराउप्फप्पअरंचिअं व तइअं पअं णमह ॥ ४०१ ॥

**१. स्वीनस्वान:** for मीनस्वामिन: P.

२. ०मिव for ०मपि P.

<sup>3.</sup> P. does not put figures of enumeration after this as ४. गीतानां for गाथानां P. well as the following and ६. यद्विगलति for यश लगति P. preceding two stanzas It ७. मधुरत्वं किमपि for मधुरत्वेनामृतthus does not recognise

these four verses as parts of the Gāthāsaptas'atī.

४. समाप्यते for विरमति P.

अप्रमवन्महीमण्डले नभःसंस्थितं चिरं हरेः। तारापुष्पप्रकराञ्चितमिव तृतीयं पदं नमत ॥

पद्ममशतोपकमे पुनर्मङ्गलमारभते—अपहुत्तमिति । इरेखिविकमरूपं तृतीयं पदं नमतेति सम्बन्धः । अप्रभवद् अमायन् ताराः पुष्पालीवेति रूपकम्।प्रकरः समृहः । नमस्करयीयानां नतिर्धर्मः । उन्नतिमन्तो नमस्करयीया इति नीति:। हरे: स्मरणं मुक्तिजनकमिति युक्तिः। श्रथ च संकटे सङ्केतस्थाने त्रैविकमपदेनारब्धसरत्तृत्रा नाथिका विदग्धजनस्य नमस्यतामन्यापदेशेन सखीमाह ॥ ४०१ ॥

धण्णा ता महिलाओ जा दइअं सिविणए वि पेच्छंति । णिह चित्र तेण विणा ण एड का पेच्छए सिविणं ॥४०२॥

> धन्यास्ता महिला या दियतं स्वप्नेऽपि प्रेचन्ते"। निद्रेव तेन विना नैति का प्रेचते स्वप्रम्।।

सिख स्विपिहि, स्वप्नेऽपि प्रियसमागमेन विरिहरयो विनोद्मनुभवन्तीति वदन्तीं सर्वी कापि विरिह्मियादमाह-धएगा इति । तेन कान्तेन एति आयाति । प्रोपित-पतिकानां दिवा निद्रा निषिद्धेति धर्मः। यत्र कारगां दुर्लभं तत्र कार्यं प्रत्यनास्था न कार्येति नीति:। स्वप्नावस्थापर्यन्तं संसारिता, तदुर्ध्व सुषुप्तिः, सैव तत्त्वज्ञानसदृशीति युक्तिः । मलयशेखरस्य ॥ ४०२ ॥

मज्झग्हपत्थिअस्स वि गिम्हे पहिअस्स हरइ संतावं। हिअअडिअजाभागुह्मअंकजोग्हाजलप्पवहो ॥४०३॥

> मध्याह्नप्रस्थितस्यापि प्रीष्मे पथिकस्य हरति सन्तापम् । हृदयस्थितजायामुखमृगाङ्करयोत्स्नाजलप्रवाहः ॥

खरतरसूर्यकिरणे समये कथमयं पथिको गच्छतीति वदन्तीं कापि निपुणेदमाइ-मञ्मारहेति। हृद्यस्थिता भावनोपनीता जाया तस्या मुखं मृगाङ्कमिव तस्य ज्योत्स्ना सैव जलप्रवाहः पथिकस्य विरिह्णाः सन्तापं हरतीत्यन्वयः । समीचीनं फलं हृदि निधाय यदु:स्वरूपं पुरुयं कर्म प्रारब्धं तत्र दु:स्वबुद्धिने भवतीति धर्मः । कार्यद्वारतोऽपि विज्ञाः कारगं कल्पयन्तीति नीति: । हृदि ध्यायतां बाह्यक्रोशी न बाधत इति युक्तिः ।

रै. अभव० for अप्रभव० P.

R. E is missing in P.

रे. व्यक्तित for व्यक्तित P.

<sup>।</sup> ४. अभवद for अप्रभवद P.

४. पश्यन्ति for प्रेज्ञन्ते P. ६. मध्याहे for मध्याह० P.

विप्रलम्भचेष्टास् प्रवासोऽयमिति कएठाभरग्रे । मंगलकशीलस्य ॥ ४०३ ॥ भण को ण रूसइ जणो पथिज्जंतो अदेसआलम्मि। रहवावडा हवंतं पिअं पि पुत्तं सवह माआ ॥ ४०४ ॥ भग को न रुष्यति जनः प्रार्थ्यमानोऽदेशकाले । रतिब्यापृता रुदन्तं अयमपि पुत्रं शपते माता ॥

काब्बित्सरतासक्ता स्त्रियं रूष्यन्ती प्रियमपि पुत्रं शपन्ती श्रुत्वेकापरस्याः कथयति भगोति । ज्यावृता प्रसक्ता । शपते त्राकृश्यति । पुत्राद्पि प्रियसम्भोगो नारीग्रामपेश्वित इति । ऋर्थिभ्यः कोपो न कर्तन्य इति धर्मः । ऋदेशकालेऽपि प्रभुनर्थि-नीय इति नीति:। व्यवस्थितमेकं वस्तु संसारे नास्तीति तद्धेयमिति युक्तिः । श्रर्थान्तर-न्यासोऽयमलङ्कारः । तदुक्तं द्रिडना<sup>४</sup>—

> ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किञ्चन । तत्साधनसमर्थस्य न्यासो योऽन्यस्य वस्तुनः ॥

महोदधे: ॥ ४०४ ॥

सुअणो ण दीसइ चिअ खलबदुले डड्ढजीअलोअम्मि । जह काअंसकुला तह ण हंसपरिवारिआ पहवी ॥४०५॥

> सुजनो न दृश्यत इव' खलबहुले द्राधंजीवलोके । यथा काकसंकुला तथा न हंसपरिवारिता पृथ्वी।।

खलस्वभावेन नायकेनोपतप्ता काचित्तमेबोहिश्य बदति । केनापि दुर्विद्ग्धेन विद्यता कापि नायिका सनिवेंदं सखीमाह-सश्रयो इति । जीवलोकः प्राधालोकः। यथा काकै: संकुला प्रथिवी, काका दुर्जनाः, हंसाः सत्पुरुषाः । तथा चाहं दुर्जनविद्धता न पुनर्भया युजनः प्रार्थ्यत इति भावः । युजनसन्निधानमेव लोकद्वयसाधकमिति धर्मः । खलस्य बहुत्वात्सदैव ते वारग्रीया इति नीतिः । एवं परित्याज्ये संसारे कि विचार-ग्रीयमिति युक्तिः । दृष्टान्तोक्तिरियं साम्यभेदः । तदुक्तं क्रण्ठाभरगो ' ---

8. P. 314.

र. P. adds पि after o काले।

३. P. substitutes बराकी for = ०लोकमध्ये for ०लोके P. खदन्तम् .

2. II. 169.

४. एव for इव P.

६. ०वर्गे for ०बहुले P.

७. द्राध is missing in P.

8. न तथा for तथा न P.

80. P. 209. Verses 34-36.

द्वयोर्यत्रोक्तिचातुर्यादौपम्याथोऽवगम्यते । चपमारूपकान्यत्वे साम्यमित्यामनन्ति तत् ॥ तदानन्त्येन भेदानामसंख्यास्तस्य त्क्तयः दृष्टान्तोक्तिः प्रपञ्चोक्तिः प्रतिवस्तृक्तियेव च तत्रेवादेः प्रयोगेया दृष्टान्तोक्तिं प्रचन्नते ॥

इति । कुमारस्य ॥ ४०५ ॥

डज्झसि डज्झसु कुत्थिस कुत्थसु अह फुडिस हिअअ! ता फुडसु।
तह वि परिसेसिओ चिअ सो खु मए गलिअसब्भावो।।४०६॥
दह्यसे दह्यस्व कथ्यसे कथ्यस्व श्रथ स्फुटिस हृद्य! वत्स्फुट।
तथापि परिशेषित प्व स खल्य मया गलितसङ्गवः।।

काचिनमानिनी कृतापराघस्यापि प्रियस्यानुनयकाक् चिग्गी हृदयसन्तापं सूच-यन्तीदमाह—डिक्मिस । यद्यपि हृदय ! त्वमेवंविधस्तथापि गिलतः सद्भावः प्रेम यस्मिन ताहशोऽपि प्रेयान् परिशेषितव्यः परिच्छिन्नः कर्तव्यः । दाहादियुक्ताद् हृदयादित्यार्थम् । कृतापराऽधोपि मद्धृदये वसत्येवेति तात्पर्यम् । दद्यस इत्यादौ कर्तव्यात्मनेपदम् । यदेव कर्मणि सङ्गतं क्रियते तदेव लोकद्वयसाधकं भवतीति धर्मः । यत्र कार्ये दृष्टादृष्ट्योविरोधो भवति तत्र पश्चात्तापः स्याद्तस्तन्न करणीयमिति नीतिः । श्रज्ञातपरमार्थो नित्यमेव सांसारिकेण तापेन द्यात् इति युक्तः । शालवाहनस्य ॥ ४०६ ॥

दहूण हेदतुंडग्गणिग्गञ्जं णिञ्रसुञस्स दादग्गं ।

भोंडी विणावि कज्जेण गामणिअडे जवे चरइ ॥४०७॥ दृष्ट्वा बृहत्तुण्डाप्रनिर्गतं निजसुतस्य दृष्ट्राप्रम् । सुकरी विनापि कार्येण प्रामनिकटे यवांश्वरति ॥

कस्याश्चिद् प्रामसिन्निहितयव जेत्रं सङ्केतस्थानमासी तत्राहं गता त्वन गत इति ख्यापयन्ती कापि कामपि लचीकृत्य वदति । श्रन्थकाराभिसारिका चेत्रगमननिषेघार्थं स्क्रम्भयं श्रावयति वा-दट्टू ग्रारंदेति । भोंडी स्करी चर्रात । खादति । बृहत्त्र डाप्रमनेन स्कर्या श्रपत्यानामवेचा कर्तत्र्या नास्तीति स्चितम् । श्रुंङ्गाभयेन पक्रयवभन्नग्यं स्कर्रेरेग् कर्तुं न शक्यव इति कृषी वलस्य तत्र चेत्रे गमनं नास्तीत्यपि ध्वनितम् । श्रयत्र

१. कष्टायसे for कथ्यसे P.

४. ०शेषितव्योग for ०शेषित एव स

२. कष्टायस्व for कथ्यस्व P.

खलु P.

३. ततः for तत् P.

युक्तमे सत्यपि कन्दे मूले च प्रामनिकटानां बवानां भच्यो कार्यव्यतिरेकोऽवगम्यते । अकार्यमञ्जल्यमेव भवति, यतः कृषीवलानामातडनादिशङ्काप्युदेति यवभन्नयाञ्च न सेत्स्य-तीति तात्पर्यम् । योग्यः पुत्रो लोकद्वयसाधको भवतीति धर्मः । ससहायोऽशक्तोऽपि गर्वायत इति नीतिः । दृष्टपुत्रादिसमृद्धेः सांसारिकस्य तत्त्वज्ञानं नोत्पद्यत इति युक्तिः । विष्रहराजस्य ॥ ४०७ ॥

प्पण चित्र कंके छि ! तुज्झ तं ण तथ जं ण पक्जतं । उनिपक्जइ जं तुइ पछनेण नरकामिणी इत्थो ।। ४०८ ।। एतेनैन कङ्केले तन तमास्ति यम्न पर्याप्तम् । उपमीयते यत्तन पछनेन नरकामिनीहस्तः ॥

काचिन्नायिकाऽशोकव्याजेन कमि नायकं स्तुवन्ती त्रशोकगुहिश्य वदित— एएग्रा चिन्न इति । कङ्कोल्लिरशोकः । एतेनैव पल्लवेन तत्प्रमेयं नास्ति यत्तव न पर्याप्तं परिपूर्णम् । एतदेवाह—यत्तव पल्लवेन वरकामिनीनां हस्त उपमीयत इतः परा तव काधिका काष्ठेति भावः । सत्पुरुषेया तदेव कर्माचरणीयं येन सतां सादृश्यविषयो भवतीति धर्मः । येन केनापि गुणोन लोके प्रकर्षो जायते स एवादर्तव्यः । नतु तत्र खेदः कर्तव्य इति नीतिः । एकेनैव तत्त्वज्ञानेन सर्व परिपूर्ण किमपरेणिति युक्तिः । कट्ठिलस्य ॥ ४०८॥

रसिअ! विअद्द ! विलासिअ! समअण्णुअ! सच्चअं असोओ सि। वरज्ञवइचलणकमलाइओ वि जं विअसिस सअहं ॥४०९॥ रिसक ! विदग्ध ! विलासिन्समयज्ञ ! सत्यसशोकोऽसि । वरगुवतिचरणकमलाहतोऽपि यद्विकसिस सतृष्णम् ॥

नायिकायाः प्रयायरोषवचसा कुपितस्य नायकस्य मनोवृत्तये निवुणा सस्ती सानुरागमशोकं वर्णयति-रसिम्न इति। सतृष्णं साकाकृतं यथा स्यादेवं वरयुवतिचरण्यकमलाइतोपि यद्विकसिस । अशोकस्य पुष्पोद्गम एव काकृता । अपिविरोधे । यस्त्वाहतोऽपमानितो भवति स च विकस्वरः सहषों न भवतीति । पूर्वगाथाया अवसानमत्र ।
कश्चिन्मानी पुरुषः प्रिययाः कृतकलहः पश्चात्तापगृहीतोऽशोकं स्तौति वा। समयज्ञ !
विदग्धाचारवेदिन् ! सत्यमशोकस्त्वं वयं मानगृहीता अविदग्धा एवेति तात्पर्यम् ।
समयज्ञताद्यो गुणा लोकद्वयसाधका इति धर्मः । कालवशेन परचरणोपासनेनापि
स्वसमृद्धिश्चन्तनीयेति नीतिः । योगिनः सति तत्त्वज्ञानेऽधिकं सहर्षा भवन्तीति युक्तिः ।
'तृष्णा स्यात्वेतिएसयोः'। मेदिनी । प्रश्चाचारिणः ॥ ४०६ ॥

१. अशोक for कड्डेडो P.

R. Cf. Amara 1. 7, 28.

विज्ञाविज्ञा जलणो महवइध्रुआइ वित्थअसिहो वि। अणुमरणघणालिंगणपिअअमसुहसिज्जिरंगीए ॥ ४१० ॥

> निर्वाप्यते ' ज्वलनो गृहपतिदृहित्रा ' विस्तृतशिखोऽपि । श्रनुमरण्घनालिङ्गर्नेियतमसुखस्वेदशीलाङ्गया ॥

कस्याश्चिद् गृहपतिसुताया अनुमरणं कुर्वन्त्यास्तस्यामपि दशायां प्रियालिङ्गनेन स्विन्नाङ्गया त्रानुरागातिशयमेकाऽपरस्याः कथयति – विज्ञाविज्ञ इति । विध्माप्यते निर्वाप्यते । स्वेदस्य इयानुत्कर्षो येन तादृशोऽग्निर्निर्वापित इति । श्रनुमरग्रारसिकानां स्त्रीयां धर्मपरतया मरणमपि सुखायेति धर्मः । त्रजुरागोपद्शेनं सर्वत्र कर्तेव्यमिति नीतिः । मनस्यारोपितपरमानन्द्युखा बाह्यक्रेशं न गग्ययन्तीति युक्तिः ॥ ४१० ॥

जारमसाणसमुब्भवभूइसुहप्फंसिसिज्जिरंगीए ।

ण समप्पइ णवकावास्त्रिणीअ उद्धूलणारंभो ॥४११॥

जारश्मशानसमुद्भवभूतिमुखस्पर्शस्वेदशीलाङ्गयाः । न समाप्यते नवकापालिन्या उद्धलनारम्भ: ॥

अन्यापदेशेन कामुकान्तरेगापि नायिकायाः स्थिरस्रोहतां प्रतिपादयन्ती दृतीद्-माह्-जारेति । भृतिर्भरमनि । भृते: सुखरपर्शेन स्वेदशीलान्यङ्गानि यस्याः । प्रथमा नवा कापालिनी कपालत्रत गरिया। उद्धूलनसमालम्भनमनुलेपनम् । श्रनुमरयादि कपालवर्तं स्त्रीयाां श्रेय इति धर्म: । निह्नतोपि भावोऽभिक्तेरिङ्गितेन ज्ञायत इति नीति: । प्रथमं प्राणायामाद्यभ्यासे स्वेदाद्यपद्रवो भवतीति तज्जये यत्न: कार्य इति युक्ति:। शालवाहनस्य ॥ ४११ ॥

एको पण्डुअइ थणो वीओ पुलएइ णहमुहालिहिओ। पुत्तस्स विअअमस्स अ मन्झणिसराणाइ घरणीअ ॥४१२॥

> एक: प्रस्नौति स्तनो द्वितीय: पुलिकतो भवति नखमुखालिखित: । पुत्रस्य प्रियतमस्य च भध्यनिष्णाया गृहिएया: ॥

- १. विध्माप्यते for निर्वाप्यते P.
- २. ०सुतया for ०दुहित्रा P.
- ३. श्राविष्क्रत० for विस्तृत० P.
- ४. ० लिङ्गन० for ०लिङ्गित० P.
- ७. इद्धूननां० for स्द्धूलना० P.
  - For this line P. reads 

     ves प्रसृतौ स्तनं तृतीयं प्रलोकते निख-मुखाश्लिष्टम् ।
- ४. ०स्विद्यदङ्गण for ०स्वेदशीलाङ्गण P. ६. 'च' is missing in P.
- ६. प्रथमo for नवि P.

नायिकाया धागमनासामर्थ्यमुपनायके सूचयनती दूतीदमाह—एक्सिति। एकं स्तनं प्रस्नौति प्रस्नावयति पुत्रोऽर्थात् प्रियतमः नखमुखेनाश्चिष्ठमङ्कितम् । एतदेव प्रियतमस्यावलोकने कारणाम्। एको इति पाठे एकः पुत्रः, द्वितीयः प्रिय इति । सुभग-पुत्रवती भवतीति नाल्पस्य पुण्यस्य फलमिति धर्मः । एकेनापि यथाशक्यं परार्तिहरणं कर्तव्यमिति नीतिः। संसारस्य नानरूपं दर्शयन् योगी शिष्यं वैराग्यमाहेति युक्तिः । सस्यैव ॥ ४१२ ॥

जं मुच्छिआइ ण सुओ कलंबगंघेण तं गुणे पहिअं। इथरा गिज्जिअसदो जीएण विणा ण वोलंतो ॥४१२॥ यन्मूच्छितया न श्रुतः कदम्बगन्धेन तद् गुगो पिततम्। इतरथा गर्जितशब्दो जीवेन विना नातिकान्तः ॥

दूती विरिष्ट्या श्रवस्थावर्गोनं करोतीति—जं मुच्छित्राइ इति । कदम्बस्य कदम्बकुसुमस्य गन्धेन मूर्चित्रतया गर्जितरूपः शब्दो न श्रुतः, तेन तदश्रवगां गुगो पिततं वृत्तं, व्यतिक्रान्तो लिङ्कितो न स्यादिति।'तं से गुगान्मि पिष्ठश्रं कडंबगंधेन जं गन्ना मोहं' इति पाठान्तरम् । 'तन्नास्या गुगो पिततं कदम्बगन्धेन यद्गता मोहम्' इति विवरगाम् । प्रसङ्गेनाप्यापिततं वारगीयं वारगीयमिति धर्मः । बुद्धिमतामल्पेनैवायासेनापात-सन्तरगीयं भवतीति नीतिः । सर्वेषु विषयेषु शब्द श्राकर्षकः सच रागजनको योगिना बारगीय इति युक्तिः । पालितस्य ॥ ४१३ ॥

एत्ताइ चित्र मोहं जणेइ वालत्तणे वि वटंती । गामणिघूआ विसलअव्व वड्ढीआ काहिइ अणत्थं ॥४१४॥ एतावत्येव मोहं जनयति बालत्वेऽपि वर्तमाना । मामगीदुहिता विषलतेव वर्द्धिता करिष्यत्यनर्थम् ॥

काप्यलपवयस्कामेव नायकानुरञ्जनस्नमां दृष्ट्वा युवतीकाऽपरस्याः कथयति— एत्ताइ सिश्र इति । एतावत्येव वा । प्रामग्गीसुता प्रामप्रधानदुहिता । श्र्यापातसुकुमारं कर्म पापजनकं वर्द्धमानं कंटु भवतीति तन्न विधेयमिति धर्मः । लोके नापि परिग्राम-विरसं कर्तव्यमिति नीतिः । सर्वेभ्यो विषयेभ्यः परं व्यामोहिका स्त्री भवतीति तत्सम्पकीं बारग्रीय इति युक्तिः ॥४१४॥

१. व्यतिक्रान्तः for नातिक्रान्तः P. ३. oसुता for oदुहिता P.

२. इदानीमेव for एतावत्येव P.

सुष्पत्र तइओवि गओ जामो ति सहीत ! कीस मं भणह । से हालिआण गंधो ण देइ सोत्तुं सुहअ तुम्हे ॥ ४१५ ॥ सुष्यतां तृतीयोऽिष गतो याम इति सल्यः ! किमिति' मां भगाथ । शेफालिकानां र गन्धो न ददाति स्वप्तुं स्विपत यूयम्॥

दीर्घरात्रिज्ञागराद् गावा (१था) पाठ (१ट) वमाशङ्कमानाभिः सखीभिर्विश्रामायोक्ता विरहिग्गी सनिवेदिमद माह—सुप्पड इति । शेफालिका सेहारिरिति ख्याता तस्या श्रापि पुष्पं शेफालिकानां मदनोद्दीपकत्वात् । श्रापि तु कथं समर्थास्मीति भावः । रात्री जागरणां दिवा च शयनं निषिद्धमिति धर्मः । प्रौढे कार्यविघाते सित उद्यतं कार्य न सिध्यतीति नीतिः । प्रौढशीलो योगाधिकारी भवतीति युक्तिः । श्रीशक्तेः ॥४१५॥

कह सो ण संमरिज्जइ जो मे तह संठिआइ अंगाइं। णिव्यत्तिए वि सुरए णिज्झाअइ सुरअरसिओ व्य ॥४१६॥

> कथं स न संस्मर्यते यो में तथा संस्थितान्यङ्गानि । निर्वर्तितेऽर्षि सुरते निष्ध्यायति सुरतरसिक इव ॥

सानुरागा विरहिण्यी सखीमिद्माह—कह सो इति । तथा संस्थितानि सुरतायास-निस्सहानि । निर्वर्तिते रागे गित्तते सुरतरिसको यथा निर्ध्यायित तथेत्यर्थः । नच रक्तं विरागयेदित्याचाराद् अनुरक्ते वैराग्यं नाचरणीयिमिति कामो धर्मश्च । उपचारातिशयेन वशीकृता बन्धुवचनमप्युङ्गञ्चय तद्गतहृद्या भवन्तीति नीतिः । संसारस्य एतादृश एव कमो यदुपसुचे (१के) पि विषयेऽधिकाकाक्त्वा भवतीति युक्तिः । शक्कुरस्य ॥४१६॥

सुक्लंतबहळकद्मघम्मविस्र्रंतकपढपाढीणं ।

दिइं अइइउच्वं कालेण तलं तडाअस्स ॥४५७॥
शुष्यद्बहलकर्दमधमेखिद्यमानकमठपाठीनम्।
दृष्टमदृष्ट्वं कालेन तलं तडागस्य ॥

१. इति is wanting in P.

२. शेफालिकायां for शेफालिकानां P.

रे. स्विपतुं for स्वप्तं P.

४. स्वप्त for स्विपत P.

k. d is missing in P.

६. मे for मश P.

७. P. adds इति after अङ्गानि

द. श्रिप is missing in P.

६. निर् for नि P.

तडागनिकटकु अदेशकृतसङ्केताहं तत्र गता 'त्वं त न गत' इति जनाकीर्या एव सा च तस्य कथयति—वाश्रंतेति । ग्रब्यता बहलेन कर्दमेन धर्मेगा वाऽऽतपेन च खिय-मानाः कमठाः कच्छपाः पाठीना वास्त्रीर इति ख्याता मत्स्या यत्र तत्तलम् । ताहशं तडागस्य तत्तं कालेन ऋरष्टपूर्व पूर्व न रष्टमप्रे रष्टम् । कालेन मृत्युना । तत्तं स्वरूपम् । 'ततं स्वरूपानुर्ध्वयोः' श्रमरः<sup>3</sup>। विपद्रतेषु प्राणिषु नित्यं द्या कर्तव्येति धर्मः। विभूत्या गर्वो न कर्तव्य इति नीतिः। सर्वभेवैतद्नित्यमिति युक्तिः। शालवाहनस्य ॥४१०॥

चोरिअरअसद्धालुणि ! मा पुत्ति ! भम्मसु अवआरम्मि । अहिअअरं लिक्किन्सिक्तिस तमभरिए दीवसीह व्व ॥ ४१८ ॥

चौर्यरतश्रद्धालुके '! मा" पुत्रि ! भ्रमान्धकारे ।

श्रधिकतरं लक्यमे तमोभते वीपशिखेव।।

कापि गोत्रजरती कान्ते इज्ज्वलतां वर्णयन्ती सपरिहासं कामप्यन्थकाराभि-सारिकामाह-चोरित्रपत्र इति । तमसा वृते व्याप्ते । यथा दीपस्य शिखाऽन्धकारेऽधिकं लच्यते तथेत्यर्थः । धार्मिकेगोज्ज्वलगुगोन दुश्चेष्टा न कर्तव्येति धर्मः । श्रकार्यायो-पदशेनेनापि अनुजीविना स्वामी वारणीय इति नीतिः । संसारान्यतमसे तत्त्वज्ञानं भ्रदीपबद् बोद्धव्यमिति युक्तिः । ब्रह्मदत्तस्य ॥४१८॥

बाहित्ता पडिवअणं ण देइ रूसेइ एक्कमेक्कस्स । असई कज्जेन विणा परप्पमाणे णईकच्छे ॥ ४१९ ॥

ेग्याहता प्रतिवचनं न वदाति रुष्यत्येकैकस्य । श्रसती कार्येगा विना प्रदीप्यमाने नदीकच्छे ॥

काचित् कुलटा नदीसिन्निहितनिकुञ्जदेशे दद्यमाने दोषं विनापि स्वामिने प्रत्यु-त्तरं न ददातीत्येकः परस्याः कथयति । स्थानान्तरान्वेषगाय कुटुनी जारं श्रावयति— वाहित्ता इति । व्याहृता प्रतिवचनं न ददातीत्यन्वयः । प्रतिवचनमुत्तरम् । प्राधिनां क्यान्महदिद्मधर्मेहेतु यद्वदनदहनमिति धर्मेः । दुःखिते मनिख सर्वेमसद्यमिति नीतिः ।

१. P. reads त्वनुगत for त्वं तु न गत. ४. P. adds अज after मा.

२. सुक्संतेति is suggested.

**३.** III. 3. 2. " अध:स्वरूपयोरस्त्री तलं स्यात "

४. चोरिकारतश्रद्वाको for चौर्यरत-भरावके P.

६. अम is missing in P.

७. oad for oमृते P.

द. दीप॰ for दीपक∘ P.

E. The text is missing in P.

क्रोधादयश्च शत्रवः शरीरे हेया इति युक्तिः । प्रतीयमानेङ्गितलक्ष्याः सूच्ममेदोऽयम् । तदुक्तं कएठाभरयो'—

इङ्गिताकारत्तच्योऽर्थः सूच्तमः सूच्तमगुर्यान्तु यः । सूच्तमात्प्रत्यत्ततः सूच्मोऽप्रत्यत्त इति भिद्यते॥

वाच्यः प्रतीयमानश्च सूच्मोऽत्र द्विविधो मत: ।

इङ्गिताकारलच्यत्वं लच्यसामान्यमेतयोः॥

श्रत्र इति वचनाप्रदानपरिजनकोपाभ्यां दीप्यमाने नदीकच्छे इत्यनेन प्रत्याच्य-मानः संकेतकुहदाहोद्भवो वधूजनमनस्तापो वाक्यार्थत्वेन लिच्चत इत्ययमिङ्गितलच्यः प्रतीयमानः सूच्मभेद इति । रोलदेवस्य ॥ ४१६ ॥

आम असइ म्ह ओसर पइन्त्रए ! ण तुह मइलिअं गोत्तं । किं उण जणस्स जाअन्त्र चंडिलं ता ण कामेमो ॥४२०॥ श्राम श्रसत्यः स्मः श्रपसर पतित्रते ! न ते मिलिनितं गोत्रम् ।

कि पुनर्जनस्य जायेव नापितं तावन कामयामहे ॥

प्रतिवेशिन्या उपालच्या तद्दुःखशीलतां प्रकटयन्ती काप्यसतीद्माह । परस्परं कलहायमाने वा हे कुलटे वदतः—आमेति । 'श्राम सेर्ध्यानुमतो' भट्टीकायाम् । श्रसत्यः स्मो वयम् । पतित्रते इति सोपालम्भं सम्बोधनम् । तव न मिलिनतं गोत्रम् । मम दुश्चिति-रित्यर्थात्, कि पुनर्जनस्य जायेव त्वमित्यभिप्रायः । श्राम निश्चये वा । श्रां ज्ञानिश्चय-स्मृत्योरिति मेदिनी' । गोत्रं नाम्नि कुले कोषः'' । चन्दिन्नो नापिते देशी । मर्भ च शत्रोरिप नोद्घाटनीयमिति धर्मः । सदाचारानुरोधाचो यथा प्रवर्त्तते स तथा प्रवृत्तः स्यादिति नीतिः । कुलमिलनत्वादिनिरपेद्यास्तत्त्वज्ञानिनो भवन्तीति युक्तः । पालितस्य ॥ ४२०॥

णिदं छहंति कहिअं सुणंति खिळअक्खरं ण जंपंति । जाहि ण दिहो सि तुमं ताओ चिअ सुहअ ! सुहिआओ ॥४२१॥

**१. P. 155 Verses 21-22.** 

२. SK. reads सः for यः

३. SK. reads सूच्मः प्रत्य**े** for सूचमात्प्रत्य**ः** 

४. बाम is missing in P.

४. विश्म for अपसर P.

<sup>€.</sup> वद न for न ते P.

७. जनस्य is missing in P.

द. चन्दिझं for नापितं P.

६. ततो न for तावन P.

<sup>80.</sup> P. 251. V. 50

११.: Cf. Amara III. 3 181. 'गोर्च तु नान्नि च'। चात् रीलकुलवोः ।

निद्रां सभन्ते कथितं शृग्वन्ति स्खितास्तरं न जल्पन्ति । याभिने दृष्टोऽसि त्वं ता एव सुभग ! सुखिताः ॥

श्रान्यासां सुखकथनद्वारेणाऽऽत्मनोऽनुरागातिशयं सूचयन्ती प्रियमाह — समप्रगुणोपेतं नायकमाण्नुवन्ती काचित्प्रसङ्गेन सित तद्दर्शने तमुद्दिश्य वदति — णिद्दमिति ।
भवद्दर्शनेन करणापाटवात्स्खिलताच्चरत्वम् । स्वलितमयथास्थानकरणाभ्यामुबारितम् ।
वयं तु त्वद्दर्शनात् सुखितहृद्या न सुखिताः । तव दुर्लभत्वादिति भावः । कमनीयाकृतेर्वर्शनमात्रादेव निद्राच्छेदादयो विकारा कायन्त इति सूचनम् । यत्सुखेन कालो याति तब सत्कर्मकलमतो धर्ममाचरणीयमिति धर्मः । कार्यव्याप्रतानां निद्रात्यागोऽतिसमुचित इति नीतिः । यैः परमात्मा न दृष्टस्त एव निद्रादिसुखयोगिनो भवन्तीति युक्तिः ।
देवदेवस्य ॥ ४२१ ॥

बालअ ! तुमाइ दिण्णं कण्णे काऊण बोरसंघाडि । लज्जालुइणी वि वहू घरं गआ गामरच्छाए ॥४२२॥ बालक ! त्वया दत्तां 'कर्यो कृत्वा बद्रसंघाटीम् '। लज्जालुरपि वधूर्गृहं गता मामरथ्यया ॥

कापीश्वरस्ता किस्मिन्नपि जातानुरागा गता तहत्तं बद्रयुगं कर्यो विधाय रथ्यां गतेत्यनुरागातिशयं तस्यास्तिस्मन् प्रौढा सखी निवेदयति। कस्याश्चित्तदनुरागं प्रत्य-कृतसम्प्रत्ययसुपनायकं दूती सरोवं वा प्रत्याह—बालश्च इति। बालक ! श्रमुरागिलङ्गानिश्च ! सङ्घातो युगलपरोऽर्थात् । श्रष्ठा ईश्वरसुता । बष्ठालुरि वधूरिति वा। धारयेदि तहत्तं कर्यो कृत्वा बद्नसङ्घातं यिकिञ्चदिपीत्यनुरागिलङ्गं पाक्यम्ती स्वानुरागं सूचयन्ती दृश्ये स्थाने वद्नधारयाङ्गोकेभ्योपि न बिज्ञतः प्रामरथ्यया गतेति भावः। कापि पतित्रता दुर्गतस्य स्वामिनोऽल्पदानेनापि भावयन्ती प्रियप्रियमाश्चरित्वति धर्मः । इङ्गितानभिज्ञस्य नीतिमन्तो निन्दां कुर्वन्तीति नीतिः। स्त्रीयां श्व स्वभावोऽयं यत् जुद्रचेष्ट्रायामप्यनुरागं प्रकाशयन्तीति तासां सिन्नधानं वर्जनीयमिति युक्तिः। कथठाभरयो नायिकासु पायागृहीतासृहेवम् इति। तुङ्गकस्य ॥४२२॥

अह सी विलक्षंहिअओ मए अहव्वाइ अगहिआणुणओ। परवज्जणिचरीहिं तुम्हेहि उवेक्खिओ णितो।।४२३।।

१. दसं for दसां P.

२. बदनसङ्खातं for बदरसंघाटीम् P.

<sup>4.</sup> exem for oal P.

<sup>8.</sup> The verse is not quoted in SK.

द्यय स विलक्षहृदयो मयाऽभव्ययाऽगृहीतानुनयः । परवाद्यनर्तनशीलाभिर्युष्माभिरुपेत्रितो निर्यन् ॥

काचिद् गृहीतमानाः नुनीतानुनयं गृहीतवती ततः प्रिये विलक्षे गते स्वयमेव गिलतमाना सखीभिष्पालभ्यते —श्रह सो इति । श्रभव्यया मन्द्या । परवाद्येत्यादिनाऽ-नास्ताभिधानम् । यतो नर्तनेऽपि स्ववाद्यासिन्नधानमनपेश्वितम् । निर्यन् निर्गच्छन् । इया् शतृ । इयाो यया् । नायिका चेयमसनिहिता । तदुक्तम् —

> निरस्तो मन्युना कान्तो नमन्नप्रियया पुरा । दुःस्थिता सं विना<sup>3</sup> स्रातिसन्निहिता तथा ॥

इति । श्रथ प्रश्ने, मङ्गले प्रश्ने इत्यमर : । श्रधमेहेतुः क्रियाऽनुरोधेनापि न कर्तव्येति धर्मः कामादिवशादकार्ये प्रवर्त्तमानः स्वामी सन्तप्तो भृत्येषु दोषमावर्श्वयतीति स तत्र तैर्वारणीय इति नीतिः । स्त्रीणामवधीरणया निर्वेदो भवतीति युक्तिः । शालवाहनस्य ॥ ४२३॥

दीसंतो णअणसुद्दो णिव्युडिजणणो करेहि वि छिवंतो । अब्मत्थिओ ण लब्भइ चंदो व्य पिओ कलाणिळओ ॥४२४॥

दृश्यमानो नयनसुखो निर्वृतिजननः कराभ्यामपि स्पृशन् । अभ्यर्थितो न लभ्यते चन्द्र इव प्रियः कलानिलयः ॥

सकतगुणाधारे नायके काचिकातानुरागा तत्सकाशं प्रहितदूत्या तदस्वीकारे कथिते दूत्या चोक्तं कीदृशि प्रेयसि जाताभिलाषा वर्त्तस इति सखीं नायिका सचादुिषयं वर्णायन्ती प्राह—दीसंतो इति । न केवलं दृश्यमानो नयनसुखः करेरिप स्पृशन् । निर्वृतिः सुखं तक्षननः । कलानां चतुःषष्ठीनां निलय आधारः । यथा चन्द्रो दृश्यमानो नयनानन्दः केवलं न करैः किरणेरस्पृशन् सुखजननः । अभ्रमाकाशं तरन्तः । कला तु षोदृशो भागस्तद्याधारस्तथेत्यथः । चिन्तयं द्वितीया कामावस्था । श्लेषोपमेयम् । जन्मान्तरीय-पुण्यं विना प्रार्थितमपि न लभ्यत इति धर्मः । यथाशक्यं लाघवकरी याच्या न कर्त-

- १. अगियाता० for अगृहीता० P.
- २. ० नास्था॰ is suggested for
- 3. Two syllables are too short in this Pāda.
- ४. Cf. नङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्न्यें-व्वथो अथ Amara III. 8. 247.
- ४. ०सुखनिर्वृतिofor ०सुखो निर्वृतिoP.
- ६. करैरपि for कराभ्यामपि P.

न्येति नीतिः । शून्ये विक्रने स्थितेन योगिनाऽऽनन्दो सम्यत इति युक्तिः । राजरसि-कस्य ॥ ४२४ ॥

जे लीणभपरभरभगगोच्छवा आसि णइअडुच्छंगे। कालेण वंजुला पिअवअस्स ! ते खण्णुआ जाआ ॥४२५॥ ये लीनभ्रमरभरभग्नगुच्छका श्रासन्नदीतटोत्सन्ने।

कालेन वञ्जलाः प्रियवयस्य ! ते र स्थायावी जाताः ॥

कुलटा पूर्वसङ्केतभङ्गमुपनायकं श्रावयति – जे लीगोति । लीना श्राश्लिष्टाः । स्याद् गुच्छकस्तु स्तबक इत्यमरः । वंजुलो वेतसोऽशोको वा । वंजुलः पुंसि तिलिसे बेतसाशोकयोरपीति मेदिनी । कालः समयो धर्मस्य कारपामिति धर्मः । नीताबप्येवम् । सर्वे चेदमनित्यमिति युक्तिः । दशरथस्य ॥ ४२५ ॥

खणभंगुरेण पेम्मेण माउआ दमिअ म्हि एत्ताहै।

सिविणअणिहिलंभेण व दिह्रपणहेण लोअम्मि ॥४२६॥

च्चग्रभङग्रेग् प्रेम्णा मातृष्वसः दनास्मि इदानीम् । स्वप्रतिधिलम्भेनेव ट्रष्टप्रनष्टेन लोके ॥

काचित्सली नायकां मानानिषेधयति । खगोति — लोके ज्ञागभङ्गुरेग एतावतैव प्रेम्या उपतप्तास्मीत्यन्वयः । माउत्रा मातृष्वसरि देशी । श्रस्थिरस्नेहे पुंसि नित्यमुद्वेगो भवतीति च्राग्भक्तयौवनादि दृष्ट्रा धर्मे मनः कर्तव्यमिति धर्मः । प्रेमवलं ज्ञात्वा सेवकेन प्रभो न विश्वसनीयमिति नीतिः । सर्वमनित्यमिति युक्तिः । सरग्रस्य ॥४२६॥

चाओ सहावसरलं विच्छिवई सरं गुणम्मि वि पढंत । वंकस्स उज्जुअस्स अ संबंधो किं चिरं होइ ॥४२७॥ चापः स्वभावसरलं विचिपति शरं ' गुगोऽपि पतन्तम् ' । वकस्य ऋजुकस्य च<sup>१२</sup> सम्बन्धः कि चिरं भवति<sup>१३</sup>॥

- **१.** प्रियवयस्ये for प्रियवयस्य P.
- २. एते for ते P.
- P. 83. V. 16.
- ४. P. 210. V. 129. तिनिशे for १० शरं is missing in P. तिलिशे is correct.
- ४. मातुष्य for मातृष्वसः P.
- €. चपतप्तास्मि for द्नास्मि P.

- ७. एतावतैव for इदानीम P.
- ८. ० लाभेनैव for ०लम्भेनेव P.
- ६. विच्छुहइ for विच्छिवइ Weber.
- ११. वर्तमाने for पतन्तम् P.
- १२. अपि for च P.
- १३. तिष्ठ for भवति P.

कथमिकरादेव तेन सह तव प्रीतिरूपजातेति वदन्तीं सखी नाथिका स्वभावा-ख्यानेन स्वदोषं परिहरन्ती नायकस्य च कुटिलतां सूचयन्तीदमाह—चावो इति। अपि तु वक्रसमयं न तिष्ठतीति काकुः । अपि च गुगोऽपि वर्तमानं सरतं पुरुषं कृटितः न्निपतीति ध्वनिः । शरपन्ते-गुगाः पतित्रका । समानशीलैरेव धार्मिकैरेकत्र बस्तव्य-मिति धर्मः । परस्परं भिन्नस्वभावयोर्भेत्री न युक्तेति नीतिः । तत्त्वज्ञानोत्पत्तौ विनाशो-**ऽविद्याया अवश्यमेवेति युक्तिः । कङ्कुगातुङ्गस्य ।।४२७।।** 

पढमं वामणविहिणा पच्छा ह कओ विअभमाणेण । थणजुअलेण इमीए महुमइणेण व्व वित्रवंघो ॥ ४२८ ॥ प्रथमं वामनविधिना पश्चात्खलु कृतो' विजुम्भमाग्रीन । स्तनयुगलेनैतस्या मधुमथनेनेव विलवन्धः ॥

कस्याश्चिद् यौवनारम्भेऽल्पेनैव कालेन महारम्भो स्तनौ दृष्ट्वा दृती स्तनप्रशंसया नायकमुत्कएठयति --पढममिति । प्रथमं वामनो विधिः प्रकारो यस्य तेन स्तनयुगलेन पश्चाद्विजृम्भमायोन प्रवृद्धिं गच्छता तेन वलेस्त्रिवल्या बन्धश्चक्रम त्र्यावरयां कृतः । यथा वामनेन मधुमथनेन पश्चाद्विजृम्भमाग्रेन प्रवृद्धि गच्छता तेन वलेर्देत्यस्य बन्धो बन्धनं कृतस्तथेत्यर्थः । बलिंदैत्ये च जरया श्लथचर्मिया । क्रमक्रमेगा धर्म आचरगीय इति धर्मः । गूढाकारेङ्गितैरेव बलवन्तो वशीकर्तु शक्यन्त इति नीतिः । प्रथमं लघुरुपायो मोचोपयोगी गुरुणा शिष्यो बोधनीय इति युक्ति:। पालितस्य ॥४२८॥

मालर्कुसुमार् कुलुंचिऊण मा जाण णिव्युओ सिसिरो । काअच्या अज्ज वि णिग्गुणाण कुंदाण वि सामिद्धी ॥४२९॥

> मालतीक्रसमानि दग्ध्वा मा जानीहि निर्वृत: शिशिर: । कर्तव्याद्यापि निर्गुगानां कुन्दानामपि समृद्धिः॥

१. oकता for कतो P.

२. ०युगलेन च मध्य: for ०युगलेनै- ५. दाहचित्वा for दग्ध्वा P. तस्या P.

- 3. ० वामना for ० वामनो P.
- ४. Cf. Medini—बिलिदेंत्यप्रभेदे च ८. Missing in P.

Verses 35-36.

- ६. जानीत for जानीहि P.
- '७. शिखी अस्ति P.
- करचामरद्राहवी: । उपहारे पुमान् ह. P. adds अधि after निर्गुणानाम् स्त्री तु जरवा रत्तथकर्मीण. P. 200 १०. अपि is missing in P.

काखिनमनस्विनीं सौभाग्यद्दमां प्रस्युदासीनं किखित्युरुषमुपालस्य तां निवारयन्ती किग्या सली वदति — मालद्दकुसुमाइ इति ।। सुलुक्ति कावया इति पाठे मानानि इत्वेत्यर्थः । निर्युगानामि तत्सम्पत्तीनां सौभाग्यसम्पत्तिः कर्तव्यास्तीति मा द्दमा साहद्भारा भवेति । पापिक्रियारव्याऽनेकामि पापिक्रयां जनयतीत्यतस्तत्प्रसङ्ग एव त्याज्य इति धर्मः । इतापराधे प्रतीतिने कार्येति नीतिः । संसारवैचित्रयं दृष्ट्वा व्यवहर्तव्यं बुधैरिति युक्तिः । नच निर्युगानाम् अत्यर्थगुगानाम् । निर् इत्युपसर्गोऽत्यर्थनिषेधवहिष्करगानिक्षयेषु वर्तत इत्युपसर्गेवृत्तिः । सृगाङ्कलच्न्याः ॥४२६॥

दुंगाण विसेसनिरंतराण सरसवणल्रद्धसोहाणं । कअकज्जाण भंडाण व थणाण पडणं पि रमणिज्ञं ॥४३०॥

तुक्तयोविंशोषनिरन्तरयोः सरसन्नयालेब्धशोभयोः।

कृतकार्ययोर्भटयोरिय स्तनयोः पतनमपि रमग्रीयम् ॥

कोऽपि साभिलाषो मध्यमयौवनायाः स्तनावालोक्य सपिरहासमाह—स्वस्तनयोः पतने विमनस्कां नायिकां सम्बोधयन्ती ससीदमाह वा—तुंगागोति । तुङ्गावुबमहान्तौ । विशेषोऽतिशयः । निरन्तरयोनिषिडयोः । तटपत्ते-सम्मुखयोः सरसङ्गर्योनिखत्ततैः धातजैश्च लब्धशोभयोः । कृतं कार्य युवमोहनं प्रहारश्च याभ्यां तयोः ईटशोः । कृतकार्य-स्वादेवानयोः पतनं रमग्रीयम् । कृतपरोपकारस्य पतनमपि श्लाष्यम्—

दानं वित्ताहतं वाचः कीर्तिधर्मौ तथायुषः । परोपकरगां कायादसारात्सारमुद्धरेत् ॥

इति धर्मः । सुभटत्वं सर्वकार्यसाधकमिति नीतिः । संसारस्यानित्यत्वप्रतिपादने किमिन्छन्यं बोघयतीति युक्तिः । शिलष्टोपमेयम् । लचनग्रास्य ॥४३०॥

परिमलणसुहा गुरुआ अलद्धिविदरा सलक्खणाहरणा । थणआ कव्वालाअव्व कस्स हिअए ण लग्गंति ॥४३१॥ परिमलनसुखा गुरुका अलब्धिविदराः सलक्ष्याभरणाः । स्तनकाः काव्यालापा इव कस्य हृदये न लगन्ति ॥

- ?. one is missing in P.
- २. भटवो is missing in P.
- **३. ॰सह**ौ for •सुखा P.
- ४. •गुरको for •गुरका P.
- k. विरली for विवदाः P.

- ६. ०भरगो for ०भरगाः P.
  - ७. स्तनको for स्तनका: P.
  - ⊏. ०लापवत् for ०लापा इव P.
- . ६. लगत: for लगन्ति P.

कस्याश्चिमायिकायाः सुखसाध्यत्वेन सर्वजनोपभोग्यतां सूचयन्ती सस्नी स्तनसेः सप्रकर्ष वर्णनमाह — परिमलगेति । परिमलौ पीडनसङ्घर्षे । गुरुकानुविश्यरौ । दूषग्ररिहतौ । विवरे छिद्रावकाशौ । सलच्चगौ सौभाग्यादिम् चकचिह्नौ । भरतोक्तपट्- प्रिशत्काव्यलच्चगोपेतौ । यथा काव्यालापाः काव्यानामाभाषग्यानि सर्वेषां हृदये लगन्ति स्तनावपीदृशौ लगतः । श्लेषोपमेयम् । यत्कर्म सर्वेषां मनोहारि तदेव कर्तव्यमिति धर्मः । तदेव वक्तव्यं यत्सर्वेषां हृदयगतं भवतीति नीतिः । काव्यालापैः संसारिहृदयमाकुष्यते नतु तत्त्वज्ञानिनामिति युक्तिः । पोटिसस्य ॥४३१॥

स्विप्यइ हारो थणमंडलाहि तरूणीहि रमणपरिरंभे । अचि अगुणा वि गुणिणो लहंति लहुअत्तणं काले ॥४३२॥ चिष्यते हारः स्तनमण्डलात्तरूणीभी रमग्रपरिरम्भे ।

श्रर्चितगुया श्रिप गुयानो लभनते लघुकत्वं काले ॥

गृहकार्यत्वरया काचित् सहासम्भाषणाद् विमनस्कमुपपितं सम्बोधयन्ती दूतीमाह् । कृताद्रेष्ट्रशेष समयवशाद् अनाद्रः स्यादिति दृष्टान्ते कोऽपि कमिष शिच्चयन् प्राह—स्विष्यइ इति । चिष्यते अन्यत्र नीयते । पूर्वोक्ते सदृष्टान्त्रमर्थान्तरन्यासमाह्—अर्घितेति। अर्घितः । स्र्याः पूजाविधो मूल्ये मेदिनो । धार्मिकैः सद् । स्थिरैभेवितन्य-भिति युक्तिः । अभिमतोचितकार्यविरोधनो गुणवन्तोऽपि विपश्चिता अवमान्यन्त इति नीतिः । तत्त्वज्ञानिनामवमानादि न भवतीति युक्तिः । मकरन्दस्य ।।४३२।।

अण्णो को वि सुहावो मम्महिसिहिणो हला हआसस्स । विज्ञाइ णीरसाणं हिअए सरसाण पज्जलइ ॥ ४३३ ॥ धन्यः कोऽपि स्वभावो मन्मथशिखिनो हला हताशस्य । निर्वात नीरसानां हृदये सरसानां प्रज्वलति ॥

कापि मुग्धवधूः प्रियस्य निःस्नेहतामात्मनश्चातुरागं सूचयन्ती सखीमिदमाह— अण्यो को वीति। अन्योऽसाधारणदाहकत्वान्मन्मथः शिखीव हले ! सखि ! निर्वाणमस्तं

१. ०त्तरुखा for ०त्तरुखीभी० P.

२. अधित० for अर्चित० P.

रे. लघुत्वं for लघुकत्वं P.

<sup>8.</sup> P. 34. verse 2.

रे. अवसनम्बन्त for अवसान्यन्त P.

६. मकरन्ध्रस्य for मकरन्द्स्य P.

ण. इले for हला P.

द. हृद्ये is missing in P.

<sup>8.</sup> P.adds मार्टात after नीरसानाम्।

गच्छति । अन्यस्याग्नेरेवं स्वभावो न भवतीति भावः । नित्यं नीरसे धर्मेक्टत्ये प्रवर्तनीय-मिति धर्मः । कार्यव्यप्रा नैकस्वभावा भवन्तीति नीतिः । अने इस्वभावं सांसारिकं सुसमन्यत्तु विलक्षणमिति युक्तिः ॥४३३॥

तह तस्स भाणपरिवद्दिअस्स चिरपणअवद्धमूलस्स ।

माभि ! पढंतस्स सुओ सद्दो वि ण पेम्मरुक्तस्स ॥४३४॥

तथा तस्य मानपरिवर्द्धितस्य चिरप्रण्यबद्धमूलस्य ।

मानुकानि ! पततः श्रुतः शब्दोऽपि न प्रेमवृत्तस्य ॥

केनिचदभीष्टेन सह प्रेमभङ्गात् कापि सद्भावानमातुलानीमिदमाह—तह तस्सेति। प्रेमवृत्त इव। पततः अपस्रतस्त<sup>3</sup>(?) मामि !मातुलानि!शब्दोऽपि न श्रुतः। तथा तेन प्रकारेगायासेन परिवर्द्धितस्य प्रेमवृत्तस्य न चिरं व्याप्य प्रग्येनाभ्यथेनेन बद्धं मूलं येन तस्य। अन्यस्य पतादशस्य पततः श्रूयत एव। केनचित्खलेन प्रेमवृत्तस्य कर्तनं कृतं पतनशब्दोपि न श्रुतः। प्रियस्य पर्षं वचनमपि न श्रुतमेवमेव प्रेमापगतमिति भावः। प्रयायः प्रेमिग् याच्वायां मेदिनी । चीग्गपुर्यानां विनिपातो भवतीति धर्मः। स्पायारेगः विना कार्यभङ्गे सन्तापो भवतीति नीतिः। प्रेमादीनामनित्यवाप्रतिपादनेन युक्त्युक्तिः। शालवाहनस्य।। ४३४।।

पाअपिडओ ण गणिओ पिअं भणंतो वि अप्पिअं भणिओ। वद्यंतो वि ण रुद्धो भण कस्स कए कओ माणो ॥४३५॥ पादपिततो न गणितः वियं भणक्रप्यवियं भणितः। वक्रक्रपि न रुद्धो भण कस्य छते छतो मानः॥

श्रतिप्रहितां मानिनीं सखी सपरिहासमिदमाह—पाश्रपितश्रो इति । पादपिततः पितरर्थाद् बत्सिश्रघाने मानः इतस्तस्य गमने मानेन कि फलमिति भावः ।

' यशसस्तपसम्भेव क्रोधो नाशकरः पर:। तस्मात्कोपो न कर्तव्यः '

इति धर्मः । रोषिगामुचितकर्तव्यक्कानं न स्यादिति नीतिः । तस्वक्कानिना मानो न कर्तव्यः । निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा इत्यादेः । मानस्य ॥४३४॥

१. मामि for मातुलानि P.

अन्भयोरपि. P. 161. Verse 68.

<sup>2.</sup> ded for a is suggested.

४. वित्रियं for अत्रियं P.

दे. Cf. प्रयायः प्रथये प्रेक्ति याच्यावि-

k. Bhagavadgitä 15. 5.

पुसइ खणं धुअइ खणं पप्फोडइ तक्खणं अआणंती । मुद्धबहू थणवट्टे दिण्णं दइएण णहरवञ्चं ॥ ४३६ ॥ प्रोञ्छति चर्णां धावयति 'चर्णां प्रस्फोटयति 'तत्च्यामजानती ।

मुग्धवधूः स्तनपट्टे<sup>४</sup> दत्तं दियतेन नखरपदम्॥

कापि नवोढा प्रियद्त्तं नखपदं लोहितं दृष्ट्वा किमिद्मिति सम्भ्रान्तां बहुविधां चेष्टामाचरन्तीं दृष्ट्वाऽपरस्याः कथयति —पुसइ इति । धावयति प्रचालयति । प्रस्फोटयति उत्खनति । 'नखोऽस्त्री नखरोऽस्त्रियाम् 'श्रमरः । स्तनपट्टं प्रोञ्छतीत्यन्वयः । नख-पद्मजानती । श्रज्ञानात्कृतमशौचं नाशौचहेतु भवतीति धर्मः । ज्ञाते तत्त्वे बहुभिरुपायै-रनुसन्धानं कर्तव्यमिति नीतिः । विनोपदेशं तत्त्वज्ञानं न भवतीति युक्तिः । पालितस्य ॥ ४३६ ॥

वासारत्ते उण्णअपओहरे जोव्वणे व्व वोलीणे । पढमेक्ककासकुसुमं दीसइ पलिअं व घरणीए ॥ ४३७ ॥ वर्षारात्रे उन्नतपयोधरे यौवन इव व्यतिक्रान्ते । प्रथमैककाशकुसुमं दृश्यते पत्तितमिव घरएयाः ॥

शरद्वर्णनेनासती सङ्केतस्थानमाह—वासारत्त इति । उन्नताः पयोधरा मेघा यत्र । वर्षाकाले व्यतिकान्ते धरित्र्याः प्रथममेकं काशस्य कुसुमं दृश्यते । पयोधरौ मेघस्तनौ । धरित्र्याः पत्तितिमव । जरसा शौक्ल्यमित्यितत्यतां समयस्याकलय्य धर्मश्चिन्त-नीय इति धर्मः । यावदेव यौवनादिसामर्थ्यं विद्यते तावदेव कार्यच्चमतेति नीतिः । भूमे-रिप यौवनं च्विष्कं, मुक्तौ यतनीयमिति युक्तिः । तस्यैव ॥ ४३७ ॥

कत्थ गअं रइविंब कत्थ पणडाउ चंदताराउ ।
गअणे वलाअवंतिं कालो होरं व कडेइ ॥ ४३८॥
कुत्र गतं रविबिन्बं कुत्र प्रनष्टाश्चन्द्रतारकाः ।
गगने बलाकापङ्किं कालो होरामिवांकविते ॥

१. धावति for धावयति P.

२. तत् is missing in P.

<sup>₹.</sup> अजानन्ती for अजानती P.

ध. out for out P.

K. T is missing in P.

<sup>€.</sup> II. 6. 83.

<sup>.</sup> P. puts इव before यौवने.

द. म्बं कुत्र प्रनष्टा is missing in P.

E. काले for कालो P.

१०. ०मिब for ०मिवा० P.

काचिद्सतीमिमसाराय प्रोत्साहयन्ती दूती समयस्य निज्योतिष्मतां वर्णायति । विरिद्दणीं वर्षास्य अनागतपितकां सम्प्रति शरद्यागमिष्यत्येवेति समाश्वासयन्ती दूती वा प्राह—कत्थ गद्यं इति । प्रमष्टा अदृश्यतां गताः । वलाकां कामुकी वर्की च । कालो वर्षा एव । यथा कालः समयः सूर्यादिप्रहप्रतिसन्धानाय होरां कठिन्यादिकृतां कर्षति तथेत्यर्थः । सापि रेखा धवला । होराशास्त्रं ज्योतिश्शास्त्रमिति टीकान्तरे । 'होरा-लग्नेपि राश्यद्धें रेखाशास्त्रभिदोरिप 'इति मेदिनी' । होरयापि रिवचनद्रताराणाम् उद्यास्तमयादि निर्णीयते । कालश्च सर्व...मतो रिवचनद्राश्गितिर्धमेपरैरन्वेष्टव्यमिति धर्मः । विपित् सेवकै: स्वामिनोऽनुनेया इति नीतिः । रिवचनद्रादयोप्यिनत्या इति यत्न आस्थेयो मुक्ताविति युक्तः । शालवाहनस्य ॥ ४३८ ॥

अविरत्नपढंतणवज्ञत्नधारारज्जुघिडअं पअत्तेण । अपदुत्तो उक्खेत्तुं रसइ व मेहो मिहं उअह ॥४३९॥ श्रविरत्नपतन्नवज्ञत्नधारारज्जुघिटतां प्रयस्नेन । श्रवभवन्तुत्त्त्रेप्तं रसतीव मेघो महीं पश्यत ॥

चिरता सभयं सत्वरतरं जारमाकलय्यान्यमनस्कं कर्तुं मेघानामतिवर्षयोन न कोऽप्यायास्यतीति सूचयन्तीदमाह — अविरलेति । प्रयत्नेन मेघो महीमुत्त्वेष्तुमुत्तो-लियतुम् असमर्थ इव रसित शब्दं करोतीत्यन्वयः । अविरलमिवरतं पतन्त्यो या नवजलधारास्ता एव रज्जवस्तद्घिटतामुद्प्रथितां महीम् । अन्यद्पि रज्जुभिक्तोल्यते । पिततानामुद्धारः कुच्छ्रेगापि कर्तव्य इति धर्मः । 'अशक्यारम्भवृत्तीनां कुतः क्रेशाद्दते फलम्' इति नीतिः। क्रमशः सर्वमभ्यसनीयं तेन मुक्तिरिप मुखेन भवतीति युक्तिः । किहिन्तस्य ॥ ४३६ ॥

ओ हिअअ ! ओहिदिअहं तइआ पिडविज्ञिऊण दइअस्स । अत्थक्काउल ! वीसंभघाइ ! किं बह समारखं ॥ ४४० ॥ हे हृदय"! अवधिदिवसं तदा प्रतिपद्य दियतस्य । अकस्मादाकुल ! विस्नम्भघातिम् ! किं त्वया समारव्यम् ॥

<sup>9.</sup> P. 176, V. 102.

R. Space left blank in P.

<sup>्</sup>रे. अन्वेष्ट्रज्या for अन्वेष्ट्रज्यम् is suggested.

४. डिक्सविशं for स्क्लेसं Weber.

४. ॰घटित॰ for ॰घटितां P.

६. असहमान for अप्रभवन् P.

७. श्रो इत्य तं तथा for हे इत्य P.

<sup>□</sup> कि...मारब्धम् for कि त्वया समा-रब्धम् P.

कापि प्रियक्तावधिदिन मप्रतीचय सन्त्रप्ता हृदयनिर्भर्तमं कुर्वतीदमाह—श्रो हिस्रस इति । श्रो दुःखसूचने । हे हृदय ! किं त्वया समारब्धम् इत्यन्वयः । प्रतिपद्य स्वीकृत्याद्यतं यथा स्यादेवम् । विद्यन्भो विश्वासस्तद्धातिन् । हे हृदय ! मां त्यक्तुमईसीति भावः । यस्त्वन्यथा करोति स एव विश्वासघातको भवति । स्वीकृतापरिपालनमधर्मस्तथा च तम्न विधेयमिति धर्मः । श्रविश्वसनीये विश्वासो न विधेय इति नीतिः । हृदयदोषरिप सांसारिकदुःखानुसुक्तिः । 'समौ विस्नम्भविश्वासौ' । श्रमरः' । स्त्रोलस्य ॥४४०॥

जो वि ण आणइ तस्स वि कहेइ भग्गाइ तेण वलआई। अइउज्जुआ वराई अहव पिओ से हआसाए ॥४४१॥ योऽपि न जानाति तस्यापि कथयति भग्नानि तेन वलयानि। श्रमिश्चजुका वराकी श्रथवा प्रियस्तस्या हताशायाः॥

नायकेन केनापि भग्नवत्तयां वत्तयभङ्गमितस्ततः ख्यापयन्तीं कामपि दृष्ट्वा एकाऽपरस्याः कथयति । स्वनायकेन कस्याश्चिद् व्यवहारमाशङ्कमाना काऽपि सचिकतं वा प्राह—जो वीति । तेन प्रियेण भग्नानीव कथयतीत्यार्थम् । श्रथवा संशये श्वसौ वा हताशाया एव श्रस्या एव पतिश्चे जुः श्रतिश्चजुत्वात् किमज्ञातं करोति प्रियत्वादनु-रागेण् वेति भावः । तेनैव भग्नेन वत्तयेन तस्यार्जवत्वं स्फुटम् , संगोप्यस्य रतस्य प्रकाशनात्। तथा च कर्म कर्तव्यं यथाऽपमानादि न भवतीति धर्मः । नीचाः स्वसम्भावनाये ईश्वरादिकृतं पुरस्कारमाविष्कृतेनित तचोत्तमैन विधेयमिति नीतिः । गुरुणा यदुपदिष्टं रहस्यं तत्कस्यापि योगिना न प्रकाशयमिति युक्तिः । श्रष्ट्राजस्य ॥४४१॥

सामाइ गुरुअजोव्यणविसेसभरिए कवोल्लमूलिम । पिज्जइ अहोसुद्देण व कण्णवअंसेण लायण्णं ॥ ४४२॥

> श्यामाया गुरुकयौवनविशेषभिते कपोलमूले । पीयतेऽधोमुखेनेव कर्णावतंसेन लावण्यम् ।।

श्रतिसुन्दर्या नायिकायाः कपोलेऽघोमुखं कर्यावितंसकं दृष्ट्वा तदुत्प्रेत्तमाया कािचदपरस्याः कथयति । स्वयंदूतो नायकः स्वाभिप्रायं वा नायिकां श्रावयति । सामाइ इति । तस्याः श्यामाया लावएयं सौन्दर्यं कर्यावितंसेन पीयत इवेत्यन्वयः ।

<sup>9.</sup> II. 8. 23.

२. तस्या श्रापि for तस्यापि P.

रै. तव for तेन P.

४. अथ for अति P.

४. पतिरस्या for प्रियस्तस्या P.

६. गुरु० for गुरुक० P.

७्. ०भृते for ०भरिते P.

द्र. लावएयम् is missing in P.

विशेष अक्षेः । भृते पूर्णे । द्वितीयाभासे श्रह्मिप त्वज्ञावस्यमुपभोक्तुमिक्कामीति भावः । शीते या चोष्णागात्रा स्यादित्यादिना लच्चणवती सा । " उत्तंसावतंसी दौ कर्णापूरे च शेखरे " कोवः' । कर्णपदोपादानं सानिष्यादिख्यापनाय । तदुक्तं काव्य-प्रकाशे—" कर्णावतंसादिवदे कर्णादिष्यनिनिर्मितिः । सानिष्यसूचनाय तेन चार्थोत्क्षेः प्रतीयते। यथा द्यवतंसः कर्णसनिनिर्मितिः । सानिष्यसूचनाय तेन चार्थोत्क्षेः प्रतीयते। यथा द्यवतंसः कर्णसनिनिर्मितः भूषाहेतुनं तथाऽन्यत्रस्थ इति । उत्प्रेत्तेयम् । तद्ययो नित्यं रच्चणीया इति धर्मः । उत्तमे वस्तुन्यचेतनोऽपि सामिलाषो भवतीति नीतिः । स्त्रीसन्निष्विंकर्यत इति युक्तिः । माधवस्य ॥ ४४२॥

से बिल्लै असन्वंगी गोत्तरगहणेण तस्स सुहअस्स ।
दूइं अप्पाहेंती तस्से अ घरंगणं पत्ता ॥ ४४३ ॥
स्वेदाद्वितसर्वाङ्गी गोत्रप्रहणेन तस्य सुभगस्य ।
दूतीमध्याप्यमाना तस्येव गृहाङ्गणं प्राप्ता ॥

नाहमेका तस्य सुभगस्य गुग्रोन वशीकृता, अन्यापि तद्गुग्रावशीकृता एवं कृत-वृतीति कापि सखीं प्राह । किं वा गाथास्तमेव कापि कस्य श्चित् कथयति — सोझोन्मिझ व हित । काचित्तस्येव सुभगस्य गृहाङ्गग्रां प्राप्ता ... तं नाम । अध्यापनमत्र सन्देशकथन-रूपम् । अस्तु तावहरीनालिङ्गनसम्भाषग्यादिकं तस्य नाममह्ग्यादेव स्वेदाद्यो विकारा जायन्त इति कामप्यलब्धसुरतामुतक्षरठयति वा । धात्रि । धातृपुरयकथयेव पुलिकता भवन्तीति धमेः । कार्यिग्या स्वकार्यमपेत्त्य लाघवगौरवे नापेत्तग्यीय इति नीतिः । वासिनतान्तः करग्या बाह्यनिरपेत्ता भवन्तीति युक्तिः । कर्ष्ठाभरगो विप्रलम्भपरीष्टिषु अभियोगतो दूतसंप्रेषगोन प्रेमपरीत्तेयम् । खरमहस्य ॥ ४४३ ॥

जम्मंतरे वि चलणे जीएण खु मअण ! तुज्झ अचिस्सं । जइ तं पि तेण बाणेण विज्झसे जेण इ विज्झा ॥४४४॥

> जन्मान्तरेपि चरगो जीवेन खलु मदन ! 'तवार्चयिष्यामि। यदि तमपि तेन बागोन विध्यसि' येनाहं विद्वा।।

- **?.** Amara. III. 3. 227.
- २. VII. 58. KP.reads सन्निधानादि-बोधार्थम् for सान्निध्यसूचनाय.
- ्र. सोब्रोन्मिश्र for से उक्लिब P.
- 8. A few syllables are missing in P.
- ধ. ঘান্দি is redundant

- €. P. 318.
- ७. P. reads द्वितीयेपि for पि.
- ८. चरणं for चरणौ P.
- E. मदन for तब P.
- १०. ०र्जीये० for ०र्जिये P.
- ११. विध्यसे for विध्यसि P,

काचित्रग्रोषितपतिका कामबायाविद्धा मदनमेवोहिश्य प्रियस्य शीव्रागमनाय सकाकु प्रार्थयते — जम्मंतरेति । चरयां मदनस्यैव प्रकरणात् । द्वितीये जन्मनि जन्मान्तरेषि । जम्मांतराइ वीसवीति पाठे विशतिजनमान्तराययपीत्यर्थः । तं कान्तम् । तथा चायं विद्धश्चास्मत्पीडां ज्ञास्यतीति भावः । जन्मान्तरकृतस्य कर्मणः फलं भुज्यत इति धर्मः । सेवा फलत्येवेति नीतिः । कृतं कर्म धर्म भवतीति युक्तः । मुग्धस्य ॥४४४॥

कुमणाहो व्विञ पहिञो दुमिज्जइ माहत्रस्स मिलिएण । भीमेण जहिछाए दाहिणवाएण छिप्पंतो ॥४४५॥

> कुरुनाथ इव पथिको दूयते माधवस्य मिलितेन। भीमेन यथेच्छया दिल्यावातेन स्पृश्यमानः ॥

वसन्ते कान्तस्य निवारणार्थं कापि पथिकस्यावस्थां वर्ण्यति – कुरुणाहो इति ।
भीमेन यहच्छया स्वाच्छन्दोन स्रशाता द्विणपवनेन मलयानिलेन । माधवस्य वसन्तस्य
मिलितेन । पथिको दुर्मनायते विमनस्को भवति । यथा कुरुनाथो दुर्योधनो भीमेन
वृकोदरेण दुर्मनायते तथेत्यर्थः। कृष्णस्य मिलितेन द्विणस्य पवनेन तारकेण । द्विखणवाएणोति पाठे द्विणावातेन । अपरत्राकारप्रश्लेषाद् अद्विणोन वातेन । वादेन भाषणोन
स्रश्यमानः । कुरुनाथः । दुर्मनस्कत्वेऽयमेव हेतुः । सन्धावचामङ्कोपरिशेषा इत्यकारस्य
लोपः। सर्वतिमना श्रीवासुदेवमिलितेन भवितव्यमिति धर्मः । शत्रुमिलितो विप्चोऽतिदुःसहो भवतीति नीतिः । संसारी वातेनापि दुःखितो भवतीति युक्तिः। गजेन्द्रस्य ॥४४४॥

णिअवक्खारोविअदेहभारणिउणं रसं लहंतेण।

विअसाविजण विज्ञइ मालइकलिआ महुअरेण ॥४४६॥

तिजवज्ञारोपितदेहभारितपुणं रसं लभमानेन ।

विकास्य पीयते मालतीकलिका " मधुकरेणा" ॥

कञ्जिश्रवीनं सुरततत्त्वानभिज्ञं नृतनप्रेयसीकं नायकं भ्रमरन्याजेन काचिच्छिज्ञ-

- १. ०श्चात्सत् for ०श्चास्मत् P.
- २. ०तस्यै for ०तस्य P. ०तस्यैव is suggested.
- ३. धर्म..... वती P.
- ४. दुर्मनायते for दूवते P.
- ४, यरच्छया for यथेच्छया P.

- है. ०पवनेन for ०वातेन P.
- ७. स्पृशता for स्पृश्यमानः P.
- ⊏ लिहता for लभमानेन P.
- 8. विकाश्य for विकास्य P.
- १०. P. adds पीयते after किता
- ११. मधुकरेगा is missing in P.

यति—ि ग्रियंप्रपक्षिति । निजे पक्षे पतत्रे आरोधितो दक्तो देहस्य भारो गौरवं तेन निपुगं यथा स्यादेवम् । किलकामेव विकाश्य रसं मकरन्दमास्वादयता भ्रमरेगा । त्वमप्यशौढा-यामुचितेन बन्धेन एनां भुक्दवेति भावः । 'सुमना मालतीजातिः ' श्रमर'ः । निजे स्वीये पक्षेऽनुकूले धर्मे यथारोपितशरीरभारो भवति स एव रसमनुरागं लोकेऽर्थादास्वादं याति प्राप्नोतीति धर्मः । निजे पक्षे य एव तिष्ठति स एव परं रसमास्वाद्यतीति नीतिः । खिक्केन परं रसोऽनुभूयते न पुनर्योगिनेति युक्तिः । 'पक्षः पतत्रेऽनुकूले' विश्वः । 'रसो दाने हवे' मेदिनी । तस्यैव ॥ ४४६॥

जाव ण कोसविआसं पावइ ईसीसमार्ल्डकलिआ । मअरंदपाणलोहिल्ल भगर ! ताव श्विअ मलेसि ॥४४७॥

यावत्र कोषविकासं प्राप्नोतीषदीषन्मालतीकलिका।

मकरन्द्पानलोभिल धर्मर ! ताबदेव मर्दयसि ।।

श्रप्राप्तयौवनामत्यन्तको मलाङ्गीमेव कामयमानं विरसं कमि पुरुषं निषेधयन्ती कािप वदित । श्रनुगगाकृष्टद्वया उपभोग्येऽपि वस्तुनि स्?हां दर्शयन्तीति भावः । किलकाभङ्गोऽतिनिषिद्ध इति धर्मः । श्रकाले कार्यमारभमाण् उपहसनीयः स्यादिति नीतिः । तत्त्वज्ञानिनामेवोपदेशो विमर्दसहः स्यादिति युक्तिः । जोज्जदेवस्य ॥४४७॥

अकअण्णु अ ! तुज्झ एक पाउसराईसु जं मए खुण्णं । उप्पेक्खामि अलिज्जर ! अज्ज वि तं गामचिक्खिल्लं ॥४४८॥ श्रक्तिज्ञ ! तव कृते प्रावृद्धरात्रिषु यन्मया चुण्णाम् । उत्प्रेको श्रक्तजाशील ! श्रवापि तं प्रामकर्षमम् ॥

कापि मन्दस्नेहं क्रमेशा स्त्रयन्तरासक्तं नायकमुपालभते—श्रकश्रष्णुश्र इति । जुरुशं प्रामकदेनम् । श्रद्यापि पश्यामीत्यन्वयः । वर्षासु मम कदेमसंकुले मार्गे संचरण-क्रोशं मदीयं न स्मरिस येन त्वमस्मद्प्रियमाचरसीति भावः । खुन्नमिति पाठे भग्नम् । एकाकिनो वर्षासु प्रान्तरावस्थानं निषिद्धमिति धर्मः । श्रक्षोशोपमदेनेन मन्दस्नेहः

१. गिश्रवक्लेति is suggested.

R. II. 4. 72.

3. Cf. P. 182. Verses 5-6.

8. Cf. P. 233. V. 9.

४. प्राप्नोति मनागपि मालती० for प्राप्नो-

तीषदीषन्मालती० P.

६. ०लोभिष्ट for ०लोभिल

७. भ्रमर is missing in P.

□. P. adds कलिकामेव after मर्देयसि.

६. मया is missing in P.

प्रभुरनुकूलयितव्य इति नीतिः । श्रक्तितेन्द्रिया विजने नित्यमुद्धिमा भवन्तीति युक्तिः । कैशोराय ॥ ४४⊏ ॥

रेहइ गलंतकेसक्खलंतकुंडलगलंतहारलभा । अद्भुष्पइभा विज्ञाहरि व्य पुरुसाइरी बाला ॥ ४४९॥

> राजते गलत्केशस्खलःकुण्डलगलद्धारलता। श्रद्धोत्पतिता विद्याधरीव पुरुषायिता वाला॥

विपरीतरतासक्तां कामिप दृष्ट्वा एकाऽपरस्याः कथयति—रेह्इ इति । गलित श्रधः पतित केशे स्वलत् प्रतिहतं भवत् कुरुडलं यस्याः सा, गलन्ती श्रधःपतन्ती हारलता यस्याः सा, पश्चात्कर्मधारयः । बालाप्यद्वीत्पतिता विद्याधरी श्रद्धीत्पतिता पूर्वोक्तविशेषग्यवती भवतीति । पत्युरिभमतं कुर्वती स्त्री विद्याधरीव स्वर्गस्था शोभत इति ध्वनितिमिति धर्मः । कार्ये दत्तावधानाः केशादिस्खलनमपि न जानत इति नीतिः । तत्त्वज्ञानवासितान्तःकरग्या बाह्यनिरपेत्ता भवन्तीति युक्तिः । शालवाहनस्य ॥४४६॥

जइ ममिस भमसु एमे अ कण्ह ! सोहग्गगिविदो गोहे । महिलाणं दोसगुणे विश्वारितं जइ खमो सि तुमं ॥४५०॥ यदि भ्रमसि भ्रम अपने एवमेव इन्धा ! सोभाग्यगिर्वतो गोछे। महिलानां दोषगुणो विचारियतुं यदि चमोऽसि त्वम् "।

काचित्सौभाग्यद्धिता गोपी सर्वगुण्यसम्पूर्णा कृष्यामुद्दिश्य वद्ति—जइ भमसीति। धार्मिकेण कृष्णानुसन्धानपरेण भवितव्यमिति धर्मः । स्त्रीषु विश्वासो न कर्तव्य इति नीतिः। यस्तु तत्त्वज्ञानां स च स्त्रीणां गुण्यदोषौ न विचारयतीति युक्तिः। तस्यैव।।४५०।।

संझासमए जलपूरिअंजर्कि विद्दिएक्सवामअरं।

गोरीअ कोसपाणुज्जअं व पमहाहिवं णमह ।। ४५१ ।। सन्ध्यासमये जलपूरिताञ्जलिं विघटितैकवामकरम् । गौर्ये कोषपानोद्यतमिव प्रमथाधिपं नमत ॥

- १. क्रोश for केश P.
- २. पुरुषायितशीला for पुरुषायिता P.
- ३. अमस्य for अम P.
- ४. इत्थम् for प्रम् P.

- प्र. P. reads ०गुणविचारणचमोऽचापि न भवसि for ०गुणो विचारयितुं यदि चमोऽसि त्यम्
- ६. गौर्याः for गौर्ये P.

कश्चित्कामि प्रेयसी दुर्तभां प्रतिथियासुरभीष्टदेवतां नमस्करोति — संभासमए इति । कोषो गण्डूषः । प्रथमं सन्ध्यासमये जलेन पूरिताख्वितः प्रमथाधिपोऽनन्तर कामिप कामिनीमयसुपास्थ इति गौर्या सेर्ध्यमवलोकितो विघटित एको वामः करो येन स प्रमथाधिपो, दिल्योन करेगा गण्डूषपानयोग्येन गण्डूषं विधाय गौर्याः कोषपानायो- खतिमव तम् । श्रन्यस्या चपास्तये मयेदं न कृतं किन्तु भवत्या एव गण्डूषदानायेत्य- पराधमार्जनाय भगवतैवं कृति ति भावः । सन्ध्योपासनं धर्मः । सर्वेषां नितः कर्तव्येति नीतिः । ज्ञानं तु शङ्करादिच्छोदिति सुक्त्युपायस्य तत्त्वज्ञानहेतोः श्रीभगवतो महादेवस्य नितः कर्तव्येति युक्तिः ॥ ४४१ ॥

गामिणिणो सन्वासु वि पिआसु अणुमरणगहिअवेसासु । मम्मच्छेपसु वि बछहाइ उवरिं वलइ दिष्टी ॥ ४५२॥ प्रामण्याः सर्वास्वपि प्रियास्वनुमरणगृहीतवेषासु ।

मर्भच्छेदेष्विप बन्नभाया उपरि बलते रिष्टः ॥

कस्यचिद् प्राममुख्यस्य शेषदशापत्रस्यानुमरणोद्यतबहुपत्रीकस्य तस्यामिष दशायां त्रेयसीं निरी हमाणस्य भावमेकाऽपरस्याः कथयति—गामिणिणो इति । प्रामणी-प्राममुख्यः, वेषस्तत्कालमाभरणम् । प्रकृते मर्मच्छेदो मरणमेत्र । सौभाग्योदाहरणमिदम् । प्रनन्तरभाविमरणे दुर्लभदर्शनत्वादिति भावः । यो वा यत्र रसिकः स तद् प्रहं मरणेऽिष न मुख्यतीति । स्रीणामयं महान् धर्मो यदनुमरणं नामेति धर्मः । श्रभिमतं साध्यतो विषद्यपि बुद्धिनीपगच्छतीति नोतिः । मरणसमयेऽिष ज्ञानान्मनो विषयैराष्ट्रस्यते न पुनर्योगिनामिति युक्तिः । कुमारिलस्य ॥ ४५२ ॥

मामि ! सरिसनखराण वि अत्थि विसेसो पश्रंपिअव्वाणं । णेहमइआणं अण्णो अण्णो उवरोहमइआणं ॥ ४५३॥

> मातुलानि ! सदृशाचरागामप्यस्ति विशेषः प्रजल्पितव्यानाम्। स्नेहुमयानामन्योऽन्य चपरोधमयानाम्।।

काचिद् गृहीतमाना प्रियेणानुनयता बहुविधमुक्ता सख्या च ततोऽज्यपरितुष्टा सा सखीं सम्बोध्य वदति—भामीति । सहशं योग्यम् । उपरोध उपाधिः । तथा चायं यहदित तच न साहजिकेन स्नेहेन कि पुनरुपाधिनेति भावः । जल्पनमसङ्गतभाषणं न विवियमिति धर्मः । स्नेहेन वक्तव्यमवचनीयसपीति युक्तिः । तस्यैव ॥ ४५३ ॥

१. बलति for बलते P.

३. ॰मिलनानाम् for ॰मयानाम् P.

न. अपि is missing in P.

## हिअआहिंतो पसर्रति जाइ अण्णाइ ताइ वअणाइ। ओसरसु किं इमेहिं अहर्रतरमेत्तमणिएहिं॥ ४५४॥

हृद्यात् प्रसरन्ति यान्यन्यानि तानि वचनानि । श्रपसरे किमेभिरधरान्तरमात्रभियातैः ॥

कः।चिन्मानिनी प्रियेगानुनीयमाना तमेवोद्दिश्य बदित—हिश्रश्राहिंतो इति । यानि तानि श्रसङ्गतानि वचनानि श्रर्थात्तव हृद्यात् प्रसरन्ति बहिर्भवन्ति श्रतस्त्वम् श्रपरमस्य श्रस्मादेव वचनाद् श्रष्टो विरतो भव । श्रधर श्रोष्ठस्तस्यान्तरमवकाशस्तनमात्रे यानि भिग्नतानि तैरेतै: ि निष्यत्तिरित्यर्थः । श्रयमभिसन्धः—हृदयेनान्यन्मुखेनान्यद् विसंवादिवचनमभिद्धास्यतस्त्वं विरतो भवेति । विसंवादिवचनं न वाच्यमिति धर्मः । धीरेषु श्रसंवादेषु वचनमभिधानीयमिति नीतिः । तत्त्वज्ञानप्रतिपादकेन वाक्येन शिष्या बोधनीया इति युक्तिः । श्राहदत्तस्य ॥ ४५४ ॥

कह सा सोहगगगुणं मए समं वहइ णिग्चिण ! तुमिम ? जीअ हरिक्जइ णामं हरिक्जण अ दिक्जए मज्झ ॥ ४५५ ॥ कथं सा सौमाग्यगुणं मया समं वहति निर्धृण ! स्विथे ? यस्य हियते "नाम हत्वा " च दीयते महाम् ॥

काचित्रायिका सपत्नीनाम्ना प्रियेण प्रसाध व्याहृता तत उपतमा सती गोत्रस्य-िलतापराधिनं नायकं किमपि सोपालम्भमाह—कह इति । क्रियते गृह्यते । कुत्वा गृहीत्वा दीयते तन्नामारोपणां मिय क्रियते । श्रान्यस्याः कृत्या श्रान्यस्मै दानं निषद्धिमिति धर्मः । वचनसंवरणां यत्नेन कर्तव्यमिति । तदुक्तम्—

> रित्तत्रव्यं सदा वाक्यं वाक्याद्भवति नाशनम्। इसाभ्यां नीयमानस्य कूर्मस्य पतनं यथा॥

इति नीतिः । संसारिगोऽनात्मन्यात्मसंज्ञया व्यवहरन्तीति युक्तिः । विष्णुराजस्य ॥ ४४४ ॥

सिंह ! साहसु सब्भावेण पुच्छिमो कि असेसमहिस्राणं। वहदंति करहा चित्र वस्त्रा दहए पउद्यम्मि ।।४५६॥

१. अपरमस्व for अपसर P.

४. क्रियते for ह्रियते P.

२. एतै: for एभि: P.

E. Scal for grain P.

३. ०रधरोत्तर० for ०रधरान्तर० K.

v. 'T' is missing in P.

४. यस्या: for यस्य P.

सिल ! कथय सद्भावेन पृच्छामः' किमशेषमहिलानाम् । वर्द्धन्ते करस्था एव वलया दियते प्रोषिते ॥

काचिन्मुखाऽननुभूतिप्रयिवश्लेषा वुर्मनायमानाऽऽत्मनो दौर्बेल्यमाकलयन्ती साखीं पृच्छति—सिंह ! इति। अञ्चतकर्मणा कृतकर्माणो नित्यं प्रष्ट्रच्या इति धर्मः । अज्ञा अौदार्येण प्रयोजनं साधयन्तीति नीतिः। न वा रक्तशिष्याः परान पृच्छन्ति उपरेच्यन्ति ते ज्ञानम् इतरिदिति युक्तिः । कज्जज्ञराजस्य ॥ ४४६॥

भगइ परिदो विस्तरइ उक्तिखविडं से करं पसारेइ। करिणो पंक्रवसुत्तस्स णेहणिअलाइआ करिणी ॥४५७॥

भ्रमति<sup>र</sup> परितः खिद्यते <sup>३</sup> डत्त्तेपुं तस्य करं प्रसारयति ।

करियाः पङ्कोत्निप्तस्य स्नेहनिगलायिता करिया।।

कश्चिद्विपत्पितिनायकः सधनामुदासीनां नायिकामुद्दिश्य पशुकातीयानामिष चेष्ठामुपद्शीयन् श्चात्मिन सकरुणां करोति—भमइ इति । पङ्कोत्चिप्तस्य मग्नस्य करिणः छत्त्वेप्तुम् सत्त्वेपणां कर्तु परितो श्चाम्यित क्रुध्यति । स्नेद्देन निगालियता बद्धा निकटीकृता वा । विपत्पिति तस्य प्रियस्य यथासामध्य परिचर्या कार्येति धर्मः । स्वामि-विपत्तौ सेवकेन कौशलं दर्शनीयभिति नीतिः । तत्त्वज्ञानार्थमविद्यापङ्कमग्नेन पुरुषेण प्रयतनीयमिति युक्तिः । दुर्गराजस्य ॥ ४५७॥

धावइ पुरओ पासेसु भमइ दिहीपहम्मि संठाइ। णवलइकरस्स तुह हलिअउत्त ! दे पहरसु वराई ॥४५८॥

धावति पुरतः पार्श्वयोर्भ्रमित दृष्टिपथे सन्तिष्ठते । नवलताकरस्य तव हालिकपुत्र ! दे प्रहरस्त्र वगकीम् ॥

हातिकसुतकरकृतलताताडनाभिलाषिएयाः कस्याश्चित्पुरतोऽनुरागमाकलय्य विद-ग्धा हालिकपुत्रमिद्माह् —धावइ इति । हालिकपुत्र ! तव पुरतो धावतीत्यादि योज्यम् । प्रजहि हननं कुरु वराक्याः । नवलतयैवेत्याद्यं धावनादिपरिश्रमेग्गाप्यभीष्टासिद्धौ स्वित्र-

- १. पृच्छामि for पृच्छाम: P.
- २. भ्राम्यति for भ्रमति P.
- ३. ऋध्यति for खिद्यते P.
- ४. पङ्किममस्य for पङ्कोत्तितस्य K.
- ४. ०निगाल्यिता for ०निगलायिता P.
- ६. निगलायिता for निगालयिता is suggested.
- ত. বৰ is missing in P.
- ट. हे for दे P.
- ह. प्रजिह for प्रहरस्व P.

त्वात् कृपापात्रतया वराकीत्यभिधानम् इङ्गितापरिज्ञानात् । हालिकपुत्रेत्यचितसम्बो-धमम् । देशब्दः सानुनयसम्बोधने । श्रभिमतप्रियस्य ताडनमपि सुखावहमिति ध्वनितम् । वधोद्यममात्रेगापि वधदोषो भवति । अतस्तद्नुकूलो व्यापारो न' विधेयः । तदुक्तम्-' उद्यतश्चेदहत्वापि' इति धर्म: । खिन्नस्यातिशयेनोपचारेग्राभिमतं सम्पाद्यमिति नीतिः। श्रान्तरेगोत्पन्नेन तत्त्वज्ञानेन नानाविधाश्चेष्टा भवन्तीति युक्तः । वसन्तस्य ॥४५८॥

## कारिममाणंदवडं भामिक्जंतं वहुअ सहिआहिं। पेच्छइ कुमारिजारो हासुम्मिसेहि अच्छीहिं ॥ ४५९ ॥

कृत्त्रिममानन्दपटं भ्राम्यमागं वध्वा सखीभिः । त्रेच्ते<sup>3</sup> कुमारी जारो हासोनिमश्राभ्यामचिभ्याम् ॥

व स्याश्चितकौमारबन्धक्या यौवनमलभमानाया विवाहमेव रक्तवखस्य हर्षावलोकक-कुमारजारं सहासं दृष्टा एकाऽपरस्याः कथयति—कारिममागांद्वडमिति । आनन्द्पटः प्रथमरजस्वलावस्त्रं तत्तु कृत्त्रिमं न स्वाभाविकम् । सुरतायासाज्ञातं चतजं दृष्टा यत इयं रजस्वलेति मतिः । तत्त्वतो नेयं रजस्वलेति हासोन्मिश्रनयनत्वम् । रूपगुणाकुष्टचित्ताः कुमारीं भजमाना निषिद्धत्वात्सिद्धिर्निवार्यन्त इति धर्मः । श्रज्ञाः कार्यविशेषे कृत्त्रिमा-नन्दमप्याचरन्तीति नीतिः । तत्त्वज्ञानेन परमानन्दः कर्नव्यो नान्येनेति युक्तिः ॥४५६॥

सणिअं सणिअं ललिअंगुलीअ मञणवडलाञणणिहेण । बंधइ धवलवणबट्टअं व वणिआहरे तरुणी ।। ४६० ॥

> शनकैः शनकैलेलिताङगुल्या मदनपटलापर्ननिभेन। बध्नाति" धवलत्रगापट्टमिव त्रशाताधरे तरुगी॥

शिशिरसमये तह्यीनामधरं मदनपटेन शिशिरावरणाद्यच्छलावते तद् ह्या कोऽपि सखायमहिश्य वद्ति - सणित्रमिति । निजकाधर इति पाठान्तरम् । तस्यी-व्रिगातेऽतरे शनैः शनैर्जाजितयाङ्गल्या धवलो यो व्रगापट्टो व्रगादेर्बन्धकरगां वस्नं तं बन्धयति ददातीव । सद् नः सिक्थकस्तेन चित्रितो यः पट्टस्तस्य लावनं संयोजनं तस्य

- १. 'न' is supplied by the । ४. The reading is doubtful. Editor.
- २. बन्ध्रभि: for सखीभि: P.
- 3. प्रेश्वन्ते for प्रेश्वते P.

- प्र शनै:शनैर्ग० for शनकै: शनकैर्त०
  - है. १ लावन० for ० लापन० P.
  - ७. बन्धयति for बध्नाति P.

निमेन व्याजेन । श्रियातत्वमेत्र शनैस्ते देतुः । मदनः स्मरवसन्तद्धे ०भिद्वत्तूरसिक्थके—
मेदिनी । पटश्चित्र । दे बद्धे -मेदिनी । पटुः पेत्रगापाषायो त्रगादीनां च बन्यने—मेदिनी ।
अन्यापदेशेनापि सन्तः सत्कर्माचरन्तीति धर्मः । कुशलारक्रनेनापि आकार्यमुद्धरन्तीति
नीतिः । स्त्रियो नानाविधैरुपचारैर्विमोदन्तीति दूरतस्ता सुमुज्जुगा त्याज्या इति युक्तिः ।
चुक्कोतस्य ॥ ४६० ॥

रइविरमलक्षिआओ अप्पत्तणिअंसणाउ सहसत्ति । ढक्कंति पिअअमार्लिगणेण जहणं कुलवहुओ ॥४६१॥

रतिविरामलज्जिता अप्राप्तनिवसनाः सहसेति।

श्राच्छादयन्ति प्रियतमालिङ्गनेन जघनं कुलवध्व: ।।

रितसमये अपहृतवसनाः कुलिखयो रितिवरामे सित लज्जावशात् प्रियालिङ्गनेन जधनदेशमाष्ट्रण्यन्तीति तत् कुर्वती हृष्ट्वा तत्त्रज्ञेकाऽपरस्याः कथयति —रइविरमेति।यतोऽप्राप्तवस्रा इतीव सहसा जधनमाष्ट्रण्यन्ति । 'पश्चान्नितम्बः स्त्रीकट्याः क्रीबे तु अधनं पुरः'
इत्यमरः । पत्युरपेचिताचरणं स्त्रीणां त्रतमिति धर्मः । निपुणा उपायेन कार्यसंवरणमाचरन्तीति नीतिः । विरामे विरसा विषया इति नीतिः । तस्यैव ॥ ४६१ ॥

पाअडिअं सोहग्गं तंत्राए उअह गोडमज्झिमा । दुडवुसहस्स सिंगे अच्छिउडं कंडुअंतीए ॥४६२॥

> प्रकटितं सौभाग्यं ताम्रया पश्यतः गोष्ठमध्ये । दृष्टवृषभस्य शृङ्गे श्रन्तिपुटं कण्डूयन्त्या ।।

गोष्टिनिकटनिकुक्षे सुरतासक्ता कािचदसती दीर्घरमणार्थ पुरुषस्यान्यिक्ततां कुर्वतीति वदित—पाद्यविद्यमिति। ताम्ना तरुणा गौः स्रोहाने वृषभासक्ता गौरुच्यते इति टीकान्तरे। दुष्टोऽनाक्रमणीयः, न सर्वगोसाधारण इति वा। दुष्टस्यापि पत्युरुपासना किया कर्तव्येति धर्मः। परानुवृत्त्यापि सौभाग्यमर्जनीयमिति नीतिः। गोष्टादौ पुरुषदेशे शोभनो गो ? (यो) गोमोक्ततस्य भागः सौभाग्यं प्रकटनीयमुपार्जनीयमिति युक्तिः।

- १. ०हुमे for ०हु० Mediai,
- R. P. 120. V. 103.
- a. P. 48. V. 20.
- g. P. 46. V. 22.

- ٤. II. 6. 74.
- ७. उपमा येन for उपायेन P.
- ट. पश्यत is missing in P.
- E. कएड्रयमानया for कएड्रयन्त्या P.

४. आवृष बन्ती for आच्छादयन्ति P.

" वैराग्यस्य च मोचस्य षण्यां भग इति स्मृतिः" । तस्यैव ॥ ४६२ ॥ छअ संभगविक्तित्तं रमिअव्वअलंपडाइ असईए । णवरंगअं कुडंगे धअं व दिण्णं अविणअस्स ॥४६३॥

> परय सम्भ्रमविचिप्तं रिमतन्यकत्तम्पटयाऽसत्या । नवरङ्गकं निकुञ्जे ध्वजमिव दत्तमविनयस्य ॥

कयाचिद्सत्या निकुक्के सुरतासक्तया सुरतत्वरया नवरङ्गकं निकुक्कवृत्तोपिर चिप्त-मपरामशेंण तद् दृष्ट्वैकाऽपरस्याः कथयति । किं सा प्रथममागता न वेति तर्कयन्तं जारं दृषयन्ती कुट्टनी दृशयति वा — कथ्य इति । संभ्रमोऽपरामर्शः । र्मतव्यं सुरतं तत्र लम्पटया लुब्धया । नवरङ्गकं सिन्दूरिकावक्षम् । श्रत्रोत्प्रेक्षते — श्रविनयस्याकृत्यस्य दृष्तं ध्वर्जामव नवरङ्गकम् । श्रनुरागाकृष्टहृद्या योषितः कुलकलङ्कमि न गण्ययन्तीति भावः । ध्वन्नो 'न क्षियां तु पताकायां खट्वाङ्गे मेद्रविह्नयोः' इति मेदिनी । उचितमार्गत्या-गादेवाविनयः स च न त्याज्य इति धर्मः । सम्भ्रमेणोत्तरलतया कर्महानिभवतीति नीतिः । कामो विनयं जनयत्यतः कामः सर्वातमना मुमुचुणा त्याज्य इति युक्तिः । शालवाहनस्य ।। ४६३ ॥

इत्थप्फंसेण जरम्मवी वि पण्हइ दोहअगुणेण । अवलोअणपण्हुइरिं पुत्तअ ! पुण्णेहि पाविहिसि ॥४६४॥

> हस्तस्पर्शेन जरद्रव्यपि प्रस्नौति दोहकगुगोन । ष्ट्रवलोकनवस्तवनशीलां पुत्रक ! पुरुयैः वाप्स्यसि ॥

गतवयस्कां कामयमानं किञ्चन्नायकं दृष्ट्वा कुट्टनी स्वमुताविषये तं प्रवर्तमाना तमेवोहिश्य वदित । पूर्ववल्लभाया माता किञ्चिद्वन्यानुरक्तं नायकमन्यापदेशेनोपालभते वा—हत्थप्कंसेगोति । प्रथमाभासे स्फुटोऽभिसन्धिः । कायमायास्यापि धर्मो विधेय इति धर्मः । कौशलेन कठिनमपि कार्य प्रसाध्यमिति नीतिः । उपदेष्टुर्गुगोनाबुधोऽपि सन्मागे प्रवर्तत इति युक्तिः । रेखायाः ॥ ४६४॥

Cf. S'abdakalpadruma, P. वैराग्ययोश्नैत ष्एणां भग इतीङ्गना ॥
 467. The full quotation २. 'क' is missing in P. is the following: —ऐश्वर्यस्य ३. P. 40. V. 11.
 सममस्य वीर्थस्य यशसः श्रियः। ज्ञान- ४. पुएयेन for पुण्यैः P.

मिसणं चंकम्मंती पए-पए कुणइ कीस मुहभंगं।
णूणं से मेहलिआ जहणगं छिवइ णहवंति ॥४६५॥
मसूयां चङ्कम्यमाया पदेपदे करोति किमिति' मुखभङ्गम्।
नूनं तस्या मेखलिका जधनगतां स्पृशति नखपङ्किम्॥

काश्चित्रायिकां गच्छन्तीं दृष्ट्वा प्रतिपदं च मुखसंकीचं कुर्वनीमाकलय्य काचिदाह-मिसिग्रिमिति । मस्यां मृदु यथा स्यादेवं चंक्रम्यमाग्रा कुटिलं गच्छन्ती । मुखस्य भक्कं वक्रत्वं नखस्तविद्यादेव । अत्रोत्प्रेस्ते— नूनं नखरङ्क्ति जधनगतां मेखिलका सुद्रा मेखला छुपति स्पृशित । मस्याोऽककेशे स्निग्धे । नित्यं कौटिल्यं गता वितिर्थङ् चंक्र-स्यमाग्रेति । छुप स्पर्शने धातुः । सुखदुःखाभ्यां कार्यापुण्यापुण्ये अनुमानवन्ये इति धर्मः । अनाकिलतं रभसेन यत् क्रियते तत् पश्चात्तापं जनयतीति नीतिः । सुख-हेत्विप प्रमेयं दुःखाय भवतीति युक्तिः । तस्या एव ॥ ४६५ ॥

संवाहणसुहरसतोसिएण देंतेण तुह करे लक्खं ।
चल्लेण विक्कमाइच्चचिरअं अणुसिक्खिअं तिस्सा ॥४६६॥
संवाहनसुखरसतोषितेन ददता तव करे लाज्ञाम् (लज्जम्)।
चरगोन विक्रमादित्यचरितमनुशिज्ञितं तस्याः॥

द्वितलसुरतकरणात्करसङ्कान्तलान्नारसं प्रियमालच्य खिएडता नायिका प्रियं सहासोपालम्भमाह — संवाह्णेति । तस्याश्चरणेन विक्रमादित्यस्य साहसाङ्कस्य चरितम् अनुवर्तितं सहशं कृतम् । संवाहना परिचरणं मर्दनादिस्तया यः सुखरसस्तेन तोषितेन तव करे लान्नामलककं ददता चरणेन । विक्रमादित्योऽपि सेवापरितृष्टः सेवकस्य करे लच्चसंख्याकं धनं दत्तवानिति । तेन समं शाब्दं साम्यम् । ' संवाहनं वाहने स्याद्धारादे-रङ्गमर्दने' मेदिनी । भित्तिगप्रियकरस्थसुन्दरीपादयोद्धितज्ञसंज्ञाकं रतं मतमिति भरते ।

कुतश्चिन्नागतो यस्या उचिते वासके प्रियः।

तदनागमसन्तप्ता खिण्डना सा मता यथा ॥

इति । सन्तुष्टेन यदीयते तदेव परं पुण्यदिमिति धर्मः । इङ्गितदर्शनेन निपुणाः सकलं कार्यमुत्सहन्त इति नीतिः । संवाहनादिना गुरुरुपचरणीय इति युक्तिः । पादवश-वर्तिनः ॥ ४६६ ॥

१. की हरू for कि मिति P.

२. अस्या for तस्या P.

३. छुपति for स्पृशति P.

<sup>8.</sup> Medini P 66. V. 70.

५. ०वर्तितं for ०शिचितं P.

<sup>&</sup>amp;. Medini P. 132 V. 219.

#### पाअवलणाण मुद्धे ! रहसबलामोडिचुंबिअन्वाणं। दंसणमेत्तपसण्णे चुक्का सि मुहाण बहुआणं ॥ ४६७॥

पादवलनानां मुग्धे ! रमसबलात्कारचुन्वितव्यानाम् । दर्शनमात्रप्रसन्ने अष्टासि सुखानां बहुकानाम् ॥

कृतापराधमपि प्रियमालोक्य स्वेदादिविकारमावहन्तीं नायिकां निन्दन्ती सखी-दमाह । मानिनीं सोपदेशं सखी वा प्राह—पाश्रवलगागोति । प्रसन्ने वा । प्रथमं धैर्य-मालम्ब्य क्रमेगा कान्तानुरोधः साधीयान् न पुनरेवं त्वरयेति भावः । सुखानां सकाशा-दित्यार्थम् । च्यवसे श्रष्टा भवसि । च्युक् गतौ । मान्यानां पाद्पतनं धर्मजनकमिति धर्मः। श्रव्यलाभहेतोर्बहुलाभहानिने करग्रीयेति नीतिः । सांसारिकसुखसन्तोषेग्गाधिकवन्ध-दु:खदृष्ट्यनुत्पदात इति युक्तिः । शालवाहनस्य ॥ कण्ठाभरगो मन्यते येनेत्यर्थको मानो-ऽयम्। श्रत्र मान पूजायामिति धातोः स्वार्थिकग्रिजनताणिग्रिच घनि च मान इति रूपम्। स हि प्रेयांसमस्याः पाद्पतनादिपूजायां प्रयोजयतीति ॥ ४६७ ॥

दे सुअणु ! पसिअ एण्डि पुणो वि सुलहाइ रूसिअव्वाई। एसा मअच्छि ! मअलंछणुज्जला गलइ छणराई।।४६८।।

हे॰ सुतनु ! प्रसीदेदानीं पुनरिप सुलभानि 'रोषितन्यानि । एवा मृगान्ति ! मृगलाञ्छनोज्ज्वला गलति च्रागुरान्तिः ॥

काचिदुत्तमनायिका उत्सवदिवसे प्रियापराधं समुपलभ्य वैदग्ध्यमालम्ब्य स्थिता-नन्तरं प्रियस्थानमनुवद्ति—दे सुत्रगु इति । दे इति सानुनयःभ्यर्थने । रूषितब्यं रोषः । उज्ज्वला दीप्ता श्रङ्गारोद्दीपिका वा । गलति विरमति । च्रणा उत्सवस्तत्प्रयो-जिका रात्रिः । रुष्टप्रबोधनमिति धर्महेतुः । तदुक्तम् —

शमं नयति यः कृद्धान् स्वर्गस्तस्याल्पकं फलम् । इति धर्मः । सुलभनिमित्तेन दुर्लभाभीष्टसिद्धिनोपेच्चयायेति नीतिः । सर्वमिदं नश्यत्येवेति विच्चिन्त्य तत्त्वज्ञानाय यतनीयमिति युक्तिः । पोटिशस्य ॥४६८॥

१. 'मुग्धे' is missing in P.

०दृष्ट्यनुस्पद्यते.

२. • प्रस्वेदनशीले for • प्रसन्ने P.

€. P. 321-322.

३. च्यवसे for भ्रष्टासि P.

७. दे for है P.

४. बहुनाम for बहुकानाम् P.

⊏. रूषि० for रोषि० P.

४. ॰ इष्टिरत्पद्यते is suggested for

आवण्णाइ कुलाई दो **चित्र जा**णिति चण्णई णेउं। गोरीअ हिअअदइओ अहवा सालाहणणरिंदो ॥४६९॥

> भापन्नानि कुलानि द्वावेत्र जानीत उन्नति नेतुम । गौर्या इत्यद्यितोऽथवा शास्त्रवाहननरेन्द्रः ॥

कस्यचिद्दिद्रस्य कान्तया सहैकान्ते केन प्रकारेण दारिद्रवापगमो भवतीति प्रस्तावे कान्तगुद्दिश्य काचिद्वद्रति । शालवाहननृपं महेश्वरस्दर्शं रूपयित्वा कश्चिद्वन्दि स्राघते वा—श्चावरणाइ इति । गौरीहृद्यद्यितो हरः । पत्ते श्चावरणाइ श्चापणानि श्चपणा पार्वती तस्या एतानि तत्सम्बन्धीनि कुलानि हर दश्चति नेतुं जानाति दरिद्रा-णामर्थात् । श्चापद्रतानि शालवाहननरेन्द्र उन्नति नेतुं जानातीत्यन्वयः । हरशालशहनयोः सेवां कुर्विति भाशः । श्चापद्रतोद्धरणमतिपुर्वहेतुरिति धर्मः । फलोन्नतिर्वथा भवति तथा व्यवहर्तव्यमिति नीतिः । संसारवन्धापद्रतस्य हर एव निस्तारहेतुरिति युक्तः । पृथ्वीनवाधस्य ॥ ४३८॥

दुकंभेदुरारोइं पुत्तअ ! मा पाडलिं समारुद्यु । आरूढणिवडिआ के इमीअ ण कत्रा इआसाए ? ॥४७०॥

> दुष्कन्धदुरारोहा पुत्रक ! मा पाटलि समारोह । स्राह्मदनिपतिताः के समया न कृता हताशया १ ।।

काचिद्धितैषियां वेश्यासमागमात्कमि स्नेह्विषयं निवेद्यन्ती बर्ति—दुकंधेति। दुष्कन्धदुरारोहा दुःखेनारोह्यामुपिगमनं यस्याः । पुनरिष अनारोहे हेतुमाह्— इह मामे। पुत्रक ! वत्स ! पाटली कियं मा समारहस्व नत्सक्कतो मा भव । अत्र हेतुः— दुरवस्थो यः स्कन्धो वेश्यामाद्यः परयः तेन दुरारोहाऽसम्भोग्या। आख्दपतिता इह मामेऽनया के न कृता इति । स्कन्धो वेश्यामाद्यः परय इति टीकान्तरे। परस्त्रीगमनं निषिद्धमतस्त्र विधेयमिति धर्मः। यत्र कर्मिया पतनयोग्यता तन्नाचरयीयमिति नीतिः। जन्तुनां जनमनिपातादि हृष्ट्वा तत्त्वक्काने यतनीयमिति युक्तिः। तस्येव।। ४००।।

गामिणघरिम्म असा ! एक चिअ पाढका इहरगामे । बहुपाढलं च सीसं दिअरस्स ण सुंदरं एअं ॥ ४७१॥

१. आपद्रवानि for आपन्नानि P.

र. P. adds द्वारे after कुलानि

३. गौरी ofor गौर्या P.

<sup>।</sup> ४. शाति॰ for शाति K.

४. विक्लंध for दुकंश Weber.

E. The verse is missing in P.

मामियागृहे श्वश्रु ! एकैव पाटला' इह प्रामे । बहुपाटलं च शीर्ष देवरस्य न सुन्दरमेतत् ॥

देवस्य प्राममुख्यमहिलाप्रसिक्तं 'काचित्स्यूचयन्ती श्रश्रूमिद्माह—गामिण्यर-म्मीति । श्रमेन लिक्केन लोकस्तद्वनिताप्रसक्तं कलयिष्यतीति । श्रयं च तद्वनितायाः प्रीतिभाजनमतः सा तस्मै तत्कुमुमं ददाति । तथा चायं तत्र निवार्थतामिति भावः । बहिर्माल्यधारण्मनाचर इति धर्मः । श्रदृष्टमश्रुतमप्यर्थमङ्का लिक्केनोष्मयन्तीति नीतिः । सुगन्धिपुष्पादिधारणं चित्तानमाथकमतस्तिश्रवारणीयमिति युक्तिः ॥ ४७१ ॥

अण्णाण वि होंति मुहे पम्हलधवलाइ दीहकसणाइ। णअणाइ मुंदरीणं तह वि हु दहुं ण आणंति॥ ४७२॥

> श्चन्यासामपि भवन्ति मुखे पचमल्यवलानि दीर्घकृष्णानि । नयनानि सुन्दरीणां तथापि खलु द्रुष्टुं न जानन्ति ।।

कश्चित्कामी कामिनीनेत्रविश्वमाकृष्टिचित्तस्तां प्रशंसन् वदति-श्रण्याया वीति । श्रन्यासां सामान्यानां सुन्दरीयां पच्मलानि पच्माचिरोम तद्यत्रास्ति तत् पच्मलम् । लच्चयामिदं स्त्रियाः । तथा चेयं विकटायितविलोक्षितं जानातीति भावः । सत्यपि द्रव्ये दानादिविनियोगं कोऽपि जानातीति धर्मः । द्रव्यविनियोगः सत्पथेन कर्तव्य इति नीतिः । पिशितलोचनानां तत्त्वसाचातकारो न जायते किन्तु तत्त्वझानिनामिति युक्तिः । सुक्षेतस्य ॥ ४७२ ॥

इंसेहि व तुइ रणजलअसमअभअचलिअविइलवस्त्रेहि । परिसेसिअपोम्मासेहि माणसं गम्मइ रिऊहिं ॥ ४७३ ॥

> हंसैरिव तव रण्डमलद्समयभयचिततविह्नलप्सैः। परिशेषितपद्माशैर्मानसं गम्यते रिवृभिः॥

१. P reads मामप्रधानगृहे हे श्वश्रू: एक एव पाटलावृत्ते for मामियागृहे श्वश्रु ! एकैव पाटला.

- २. र is missing in P.
- ३. इदम् for एतत् P.
- ४. विनोत्माथकः for विनात्माथकः

is suggested.

- ধ. 'ল' is missing in P.
- ६. न जानित द्रष्टुम् for द्रष्टुं न जानित P.
- v. रमगा० for रगा० P.

युद्धप्रवीरं निजशात्रं वन्दी विद्र्त्या ? ( विद्वत्तया ) वर्णयति—हंसेहि इति । तव रिपुभिभेयादर्थात् तव मानसं चित्तं गम्यते सावष्टम्भं क्रियते । परिशेषिता त्यक्ता पद्मा त इमीस्तस्या श्राशा येस्तै रिपुभिः । तव रमगा एवं जलदसमयस्तस्माद् भयेन चिलताः प्रकायिता विकलाः पत्ता श्रनुकूलाः सैन्यादयो येषां तैः । यथा हंसैर्गम्यते तथेत्यर्थः । रणः शब्दो जलदसमयस्तस्माद्रयेन चित्रता विद्वलाश्च पद्मा येषां तैः । पद्मां कमलम् । शोषितपतिका काचिदुपस्थितं वर्षासमयमुद्दिश्य वदति । इंसैर्निलोभेर्धार्मिकैः। परिशेषिता विरत्तीकृता पद्मायां लच्च्यामाशा यै:। मानसं चित्तमर्थात् परेषामवगाह्यत इति धर्मः। येषां रिपवो गाथोक्तार्थविषया भवन्ति त एव परं राजश्रियमुप्सुञ्जत इति नीतिः । हंसैर्वोगिभिः परिशेषिता त्यक्ता पद्माया त्राशा येस्तैर्मानसं सरस्तीर्थभेदस्तत्र गम्यत इति युक्तिः । 'हंसो मानसौकसि । निर्लोभनृपविष्एवर्के परमात्मनि मत्सरे । योगिभेदे' इति मेदिनी<sup>3</sup> । तस्यैव ॥ ४७३ ॥

दुरगअघरम्मि घरिणी रक्खंती आउलत्तणं पर्णो पुच्छिअदोहलसद्धा पुणो वि उअअं विअ कहेइ ॥ ४७४ ॥

> दर्गतगृहे गृहिग्री रचन्ती श्राकुलत्वं पत्युः। ृष्टदोहदश्रद्धा पुनरप्युदक्रमेव कथयति ॥

सगर्बदरिष्ट्रवधूरोद्दाय पृष्टा सा च जलमेव याचत इति काप्याह-दुग्गश्रघरम्भीति। कस्मिन्दोहरे तवाभिलाप इति पृष्टा दोहरे श्रद्धा यस्याः साऽनुबध्यमानापि पुनः युनरुद्कमेव कथयति । अन्योऽन्यानुरागो दानादिसमीहां करोतीति भावः। एकान्त-पतित्रता पत्युराकुलत्वं न सहत इति धर्म:। यद्वा गुर्विग्ये दोहदमवश्यं देयम् , स्रन्यथा गर्भवैहृप्यं स्यादिति धर्म एव। श्रनुकूलाः स्वामिनोऽनाकुलत्वमेव चिन्तयन्तीति नीतिः। योगिनश्च ये सन्तोपशीलास्ते उद्केनापि तुष्यन्तीति युक्तिः । मुकुन्दस्य ॥ ४७४ ॥

आअंवलोअणाणं ओल्लंसुअपाअडोरूजहणाणं । अवरण्हमिजिरीणं कए ण कामो वहइ चावं ॥४७५॥

> श्राताम्रलोचनानामादंशिकप्रकटोर्हेजघनानाम् । श्रपराह्मजनशीलानां कृते न कामो वहति चापम् ॥

१. P. repeats लच्मी.

२. P. repeats रमण एव.

a. P. 233. V. 12-13. Medinī ६. ०प्रकटितोर० for ०प्रकटोर० P. adds स्यात after हंसो.

४ अनाकुलत्वम् for आकुलत्वम् P.

४. ०रप्युदंवमे for ०रप्युद्कमेव P.

७. धन: for चापम P.

अपराह्मकानशीलाः काभिनीः सामिलापमालोकमानः कश्चिदिदमाह— आर्यवलोश्रयायां इति । आर्द्रेगांशुकेन वस्त्रेया प्रकटितमूरु जघनं यासाम् , एतादृशीनां कृते कामो धनुर्वहतीत्यन्वयः । स्वत एवता लोकानां मन उन्भथनतीति मद्भनुःकार्य च कुर्वन्ति । अतस्ता सुधनुर्वहन्तीति । यास्तु स्वयं न मोदयन्ति तासामेव कृते लोका-नमाद्यितं धनुवृहतीति भाव: । मज्जनं चानेकग्राग्वदक्तम-

गुणा दश स्नानपरस्य जन्तो रूपं च दृष्टिश्च बलं च तेजः। श्रायुष्यमारोग्यमलोलुपत्वं दुःस्वप्ननाशस्य बलं च तेजः ।। इत्यङ्गानां वैशिष्ट्यात् स्वामिन उद्युक्ता भवन्ति, तच स्नानादिसाध्यमिति नीतिः कामिन्य एनादृश्यश्च मानसमाहरन्तीति ता वर्जनीया इति युक्तिः । कएठाभर्गो उद्दीपनविभावेषु माल्यादिस्नानमिदम् । **अ**नङ्गकस्य ॥ ४७५ ॥

के उव्वरिऔं ? के इह ण खंडिआ ? के ण छुत्तगुरुविदवा ? णहराइ वेसिणीओ गणणारेहाउ व वहंति ॥ ४७६ ॥

> के उर्वरिता: ? के इह न खिएडता: ? के न लुप्रगुरुविभवा: ? नखराणि वेश्या मगणनारेखा इव वहन्ति ॥

बारविलासिनीनां देहनखरेखां दृष्ट्वा कश्चित्सखायं वदति—के उधरिश्चा इति। नखपदानि रेखा इवेति वा। खण्डितेभ्यो लुप्रगुरुविभवेभ्यः के उद्धृता बहिर्भूता श्रपि तु न केऽपि । मया च सर्वे एव एवंकृता इति भावः । त्र्यर्थादमीषां गायापूर्वीद्वीकानां गगानार्थे रेखा इव नखपदानि वेश्या वहन्तीवेत्युत्प्रेचा । वेश्याभिलाषाश्रिवारयितुं करिचद्धितैषी वयस्यं वदति वा । वेश्याः श्मशानसुमना इव वर्जनीया इति धर्मः । विशिष्टगुगायुक्ताः सर्वानेव व्यामोहयन्तीति नीतिः । सिन्निहिताश्च नार्यो मदयन्तीति मुमुज्जया तत्समाज-स्त्याज्य इति युक्तिः । गुगाळ्यस्य ॥ ४५६ ॥

विरहेण मंदरेण व हिअअं दुद्धोअहिं व महिऊण। उम्मूलिआइ अन्वो अम्हं रअणाइ व सुहाईं।। ४७७॥

- १. 'बलं च तेजः' occurs twice in | ३. उधरिश्रा P. this verse which is obviously ধ. ভদ্ধা: P. wrong.
- R. P. 805.

- प्र. P. adds जगित after इह६. वेश्यागणानां for वेश्या गणना० P.

विरहेगा' मन्दरेगोव हृदयं दुग्धोदधिमिव मिथत्वा । चन्मूलितानि कष्टमस्माकं रत्नानीव सुखानि ॥

काचिद्विरिहिग्गी प्रियानयनाय त्वरयन्ती स्वावस्थां वर्णयन्ती सखीमिदमाह — विरहेगोति। हृद्यं मथित्वा विरहेगा अस्माकं सुखानयुनमृत्तितानीत्यन्वयः । यथा मन्दरेगा दुग्धोदिं मथित्वा रज्ञान्युनमृत्तितानि तथेत्यर्थः । अथो दुःखसूचने । निष्पापत्वेन शुक्तत्वेन हृद्यदुग्धोद्ध्योः साधर्म्यम् । भर्तुरसंसर्गे सतीनां विशिष्टभोजनाद्यपि न सुखा-येति धर्मः । कुशलाक्ष विमृश्य सारमुद्धगन्तीति नीतिः । संसारिगां निष्परिपन्थीनि सुस्थानि न सम्भवन्तीति युक्तिः । अनेकेवेयमुपमा । शालवाह्नस्य ॥ ४७० ॥

उज्जुअरए ण तुसइ वंक्कमिम वि आअमं विअप्पेह । एत्थ अहव्वाइ मए पिए पिअं कह णु काअव्वं ॥ ४७८ ॥ ऋजुकरते न तुष्यति वक्षेऽप्यागमं विकल्ययति ।

श्रत्राभन्यया मया प्रिये प्रियं कथं तु कर्तव्यम् ॥

काचित्कुलक्षी व्युत्पन्ना चतुरा सुरतेनापरितृष्टाऽऽत्मानमेत्रो गलभते — उज्जुन्नरए योति । ऋजुकेन बन्धोक्तिव्यतिक्रमेण तुष्यति प्रिये विकारिणीं विसम्बद्धां विकल्पयति प्रिये म्याभव्यया कथं नु प्रियं कर्तव्यमित्यन्वयः । नु प्रश्ते कर्तव्यमेवेत्यर्थः । ऋजुनैव व्यक्दारेण धर्मोपचय इति धर्मः । दुर्विद्ग्धः सर्वथा रक्षयितुमशक्यः । तदुक्तम् —

श्रज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः । ज्ञानलबदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति ॥

(इति नीतिः) मुमुज्जुणा संमारानपेक्षेण व्यवहरणीयमिति युक्तिः। अन्धलवन्याः॥४७८॥ बहुविहविलासरसिए सुरए महिलाण को उवज्झाओ ?

सिक्खइ असिक्खिआइ वि सन्वो णेहाणुबंधेण ॥ ४७९ ॥

बहुविधवित्तासरसिके धुरते महिलानां क उपाध्याय: ? शिच्यते ऋशिचितान्यपि सर्वे: स्नेहानुबन्धेन ॥

१. P. adds इव after विरहेगा.

र अन्यथो for उन्मृतितानि कष्टम् P.

३. अञ्बो for अथो P

४. ०ऽधिकारिगी for ०प्यागमम् P.

&. Supplied by the Editor.

६. ०भृते for ०रसिके P.

७. सुरते is missing in P.

⊏. शिचिते for शिच्यते P.

६. P. adds खलु before सर्व:.

कयाचित्कापि पृष्टा स्त्रीयां सुरते क उपदेष्टेति सा तां वदति—बहुविहेति ।
भृते पूर्यो । महिलानां स्त्रीयाम् । अत्र हेतुमाह—खलु निश्चये स्नेहस्यानुबन्धेन सम्बन्धेनाशिचितान्यपि सर्वः शिच्यते उपदिश्यते । अत्र च स्वाभाविक एव स्नेह उपदेष्टेति
भावः । सुरतवैदग्ध्यात् पत्युरात्मनो बहुचारियाितश्शङ्कानिरासार्थमात्मनोऽनुरागं च
सूचयन्ती कापीदमाह । धर्माधर्मयोरूपदेष्टाऽन्यो न भवति किन्तु जनमान्तरीय
एवाभ्यासस्तद्धेतुरिति धर्मः । तात्पर्यविशुद्धये व धीमन्तः सकलमर्थ जानन्तीति नीतिः ।
बहुधाण्युपदेशविस्मर्तारं शिष्यमुपाध्याय आहेति युक्तिः । कहिलस्य ॥ ४७६ ॥

वण्णविसए विअत्यसि सर्च चिअ सो तुए ण संभविओ । ण हु होति तम्मि दिष्टे सुत्थावत्थाइ अंगाई ॥ ४८० ॥ वर्णविशते' विकत्थसे सत्यमेव स त्वया न सम्भावितः'।

न खलु भवन्ति तस्मिन् दृष्टे<sup>3</sup> स्वस्थावस्थान्यङ्गानि ॥

सिंख ! तव नयनानन्दकरः प्रियंगुश्यामः प्रियतमो मयाद्य दृष्टइति वदन्तीं सर्खीं कापि सानुरागिमदमाह—वण्यावसिए इति । मया स दृष्ट इत्येव विकत्थसे आत्मऋाषां करोषीति तात्पर्यम् । अदर्शने हेतुमाह—न खिल्वत्यादि । वर्णमात्रे तव स्पृहा भूता न तेन सममालापादिरभूदिति भावः । अरण्यरसिके वर्त्तस इत्येवं कापि, स चासाधी-यानिवावभाति । परेषां गुगारोपविकत्थना न कार्येति धर्मः । असित कार्ये कारण्वेयथ्ये कल्पनीयभिति नीतिः । विषयपरवशो मनागिप न स्वस्थायते इति युक्तिः । वराहस्य ॥ ४८०॥

आसण्णविवाहदिणे अहिणववहुसंगमुस्सुअमणस्स । पढमघरिणीअ सुरअं वरस्स हिअए ण संठाइ ॥४८१॥

त्रासम्रवित्राहितने त्रमिनेववधूसङ्गमोत्सुकमनसः। प्रथमगृहिएया: सुरतं वरस्य हृदये न सन्तिष्ठते॥

सिन्नकृष्टिविवाहस्य कस्यित् प्रथमवधूरतं न हृदयङ्गमं भवतीत्येकाऽपरस्याः कथयति।यथानुपभुक्ता कान्ता समुत्कएठयति न तथोपभुक्तेति कोऽपि सखायमाह वा—आसम्नेति । अधिविन्नायामिदं न विधेयमिति धर्मः । 'कृतसापन्निकाऽध्यूढाऽधिविन्नाथ स्वयंवरा, इत्यमरः । स्वरूपमज्ञात्वान्यस्मिन् प्रीतिं विधाय पूर्वस्मिन् प्रीतिभाजनेऽव-

- १. ०वशीकृते for ०वशिते P.
- २. दृष्ट: for सम्भावित: P.
- ३. P. adds न before दष्टे.
- ४. सुस्था॰ for स्वस्थां P.
  - प्र. श्रीम is missing in P.
- €. II. 6. 7.

धीरया न कर्ते॰ येति नीतिः । मुमुत्तवः कृतमपि विषयोपभोगमकृतमेव मन्यन्त इति युक्तिः । सेनेन्द्रस्य ।। ध⊏१ ।।

जइ लोकणिदिअं जइ अमंगलं जइ विमुक्कमज्जाअं।
पुष्फवइदंसणं तह वि देइ हिअअस्स णिव्याणं ॥४८२॥
यदि' लोकनिन्दितं रथयमङ्गलं व्यवि रविमुक्तमर्यादम्।
पुष्पवतीदर्शनं तथापि ददाति हृदयस्य निर्वागम्॥

श्रविहितेऽपि दिने प्रेयसीसमागमो...होकः प्रेयस्या वा निरतो वदति — जह इति। भिन्ना त्यत्ता मर्यादा धार्मिकायाां येन तद्दर्शनम्। पुष्पवती रजस्वज्ञा। निर्वायां सुखम्। बश्च यत्रानुरत्तः स पापेऽपि न निवर्तते। तदुक्तम्—

जाने तपसो वीर्य सा बाला परवतीति मे विदितम् । नच निम्नादिव सिललं निवर्त्तते मे ततो हृदयम् ॥ अस्यां च हढसौहृदं कान्त आह् । ऋतुदर्शनादि पापजनकमिति धर्मः । पापीयसा सममतिप्रसङ्गो न विधेय इति नीतिः। अकृत्येऽपि मनश्चलते, तेन तिभयमयेदिति युक्तिः । नि:सहस्य ॥ ४८२ ॥

ण वि तह अइगरुएण वि तम्मइ हिअए भरेण गब्भस्स । जह विवरीअणिहुअणं पिअम्मि सोण्हा अपावंती ॥४८३॥

> नापि तथार्तिगुरुकेगापि ताम्यति हृद्ये भरेगा गर्भस्य । यथा विपरीतनिधुवनं प्रिये स्नुषाऽप्राप्नुवर्ती ॥

इयं गर्भभारेगातिकिष्टेति वदन्तीं काञ्चित् परिहासिनी रिततन्त्रपण्डितात्व-मात्मन सूचयन्ती कापीदमाह —गा वि तहेति। अप्राप्नुवन्ती ताम्यतीत्यत्राप्यन्वे-त्यावृत्त्या। गर्भवती ऋतुमती। चीगादीनां धर्मशास्त्रे कामशास्त्रे च रितिनिषेध इति धर्मः। आत्मीयेनापि क्रेशेन प्रभोराराधनं विधेयमिति नीतिः। गर्भोदिक्रेशं विचिन्त्य संसार-बन्धच्छिदाये यतनीयमिति युक्तिः। तस्यैव॥ ४८३॥

अगणिअजणाववाअं अवहत्थिअगुरुअणं वराईए। तुह गलिअदंसणासाइ वलिउं चिरं रुगणं॥ ४८४॥

- १. यद्यपि for यदि P.
- ⊏ यदि वा for यदि P
- 3. यदापि for यदि P.
- ४. भिन्न for विमक्त P.

- y. Abhi. Sāk. III.2.
- E. sa is missing in P.
- ७. हृदयभारेख for हृदये भरेख P.

#### अगियातजनापवादमपहस्तितगुरुजनं वरावया । तव' गिलवदर्शनाशया विततं चिरं रुदितम्॥

महतापि श्रमेंगालब्धदर्शनायाः कस्याश्चिदनुरागातिशयं वैक्रव्यं च प्रतिपादयन्ती दूती नायकमाह—श्चगणिश्च इति । श्चाद्यमुभयं वाक्यं क्रियाविशेषण्यम् । गलितया-ऽपूर्णया । विलतुं गन्तुं, बलवद्धिकमिति वा क्रियाविशेषण्यम् । विलत्वा गत्वेति वा । श्चनुरागाकृष्टहृद्या गुरु जनमि नापेचन्त इति रहस्यम् । जनापवादो गुरोस्तिरस्कारश्च वारणीय इति धर्मः । श्चाशाभक्को न कर्तव्य इति नीतिः । रोदनादिकष्टं दृष्ट्वा संसारे विरक्तेन भवितश्यमिति युक्तिः । हरिराजस्य ॥ ४८४ ॥

हिअअं हिअए णिहिअं चित्तालिहिअ व्य तुह मुहे दिष्टी। आर्लिंगणरहिआई णवरं खिंज्जंति अंगाई।। ४८५।।

> हृद्यं हृद्ये निहितं चित्रालिखितेव तव मुखे दृष्टिः । श्रालिङ्गनरहितानि<sup>3</sup> फेवलं चीयन्तेऽङ्गानि ॥

कमनीयनायत्रस्य लब्धदर्शनसुखालिङ्गनादिकमीभलपन्ती काचित्सिन्दिशति— हिश्रश्रमिति । निहितमारोपितं हृदये तव । चित्रे लिखितं यथान्यत्र न याति तथा दृष्टिस्तव मुखे स्थिता । श्रपरशरीराणां सम्बन्धरहितानामालिङ्गनेदुःस्थितम-वस्थानमतस्तानि चीयन्ते कृशानि जायन्ते । सिज्ञन्तीति पाठे शीर्यन्त इत्यर्थः । महानुभावा यथाभिजिषतसम्पादनेन श्रर्थिजनं तोषयन्तीति धर्मः । परेषां हृदयसन्तोषः कर्तव्य इति नीतिः । सांसारिकी दुरवस्थामालो स्य मुक्ती यतनीयमिति युक्तिः । श्रस्यां गाथायां पूर्वगाथार्थावसानमिति । विदग्धस्य ॥ ४८५ ॥

अहअं विओअतणुई दुसहो विरहाणलो चलं नीअं। अप्पाहिज्ज के सिंह ! जाणिस तं चेअ जं जुत्तं ॥ ४८६ ॥

> श्रहं वियोगतन्वी दुस्सहो विग्हानलश्रलं जीवम् । श्रमिधीयतां कि सखि ! जानासि त्वमेव यद्येकम् ॥

- १. तद० for तव P.
- र. किo for खि॰ Weber.
- ३. ०दु:स्थितानि for ०रहितानि P.
- ४. P. reads नेदं for दु:0.

- ४. चलो जीवः for चलं जीवप् P.
  - ६. सन्दिश्यताम् for श्राभधीयताम् P.
  - ७. वयस्य for यशुक्तम् P.

दशमीमवस्थां गन्तुर्दुस्सहमपि कि त्वया प्रियस्य सन्देष्टव्यमिति सख्या भियाता सा तामाह - अहस्रमिति। प्रार्थनाभक्तमयेन स्वामवस्थामेव निवेदयन्ती न पुनरात्माभिलापं प्रकाशते इति त्वमेव युक्तं वदेरिति वात्पर्यम् । सन्त श्रापद्गतस्य विमृश्य स्वयमेव निस्तारं चरन्तीति धर्मः । निसृष्टार्थरते कार्यमात्रोदेशे कृते तत्साधनोपायं स एव जानातीति नीतिः । जीवादीनामनित्यतां प्रतिपादयन् कश्चिच्छिच्यं बोधयतीति युक्तिः। अजयस्य 11 8CE II

तुइ विरहज्जागरओ सिविणे वि ण देइ दंसणसुहाइ। बाहेण पहालोअणविणोअणं से हुअं तं पि ॥ ४८७ ॥ तव विरहोक्जागरकः रे स्वप्नेऽपि न ददाति दर्शनस्रुवानि । बाष्पेया पथालोकनविनोदनं तस्या हतं तदपि ।।

कस्य कृते कस्याश्चिन्नायिकायाः सखीद्नी अनुरागातिशयं निवेद्यति —तुह इति । उज्जागरणं कर्ने स्वप्नेपि दर्शनसुखानि न द्दाति जागरणे स्वप्नाभावात् । एवं येन पथा स्वमवलोक्यसे तत्पथालोक्रनेन यद्विनोद्नं सुखं तदस्यास्त्विय बाष्पेगा हतं द्रीकृत-मित्यन्वयः । कलहान्तरितेयम् । क्रोधपराणां सर्वेत्रकारेण हानिर्भवतीति । तदुक्तम् — ' यशसस्तपसञ्चेव कोघो नाशकरः परः ' इति ॥ रोषाद्विधेयमप्यवधीर्य दुःखमनु-भवन्तीति नीतिः। स्वप्रसुखवज्जागरणसुखं ज्ञानिनो भावयन्तीति युक्तिः। महादेवस्य॥४८७॥

अण्णाबराहकुविओ जह तह कालेण गच्छइ पसाञं। वेसत्तणावराहे कुविशं कह तं पसाइस्सं ॥ ४८८॥

> श्रन्यापरापक्रपितो यथातथा कालेन गच्छति प्रसादम्। द्वेष्यत्वापराधे " कुपितं कथं तं प्रसाद्यिष्यामि ॥

काचित् पुरुषान्तरप्रसङ्गेन कृतापराधाऽनतुरक्तं नायकमनुकृत्वयन्ती सोपात्तम्भं स्वयमेत्र विमृश्य वर्तते—श्रएगावराहेति । श्रन्यः साधारगाः। श्रहं तव द्वेष्येति बद्ध-मुलापराधेन कुपितम् । ' श्रतुरक्तं न विरागयेत् ' इति धर्मः । निपुगामतयो यत्र कार्य-सिद्धि नाकलयन्ति तत्रोद्यमं न कुर्वन्तीति नीति:। कुतापराघेऽपि चमाशीला मुक्ति-भाजो भवन्तीति युक्तिः । वनगजस्य ॥ ४८८ ॥

१ दु:ख॰ for दुस्सह॰ P.

२. विरहे बजागरगां for विरदोजागरक:P. ६. ० प्रकुपितो for ० कुपितो P.

३. अस्या for तस्या P.

४. स्वयि for तदपि P.

प्र पसापिय for पसाइस्सं W.

७. ० पराघ० for ० पराघे P.

## दीसिस पिआइ जंपसि सब्भावी सुहअ! एतिओ चेश । फालेडकण हिअअं साहस्र को दावए कस्स ॥ ४८९ ॥

दृश्यसे प्रयाणि जल्पसि सद्भावः सुभग ! एतावानेव । पाटयित्वा हृदयं कथय को दर्शयति कस्य।।

काचिद् हृदयविसंवादिनं नायकमुपालभते । विमनस्कनायकस्य प्रबोधं कुर्वती वा काचिद्वदति-दीससीति । ऋषि त न कोऽपीति शेषः । तव च बाह्योपचारेया छलि-ताऽहं, न पुनस्तव दुष्टाशयत्वं ज्ञातिमिति भावः। प्रियमेव सर्वदा वक्तव्यम् , तदुक्तम्— ' सत्यमप्यहितं यस्माद् ' इत्यादि । श्रविसंवादेन व्यवहारः प्रवर्तनीय इति नीतिः । ब्रह्माद्वेतानन्दरसो वा न शक्यते विभावयितुमिति युक्तिः । राघवस्य ॥ ४८६ ॥

उअअं लहिउं उत्ताणिआणणा होति के वि सविसेसं। रित्ता णमंति सुइरं रहदृघडिअ व्य कापुरिसा ॥४९०॥

> उदकं लब्धुमुत्तानितानना<sup>3</sup> भवन्ति केऽपि सविशेषम् । रिक्ता नमन्ति सुचिरं रहट्टघटिका इव कापुरुषा: ॥

काचिदत्तमा विलासिनी सधतेन हमेन पुरुषेण सङ्गता नद्ववीरणेतोपतमा भङ्गी-भियात्या निन्दन्ती तमेवान्यापदेशेन वद्ति — उत्रत्रमानित । वद्यमुपचयम् । उत्तानमाननं येषां तादृशा भवन्ति । रिकाः सन्तः सुचिरं नमन्ति केऽपि कापुरुषाः । यथा रहृदृष्टिका **उद्कं** लब्ध्वा उत्तानानना भवन्ति रिक्ताश्च नमन्ति तथेत्यर्थः । सत्पुरुषाश्च नता भवन्तीति धर्मः । नति: कर्तव्येति नीतिः । संसारावधीरगापरेगा योगिना भवितव्यमिति यक्तिः । तस्यैव ॥ ४६० ॥

भगगिवअसंगमं केत्तिअं व जोण्डाजलं णहसरम्मि । चंदअर्पणाल्लिज्झरणिवहपढंतं ण णिष्ठाइ ॥ ४९१ ॥ भग्नप्रियसङ्गमं कियदिव ज्योत्स्नाजलं नभःसरिस । चन्द्रकरप्रगालंनिर्भरनिवहपतस्र निस्तिष्ठति ।।

- १. दश्यसे is missing in P.
- ैं. दर्शयते for दर्शयति P.
  - ३. इत्तानानना for उत्तानितानना P.
  - थ. P. reads उदयम् for उदकम् in . एव वलन्न for विवहपतन P.
- phrases it as उपचयम्.
- ४. कियदेव for कियदिव P.
- है. ० प्रयाह for प्रयाल P.
  - - the commentary and para- . नितिष्ठति for निस्तिष्ठति P.

काचित्रप्रियसमागमा सन्तप्यमाना कामि सखीं लच्यीकृत्य वदित । अन्ध-कारामिसारिका कापि ज्योत्स्नाद्वेषाह्तीं सनिर्वेदमाह—भग्नेति । भग्नः प्रियसङ्गमो येन तत् । ज्योत्स्नैव जलं कर्तृ । नभ एव सरस्तत्र । न नितिष्ठति निष्ठां समाप्ति न गच्छति किन्त्पचीयत इत्येव । चन्द्रस्य कर एव प्रगाडस्तस्मान्निर्भरनिवहेन वलत् पनत् ज्योत्स्ना-जलम्। निर्वातीति पाठे नाशं न यातीत्यर्थः । स्वकार्यपराः पापीयांस उपकारिगां द्विषन्तीति धर्मः । सति स्वकार्यविरोधेऽनुकृत्विनमपि नीतिमन्तः परिहरन्तीति नीतिः । तत्त्वज्ञाने-नाप्यविद्याप्रपञ्चजनितो मोहो नाशियतुमशक्य इति युक्तिः । दूरमानस्य ॥४६१॥

धुंदरज्ञुआणजणसंकुले वि तुइ दंसणं विमग्गंती । रण्णे न्व भगइ दिही वराइआए समुन्विग्गा ॥ ४९२ ॥

सुन्दरयुवजनसङ्कुलेि तव दर्शनं विमार्गयन्ती । अरण्य इव भ्रमति दृष्टिवराकिकायाः समुद्रिमा ॥

कान्ते कस्या श्रिप तद्दर्शनसतृष्याया श्रनुरागातिशयं निवेदयन्ती सखी वद्ति-सुंदरेति । विशेषतो मार्गयन्ती श्रनुसन्द्धाना । श्ररूपे निर्मानुष इव । वराकिकाया दीनायाः ।श्रनुद्धिमा त्रदर्शनप्रत्याशयाऽत्रस्ताऽविदितखेदा । 'श्रो विभी भयचलनयोः' इति धातुः । धार्मिका श्रधार्मिककुलेऽपि धर्मैकदृष्टयो भवन्तीति धर्मः । स्वेष्टसिद्धये कृतोद्यमा श्रनायासं न गग्ययन्तीति नीतिः । श्रन्तःप्रमोद्युक्तानां दृष्टिश्च शून्येव श्रमतीति युक्तिः । विरह्विलासस्य ॥ ४६२ ॥

जइ ण छिवसि पुष्फवई पुरओ ता कीस वारिओ ठासि । छित्तो सि चुलचुलंतेहि धाविऊण अम्ह इत्थेहि ॥४९३॥ यदि न स्पृशसि पुष्पवती पुरतस्तिकिमिति वारितस्तिष्ठसि ।

स्प्रष्टोसि चुलचुलायमानेर्धोवित्वाऽस्माकं हस्तैः ॥

पुष्पवत्याः स्पर्शे वारितोऽपि प्रियो हस्तौ च प्रसार्य स्वयं स्पृष्टः समुद्धिप्रस्त्वया भद्रं न क्रुतमिति वदन्तं तमेव काचिद्वदति — जइ इति । चुरचुरायमाणाभ्यां स्पर्शकरङ्क-युक्ताभ्यां हस्ताभ्यां स्पृष्टोसि न मयेति शेषः । धावित्वा गत्वा । निषिद्धं दूरत एव परि-

१. युव is missing in P.

२. वि is missing in P.

३. श्रनु० for समु०

४. इति is missing in P.

४. चुरचुरायमाणाभ्याम for चुलचुलाय-मानै: P.

६. ०स्मद्धस्ताभ्याम् for ०स्माकं इस्तै: P.

हर्तन्यमिति धर्मः । श्रकार्ये निवारितो यो न तिष्ठति कोऽसत्फलं भुनक्तीति नीतिः । निषेन्यमायो मारोऽधिकाधिकामाकाकतां जनयतीति योगिना परिहर्तन्यः स इति युक्तिः । प्रवरसेनस्य ॥ ४६३ ॥

उज्जागरअकसाइअगुरुअच्छी मोहमंडणविलक्खा । लज्जइ लज्जालुइणी सा सुहअ! सहीण वि वराई ॥४९४॥

> उज्जागरकंकषायितगुरकाची मोघमण्डनविलद्या। लज्जते लज्जाशीजा<sup>२</sup> सा सुभग! सखीभ्योऽपि<sup>३</sup> वराकी॥

कृतमण्डनायाः कान्तागमनमाकाङ्क्तन्त्याः प्रियो नागत इति खण्डिताया श्रवस्थां दूतो नायकमाह — उज्जागरेति । उज्जागरण्यकषायिते लोहिते गुरुके श्रक्तिणी यस्याः । मोघेन प्रियानागमनान्निष्कलेन मण्डनेन विलक्षा उद्विमा । 'कपायो रसभेदे च सुरभौ लोहिते त्रिषु' मेदिनीं । 'मोघा स्त्री पाटलायां स्यादीननिष्कलयोस्त्रिषु ।' मेदिनीं । खण्डितेयम् ।

कुतश्चिमागतो यस्या उचिते वासके प्रियः।
तदनागमसन्तप्ता खिएडता सा मता यथा।।
इति । प्रारक्धं धर्मकर्म सर्वथा निर्वाद्यमिति धर्मः। स्वामिना कृतोऽपमानः सन्तापद्देतुरिति नीतिः। श्रप्राप्तमद्योपदेशस्य वेशादिमहर्या लज्जाकरमिति युक्तिः । दुर्लभराजस्य
।। ४६४॥

#### अइकोवणा वि सास् रुआविआ गअवईअ सोण्हाए। पाअपडणोणआए दोस्रु वि गिळएसु वलएसु ॥४९५॥

श्रतिकोपनापि श्वश्रू रोदिता गतपतिकया स्नुषया। पादपतनावनतया द्योरपि गलितयोर्वेलययो: ॥

प्रोषितपतिकायाः स्नुषायाः श्वश्राश्चरण्यवन्दनं कुर्वत्या श्रवनतयोर्हस्तयोश्च्युतयोः कोपनापि सा श्वश्रू हिदतेत्येकाऽपरस्ये कथयति—श्वइ इति । इयमेतादृशी मत्सुतस्य विरहे ज्ञामा यतः करयोर्वलयश्रंशो भवतीति रोषत्यांगात्कारुयेन रोदनमुक्तम् ।

- ?. '事' is missing in P.
- २. लज्जालु: for लज्जाशीला P.
- ३. सखीनाम् for सखीभ्य: P.
- v. P. 159. V. 77-78.

- P. 84. V. 4. Medinī reads मोघोऽस्त्री for मोघा स्त्री.
- ६. गृहपति० for गतपतिकया P.
- . o वनता for o वनतया P.

वज्ञययोरिति सप्तमीयम् । विपद्गतेनापि मान्यानां माननाऽवश्यमेव विधेयेति धर्मः । सेवाक्तेशेन रुष्टस्य मनो द्रवतीति नीतिः । संजातमपि कोपमुत्सु ज्य योगिना द्यादिकमेव विधेयमिति युक्तिः । विद्य्यस्य ॥ ४६५ ॥

रोवंति व्व अरण्णे दृसहरइकिरणफंससंतत्ता। अइतारझिछिविमएहि पाअवा गिम्हमज्झण्हे ॥ ४९६ ॥

रुद्दन्ती वारण्ये दुस्सहरविकिरण्यस्पर्शसन्तप्ताः। श्रवितारिकञ्जीविकतैः 'पादपा श्रीष्ममध्याहे ॥

काचिदसती जनाकीर्या एव स्थाने जाराय स्वीयमरण्ये :सङ्कृतगमनं निवेदयन्ती वदित—रोवंति न्वेति । पाद्पा कदन्तीवेत्यन्वयः । श्रोशब्दो दु:खसूचने । मीक्कः मिकक्ष्मा इति प्रसिद्धः कृमिभेदः । प्रीष्ममध्याह्वे खरतररिवक्रस्पर्शजः सन्ताप एव पाद्पानां रोदने हेतुरुत्प्रेचा । मध्याह्वसमये तन्नातपादिविरहात् पाद्पतलेऽभिसारस्थान-मितसाधीय इति सूचनम् । महताऽधर्मेया स्थावरा जायन्त इति धर्मः । सेवकैः स्वपरिश्रमेया स्वामी बोधनीय इति नीतिः । स्थावरा श्राप सुखदु:खज्ञाः, किमुत मानुषा इति युक्तिः । दुर्वभराजस्य ।। ४६६ ।।

पढमणिलीणमहुरमहुलोहिल्लालिउलबद्धंकारं । अहिमअरिकरणणिउरंबचुंबिअं दलइ कमलवणं ॥ ४९७ ॥

प्रथमनिलीनमधुरमधुलुब्धालिकुलबद्धमङ्कारम्।

श्रहिमकरिकरण्यिकुरुम्बेचुम्बितं दलित कमलवनम् ।।
कमलवर्णानध्याजेन सङ्केतसरस्तीर्थागमनमात्मनो कारे श्रावयन्तीदमाह—
पढमेति । निकुरम्बं समृहः । 'निकुरम्बं कदम्बकम्' श्रमरः । चुम्बितं स्पृष्टम् । दलिति
विकसित । प्रातर्थमेकरण्यसमयविज्ञापनिमदम् । तदुक्तम्—

उपस्युषसि यत्स्नानं किष्क्रिदम्युदिते रवी । प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनारानम् ॥

[इति धर्मः ] कस्याप्युपचयः कस्याप्यपचय इति नीतिः । रविकिरणविन्नर्भल-ज्योतिःस्वरूपक्कानस्पर्शेन हृत्पद्मप्रकाशो भवतीति युक्तिः । परमेश्वरस्य ॥ ४६७ ॥

१. ०भी इक इतै: for ० भिल्ली वि इतै: P.

२. • लोभिष्ठा॰ for ०लुड्या॰ P.

३. बद्ध is missing in P.

४ ० हं च for ० हम्ब० P.

y. P. 129. V. 50.

<sup>§.</sup> Supplied by the Editor.

#### गोत्तवखलणं सोऊण पिअअमे अज्ज तीअ खेणदिअहे। वज्झमहिसस्स माछ व्य मंडणं उअह पडिहाइ ॥ ४९८ ॥

गोत्रस्वलनं श्रुत्वा प्रियतमे श्रद्य तस्याः च्रायादिवसे । वध्यमहिषस्य मालेव मण्डनं पश्यतः प्रतिभाति ॥

सरूयाः सौभाग्यं सपत्न्या मनोदुःखं न्यञ्जयन्ती कापीदमाह-गोत्रेति । गोत्रं नाम । नाम गोत्रं कुलं गोत्रमिति धरियाः । त्तर्या उद्भव उत्सव इत्यमरः । वध्यमहि-षस्य महाष्ट्रस्या ... माला यथा शोभते तथा श्रस्या श्रपि । श्रन्यस्या नाम्नि प्राद्येऽन्यस्या नामप्रहे मण्डनं न शोभत इति, यतः 'प्रियेषु सौभाग्यफला हि चाहता ' इति कालिदासः । वल्यर्थेकः पशुरर्घादि ? ( है: ) इति धर्म: । हृद्यस्वास्थ्यजनकं कर्मा-चरगीयमिति नीति:। सांसारिकसुखविरक्तस्य मण्डनादि न घृतिमुत्पादयतीति युक्तिः। दुर्द्धरूढस्य ॥ ४६८ ॥

महमहड मलअवाओ अत्ता वारेड मं घराणिति । अंकोळ्ळपरिमलेण वि जो खु मुओ सो मुओ चेत्र ॥४९९॥ महमहायते मलयवातः श्वश्रुवीरयति मां गृहानिर्यान्तीम् । श्रंकोक्लपरिमलेनापि यः खलु े मृत: स मृत एव ॥

वसन्ते काञ्चित् प्रोषितपतिकामन्यत्र नीयमानां काचिज्जरती वारितवती तस्यै सा वदति । कापि विरहोतकारिठता सख्यामात्मावस्थां वा कथयति -- महमहइ इति । महमहायते नानाक्ष्यमसौरभयको भवति । श्रङ्कोल्लोऽशोक इति भट्टीका । श्रंकोठ इति टवर्गीयद्वितीयः पाठः। मलयमारुत सम्पर्कः ... शयसन्तापमारुलस्य गृहेभ्यो निर्गच्छन्तीं मां विफलं श्वश्रुनिवारयति यतो गृहोपान्तस्थिताशोकपरिमलोपि मम बुस्सहस्तेन चेन्न मृतास्मि तदा मामकममरगाभिति भावः। सत्यपि नाशहेतौ सत्यो दुश्चारिण्यो न भवन्तीति

- १. तस्या अद्य for अद्य तस्याः P.
- २. इया॰ for खगा॰ Weber
- ३. पश्यतः for पश्यत P.
- ४. Cf कम्पोऽथ च्या उद्धर्षी मह उद्धव उत्सव: I. 7. 38.
- syllables are missing here.

- &. Kumāra V. 1.
- ७. वारयति 'is missing in P.
- ८. P. reads गृह.....for गृहाञ्चि-र्यान्तीम् ।
- ह. यो न for यः खलु P.
- X. The reading is corrupt. A few to. A few syllables are missing here.

धर्मः । एकेनोपायेन साध्ये कार्ये उरायान्तरापातो न दोषाय, उपायस्य उपायान्तरा-दूषकत्वादिति नीतिः । श्रानियतं सांसारिकमुखं हेयमिति युक्तिः । माधवस्य ॥४६६॥

मुहपेच्छओ पई से सा वि हु सविसेसदंसणुम्मइआ। दो वि कअत्था पुहड़ं अमहिळपुरिसं व मण्णंति ॥५००॥

मुखप्रेचकः पतिस्तस्याः' सापि खलु 'सविशेषदर्शनोन्मेचा । 
हात्रपि कृतार्थौ पृथिवीममहिलापुरुवामिव मन्येते ॥

कयोश्चिन्मिथुनयोरन्योन्यानुरागं सूचयन्ती तत्कानताया श्वसाध्यतामाह — मुद्देति। महिला स्त्री। जगित नान्यन्मिथुनमस्तीति भावः। सौदाम्पत्यं लोकद्वयसाधकम्। तदुक्तम्—

परस्परानुरागश्च दम्पत्योरतिदुर्लभः । स्वर्गोऽपि यत्र धर्मोऽपि त्रिवर्गश्च प्रवर्तते ॥

इति ( धर्मः ") । स्वामिसचिवयोरन्योन्यानुरागो वृद्धिहेतुरिति नीतिः । रागो बन्धहेतुः, सच सर्वात्मना त्याज्य इति युक्तिः। कण्ठाभरगो प्रथमानुरागानन्तरे सहार्थान्वयोऽयम्। रागोऽनु सह वेत्यतोऽत्र पूर्वार्द्धे रञ्जयत्यर्थः। प्रथमानुरागे सहभावेन सिद्धः तदनन्तरेऽपि तथैवानुवर्त्तत इति । शालवाहनस्य ॥ ४०० ॥

इह पञ्चमं समाप्यते सुललितपदवर्णसुन्दरं सरसम्। गाथाशतं नराधिपशालवाहननिर्मिते कोषे।।

पद्धमशतसमाप्तिगाथामाह — इहेति । इह पद्धमं गाथाशतं समाप्यत इत्यन्वयः । इति हारिताम्रश्रीपीताम्बरकृतायां सप्तशत्याष्टीकायां पद्धमं गाथाशतम् ॥

रइकेलिहिअणिअंसणकरिकसलअरुद्धणअणजुअलस्स । रुद्दस्स तङ्ग्रज्ञाणअणं पव्वङ्गपरिचंबिअं जग्रङ् ॥ ५०१ ॥

> रतिकेलिङ्कतिनवसनकरिकर्सलयकद्धनयनयुगलस्य । कद्रस्य तृतीयनयनं पार्वतीपरिचुन्वितं जयति ॥

- १. अस्या: for तस्या: P.
- R. H is missing in P.
- इ. ०न्स० is wanting in P. Space is left blank.
- ४. eत्तपरा० for eताo P.
- K. Supplied by the Editor.
- ६. P. 325. SK adds उत्तराधें राज-त्यथे: before प्रथमानुरागे and reads सहसिद्धभावेन for सिद्ध-भावेन.
- ७. ० इत० for ० हत० P.
- ं. ०किशलय० for ०किसलय० P.

बहुविन्नशङ्कया षष्ठशतोपक्रमे तद्वारणाय भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिमुखेन नमस्कारगाथामाह—रइकेलीति । निवसनं वस्त्रम् ।

नयनयुगकपोलं दन्तवासो मुखान्तः

स्तनहृद्यललाटं चुम्बनस्थानमाहुः।

इति । नम्रस्नोदर्शनं निषिद्धं तन्नाचरणीयम् । तदुक्तम्— च्यरं भुङक्ते चिरं स्नाति दत्तं पुष्पं न जिन्नति । न पश्यति स्वियं नम्नां मित्रयास्तेन साधवः ॥

इति धर्मः ।। उत्पन्नमतयः कदापि नावसीद्न्तीति नीतिः । काप्यवरोधः कापि तद्विरह इति संसारावस्थां विमृश्य सद्भिरुदास्तव्यमिति युक्तिः । शालवाहनस्य ॥५०१॥

आउच्छणविच्छाअं जाआइ मुहं णिअच्छमाणेण ।

पहिएण सोअणिअछाविएण गंतुं चिअ ण इहं ॥ ५०२ ॥

श्रापृच्छनेविच्छायं जायाया मुखं निरीत्तमागोनं । पथिकेन शोर्कनिगडायितेन गन्तुमेव नेष्टम् ॥

प्रवासगमनोद्यतः कोऽपि प्रेयसीसंवादा... ह्याश्च मुखं दृष्ट्वा गन्तुमेव न शको-तीत्येकाऽपरस्ये कथयति । काश्चिद्रमिलषतो नायकस्य प्रत्याख्यानार्थे तत्पत्युरागमनं वा दूती वर्णयति —श्राउच्छ्योति । काश्चिषका... हमानाः स्वकार्यमुपेत्तन्त इति धर्मः । स्निग्धानां दुःखं कार्यान्तरवैमुख्यं कारयतीति नीतिः । संसारिणां स्नेह एव महानिगड-वन्ध इति युक्तिः । तस्येव ॥ ४०२ ॥

सूईवेहे मुसलं विच्छुहमाणेण ढड्ढलोएण । एकग्गामे वि विजो समेहि अच्छीहि वि ण दिहो ॥५०३॥

> सूचीवेघे मुसलं विचिपता दग्धलो केन । एक्ष्मामेऽपि प्रियः समाभ्यामिचभ्यामपि न हृष्टः ॥

उपपतौ जातानुरागा कापि कुलटा जनवादिभयाऽवृत्तोकनेपि स्वाच्छन्दामलभ-माना कामप्यास्थां लच्यीकृत्य वदति—सूईवेहे इति । 'सूचीवेधे मुसलं विजिपता

- १. आप्रश्न० for आपृच्छन**०** P.
- २ ॰ या is missing in P.
- ३. P. reads निरीच्य for निरीचमायोन
- 8. स्नेड॰ for शोक P.

- ४. न तीयोम् for नेष्टम् P.
- &. A few syllables are missing here
- . This verse is missing in P.

दग्धलोकः संशयमुद्भावयति । श्राल्पमपि दुश्चरितमतिप्रकाशं यातीति तम्न कार्यमिति धर्मः । गृहेङ्गितेन कार्य साध्यमिति नीतिः । श्रायोग्योप्यभ्यासवशेन मुक्तौ प्रभवतीति युक्तिः । विक्रमभानोः ॥ ४०३॥

अर्ज पि दाव एकं मा मं वारेहि पिअसहि ! रुअंति ।
किंहिं उण तिम्म गए जइ ण मुआ ता ण रोइस्सं ॥५०४॥
श्रद्यापि तावदेकं मा मां वास्य प्रियसिव ! रुदतीम् ।
किल्ये पुनस्तिस्मिन्गते यदि न मृता तदा न रोदिष्यामि ॥

भा ...से प्रियेण प्रवासयात्रा कर्तव्येति श्रुत्वा कयाचिद्वितं सा च सख्या निषिद्धा सा सखीमेवोद्दिश्य वद्ति—श्रज्ञं पीति । एकं दिनमित्यार्थम् । वारण्फलमरोदनं तब हेत्वभावादेव न भविष्यतीत्यलं रोदनेनेति भावः । मृत्योनित्यत्वमाकलय्य 'गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्' इति धर्म्य धर्मत्वरया विधेयमिति धर्मः । चिद्वप्रः कार्यासमर्थो भवतीत्युत्साह श्राहाय्योऽपि कार्यिणा कर्तव्य इति नीतिः । जीवनानित्यतां कश्चिच्छिष्ये प्रतिपादयतीति युक्तिः । सम्भोगेषु विप्रलम्भजायां प्रेमपुष्टौ मरणमिति क्रण्टाभरणे। सर्वसेनस्य ॥ ४०४॥

### एहि त्ति वाहरंतम्मि पिअअमे उअह ओणअमुहीए। विज्ञणावेढिअजहणत्यलाइ लज्जोणअं हसिअं॥ ५०५॥

एहीति व्याहरति प्रियतमे पश्यतावनतमुख्या । द्विगुगावेष्टितज्ञचनस्थलया लज्जावनतं हसितम् ॥

कस्याश्चिद्दुमत्या लज्जावतीत्वं वैद्ग्ध्यं च सखी वर्णयति—एहि त्तीति। उत्सवदिने मत्समीपमागच्छेति प्रेयसि वदाते। एतिह् एतिसन्नत्रसरे। रजोयोगा-व्यभिचारिनितम्बे वाससा द्विगुणावेष्टनिमिति स्त्रीणां विचारः। पापे प्रवर्त्तमानः स्वामी सत्कारेणानुजीविना वारणीय इति धर्मः। धनवसरं कुशला इङ्गितेन प्रकाशयन्तीति

- १. मां मा for मा मां P.
- २. ०सखी for ०सखि P.
- ३. कल्ये पुनः is missing in P.
- ४. कस्मिन् for तस्मिन् P.
- ५. मरिष्ये for मृता P.
- ६. A few syllables are missing

in P.

- ७. एतर्हि for पश्यत P.
- c. P. reads द्विगुणावेष्टो नितम्बन्य for the second half of this verse.

नीतिः । विषयेभ्यः सत्पुरुषा श्राकृष्यमाणा श्रपि (मनो) निवारयन्तीति युक्तिः । तस्यैव ॥ ४०४ ॥

मारेसि कं ण मुद्धे ! इमेण रत्तंतित्वस्वविसमेण । भुलआचावविणिग्गअतिवस्वअरद्धच्छिमह्लेण ॥ ५०६ ॥ मार्थिस कं न मुर्धे ! अनेन 'रक्तान्ततीच्याविषमेया।

भूलताचापविनिर्गततीच्यातराधीचिभक्केन।।

कामि स्वरूपां युवतीं कटाचेया निरीत्तमायां कोऽपि कलाकुशलस्तामुद्दिश्य वदित—मारेसि कं या मुद्ध इति । श्रद्धांत्ति एव भक्षमस्त्रविशेषस्तेनानेन हे मुग्धे ! कं न माग्यसि । श्रपि तु सर्वमेव मारयसि । वक्तस्य मुखस्य श्रन्ते श्रन्तिके एकदेशे तीक्योन विषमेया भक्षेन । श्रूलतामयं तत्स्वरूपं यवापं ततो विनिर्गतेन भक्षेन । श्र्यन्तः स्वरूपे नाशे ना(न)स्त्रीशेषेऽन्तिके त्रिषु'। मेदिनी । येन कर्मया परिवेदना नोत्पचते तदेव कर्म कर्तव्यम् न कश्चिनमर्मिया स्पृशेदिति धर्मः । कुलटाः कटात्तमात्रेग्यैव परं मारयन्तीति नीतिः । इरित हि हरिग्यान्तीमित्यादिदर्शनेन योषितां सित्रधानं वर्जनीयमिति युक्तिः। महिषासुरस्य ॥ ४०६॥

दिहाइ जं ण दिहो सरस्रसहावाइ जं च णास्रविओ । उवआरो जं ण कओ तं चित्र कलिअं छइल्लेहिं॥५०७॥

> दृष्टया यत्र दृष्टः सरतस्वभावया यत्र नातपितः । उपचारो यत्र कृतस्तदेव कित्ततं विद्रधैः ॥

बह्वो विद्रधा एकस्याः स्थानमुपगतास्तंत्रेकस्तस्या अनुरागविषयः, स च तया दर्शनादिविषयो न कृतोऽन्येऽनुसम्भाविता एव येषां विकल्पो जायत इति तस्याः सखी तामुहिश्य वदति—दिट्ठाइ इति। यत्र दृष्टस्त्वयेत्यार्थम् । उपचारोऽभ्यागतानुरूपपूजनम् । छङ्क्षीर्विद्रधेराकतितम् इयमस्मिन् प्रवृत्तेति । यत एवमाकारेण लोकाकलनभयात्तया तस्मिन्न रूपदर्शनादेरपहृतः कृत इति भावः । उचितिक्रयाया अकरणे लोकः शङ्कत इति धर्मः । अपायमपरिभाज्योपायचिन्ता कार्यनाशं करोतीतिन्नीतिः । दृष्ट्यादिविशेषद्वानी ज्ञायत इति युक्तः । अपिहिताल्यं मीलितमिदम् । तदुक्तं क्एठाभरणे —

१. बकार for रकार P.

२. P. adds मय after अलता.

३. ०विनिर्गतेनाद्धी of oविनिर्गत-तीच्यातरार्धा P.

४. P. 71. V. 2. Medini reads ग्रन्तं for ग्रन्त: and adds न before स्त्री

<sup>¥.</sup> P. 177.

वस्त्वन्तरतिरस्कारो वस्तूनां मीलितं स्मृतम् । पिहितापिहिते चैव तद्गुणातद्गुणे च तत् ॥

[204]

तुइ दंसणे सञ्चण्हा सदं सोऊण णिग्गञा जाइं। तह वोलीणे ताइं पञाइ वोढन्वञा जाञा॥ ५०८॥

> तव दर्शने सतृष्या शब्दं ुत्वा निर्गता यानि । त्विय व्यतिक्रान्ते तानि पदानि वोडव्या जाता ॥

श्रत्र यदृष्ट्या न दृष्ट इत्यादिना तद्नुरागात्तद्दर्शनाकाङ क्षिया तेन तद्गृहनिकटे गच्छता किमिप भाषितं तच्छूत्वा गृहािक्षिर्भगेताऽनन्तरं सा यावन्ति पदािन गता तावन्त्यन्येन नीते ति तस्या श्रनुरागातिशयं पुरुषस्य कृते तत्सली नाियकाया श्रवस्थया उपनायकमुत्तरलयित —तुइ दंसयो इति । यािन पदािन विविधित पदािन वोढव्या उद्वहनीया जाता । श्रन्येषामित्यार्थम् । त्वदर्शनालाभे जातमोहादेविमिति भावः । प्रत्यक्तेया देवतादिदर्शनार्थमुग्रतस्य तदसम्भवे मनोदुःखं भवत्येवेति धर्मः । कार्या-रम्भे तद्वेफल्यमिति नीतिः । तृष्याया सर्व एवाकुष्यतेऽतः सा न विधेयेति युक्तिः । श्रीमाध्यस्य ॥ ४०८ ॥

ईसामच्छररहिएहि णिव्विआरेहि मामि ! अच्छीहिं । एण्डिं जणो जणम्मिव णिअच्छए कुह ण क्षिज्जामो ॥५०९॥

> ईर्ष्यामत्सर्रहिताभ्यां निर्विकाराभ्यां मातुलान्येत्तिभ्याम् । इदानीं जनो जनमिव निरीचते कथं न चीयामहे ॥

श्रनुदिनं दुर्वेलायमाना नायिका कथं त्वं दुर्वेलात सख्या पृष्टा सा तामाह— ईसामच्छरेति । ईर्ष्येत्याचौदास्यमात्रप्रतिपादकं जनमुदामीनिमव, तथा च स साकृतं न मामवलोकतेऽतः कथं न चीगा भवामीति भावः । ईर्ष्यादि न कार्यमिति धर्मः । निपुगा दृष्टिविकारंगीव वैरस्यमाकलयन्तीति नीतिः । मुमुच्चवः सर्वेत्र समाना एव भवन्तीति युक्तिः । रेखायाः ॥ ५०६ ॥

१. नि is missing in P.

२. त्विय is missing in P.

इ. पदानि is supplied by the Editor.

४. मात्सर्थ for मत्सर P.

प्र. P. adds मातुलि after रहिताभ्याम्

६. मातुलानि is missing in P.

७. ०च्य० for ०च० P.

<sup>⊏.</sup> ल॰ for न P.

#### वाउद्धेश्रसिचअविद्याविश्रोहिदेहेण दंतमग्गेण । बहुमाञा तोसिज्जइ णिहाणकलसस्स व मुहेण ॥५१०॥

वातोद्भतसि वयविभावितोहृष्टेन दन्तमार्गेण । वयूमाता नोष्यते निधानकः अशस्येव मुखेन ॥

कथिमयं हर्पोझासप्रमुदिता वधूमातेति वद्दन्तीं कापि तहुहितुः सौभाग्यमाविष्कु-वैतीदमाह—वाउद्ध इति । वातेनोद्धृतं यत् सिचयं वस्त्रं तेन विभावितं प्रकाशितं यद्क तत्र दृष्टस्य द्नतस्य मार्गेण चतेन । यथा करकच्छेपादिः । तस्य कलशस्य मुखे यथा कश्चित्तुष्यति तथेत्यर्थः । दुहितुरेव सौभाग्येन स्त्रीणां परमा प्रीतिकपन्नायते । तथा च कालिदासः —

भर्तृवङ्गभतया हि मानधीं मातुरस्यति शुचं वधूजनः । इति । सौभाग्यं धनलाभश्च तदुभयं पुण्येनैत्र भवतीति धर्मः । किञ्चिङ्किङ्गदर्शनमात्रेगीव श्रज्ञाः सकलं कार्यमुत्रयन्तीति नीतिः । विचित्रोऽयं संसारो न ज्ञायते केन कस्य प्रीति-रुत्पच्यते... य इति युक्तिः । केशवस्य ॥ ४१० ॥

हिअअम्मि वससि ण करेसि मण्णुअं तह वि णेहभरिएहिं। संकिज्जसि जुअइसहावगळिअधीरेहि अम्हेहिं॥ ५११॥

> हृद्ये वसिस न करोषि मन्युं तथापि स्नहसूर्वाभिः। शङ्कथसे युवतिस्वभावगितविर्याभिरस्माभिः॥

काचिदुत्तमा नायिका कमण्यनपराद्धमेव पुरुषं शङ्कास्पदीभूतमुद्दिश्य सपरिहा-सोपालम्भं वदति । मन्युं न करोषि नोत्पादयसि अन्यस्यागमनात् । ग्रातिपहीति पाठे नर्तितैरित्यर्थः । कदापि कुत्रापि यातीति कृत्वाऽभीष्टे स्त्रीग्रां सदा शङ्का भवतीति भावः। स्खलनभयेन हृदिस्थोऽपि धर्मो नित्यं शङ्कनीय इति धर्मः । अभीष्टं प्रति सदैव शङ्का कर्तव्येति नीतिः । योगी च कश्चिद् ब्रह्म सोपालम्भं वदतीति युक्तिः। रोलदेवस्य ॥४११॥

- १. वाउद्ध्य for वाउद्धय P.
- २. वातोद्भूत for वातोद्धत P.
- ३. करत्तेपादि: is suggested for करकच्छेपादि:
- 8. Kumāra VIII. 12.
- X. A few syllables are missing

- in P.
- ६. न करोषि is missing in P.
- o. oथापि स्ने is missing in P.
- с. ०हमृतैः for ०हमृताभिः P.
- E. ०धैर्यैः for ०धैर्याभि० P.

# अण्णं पि कि पि पाविहिसि मूढ ! मा तम्म दुक्खमेत्तेण । हिअअ ! पराहीणजणं महंत तुह केत्तिअं एअं ॥ ५१२ ॥

श्रन्यदिष किमिष प्राप्स्यसि मृढ ! मा ताम्य दुःखमात्रेगा । हृद्य ! पराधीनजनं महत्तव कियदेतत् ।।

निजवनितापरतन्त्र कमि नायकमनुकूत यतुं सूचयन्ती कापि हृदयमुपालभते—
अग्यां पीति । हे हृदय ! मूढ ! दुःखमात्रेया मा ताम्य मा ग्लानि गच्छ । अन्यदिष अनिवेचनीयमनिष्टं प्राप्ट्यांस । पराधीनं जनं महद् इच्छत् हे हृदय ! तत्र कियदेतत् ? अपि तु न किमिप, यतोन्यवश्यस्यात्मसात्करयां दुःखसाधनमेवेति भावः । तमु ग्लानौ 'शमामष्टानां दीर्घः' । श्यिन मध्यमपुरुषैकवचने रूपम् —ताम्येति । महदिति सम्बोधने चेति शतृ । 'मात्रं कात्स्न्येंऽत्रधारयो' धरियाः । अश्ववयारमभो दुःखमात्रफलो न कर्तव्य इति धमः । अन्यदीयस्याकर्षयां दुःखेनैव भवतीति नीतिः । सांसारिकं सुखं हेयमिति युक्तिः ॥ ४१२ ॥

वेसोसि जीअ पंसुल ! अहिअअरं सा हु वल्लहा तुज्झ । इअ जाणिऊण वि मए ण ईसिअं दड्ढपेम्मस्स ॥ ५१३ ॥

> द्वेष्योऽसि यस्याः पांसुल' ऋधिकतरं सा बलु वल्लभा तव। इति ज्ञात्वापि मया न ईष्यितं दग्धप्रेम्याः॥

वेसो इति। हृद्य ! उत्तानाशय ! द्राधस्य ईटशस्यानपेत्तितस्य प्रेम्गाः छते मया न ईिर्ध्यतम् । ईब्यिकोपस्य विशेषो न छतः । यत्र ईटशेऽपि त्विय चिन्तां करोमीति तात्पर्यम् । यद्वा न ईिशतं प्रभुत्वेन न व्यवहृतम् । रागाळ्छहृद्व्या दोषं ज्ञानन्तोपि तत्परित्यागं कर्तुमसमर्था भवन्तीति धमेः । अभीष्टस्यानपराधो नीतिः । ज्ञानिना स्वहृदयेऽपि न विश्वसनीयमिति युक्तिः । रिमेह्नस्य ॥ ४१३॥

सा आम सुहअ ! गुणरू असोहिरी आम णिग्गुणा अ अहं। भण तीअ जो ण'सरिसो किंसो सन्वो जणो मर उ॥५१४॥

१. पांशुल for पांसल P.

२. हृद्य for अधिकतरम् P.

३. मा for सा P.

४. जानन्त्यापि for ज्ञास्वापि

र. तया for मया P.

६. ईषितम for ईप्यितम P.

सा त्राम सुभग ! गुंगारू पशोभनशीला त्राम निर्गुगा चाहम । भग तस्या यो न सदश किं स' सर्वी जनो म्रियताम ॥

श्रन्यां वनितां च स्तुवन्तं कान्तं कापि सेर्घ्योपालम्भमाह -सा श्रामेति । श्रमा सेर्व्यातुमताविति भट्टीका । असमोऽसाधारणो यो गुण्सतेन शोभिनी, तस्या असमो जनो जीवत्येवेति ईर्ध्योक्तः । महता सर्वेषामेव परितोषः कर्तव्य इति धर्मः । परद्वदयानु-वर्त्तनेन स्वहानिमप्युरीकृत्य स्वकार्यं चिन्तनीयमिति नीति:। योगिनस्तु म्नियन्ते नतु कामिचन्तका भवन्तीति युक्तिः । यशःसिंहस्य ॥ ५१४ ॥

संतमसंतं दुक्खं सुहं च जाओ घरस्स जाणंति। ता पुत्तव ! महिक्राओं सेसाउ जरा मणुस्साणं ॥५१५॥

सदसहु:खं सुखं च या गृहस्य जानन्ति ।

ताः पुत्रक ! महिलाः शेषा जरा मनुष्यागाम् ॥

वेश्याभिलाषात्पुत्रं वारयन्ती कापि कुलवधूप्रशंसामाह । स्वसुताया श्रवकाशार्थ सधनं कमपि पुरुषमाहरन्ती काचित् छुट्रनी वा शिच्यति संतमिति। गृहस्य गृह-पतेरिति प्राचीना टीका। तन्युखदु:खज्ञानात्ता एव महिलाः, शेषाः सुखमात्राभिलाषिण्यः द्मयमात्रहेतुत्वाज्ञरा एव मनुष्यागाम् । यथा जरा त्त्रयहेतुरेकस्तथा ता श्रपीत्यर्थः ।

> गृहाश्रमात्परं नास्ति पुंसां स्वर्गस्य साधनम् । शीलशौचगुगोपेता यदि भार्या वशानगा ॥

इति धर्मः।

सम्पत्तौ च विपत्तौ च मरगो च न मुह्यति। सा स्वीया तां प्रति प्रेम जायते पुरुवकारग्राम् ॥

इति । समदुःखसुखो यो न भवति तत्रानुबन्धो न कर्तव्य इति नीतिः । समदुःखसुखो युक्तवधिकारी भवतीति युक्तिः । बहुवलस्य ॥ ५१५ ॥

हसिएहि उवालंभा अच्चुवआरेहि खिज्जि अव्वाइं। असृष्टि भंडणाई एसी मग्गी समहिलाणं ।। ५१६॥

- १. P. adds असम before गुगा.
- R. Eq is missing in P.
- ३. व्योभिनी for व्योभनशीला P.
- ध. स is missing in P. ध. वा for च P.

हसितैहपालम्भा अत्युपचारै: खेदितव्यानि । अश्वभिभएडनानि एव मार्गः 'सुमहिलानाम् ॥

काञ्चिद् द्वां रूपयौवनसम्पन्नां प्रियापराधलेशेन रुत्तं वदन्तीं काचिद्धितैषिगी कुलवधूवृत्तं शिच्चयन्ती सोपदेशमिदमाह — हसिएहि इति। उपालम्भो नैव परुषोक्तया किन्तु ह्सितै: । श्रत्युपचारै: खेदितव्यानि नतु गृहकार्यपरित्यागात् । भण्डनं कलहः खलीकारः सचाश्रत्यागान्नतु विरुद्धवाक्येः। इति । 'भएडनं रुवचे युद्धे खत्तीकारेषि न दयोः ' इति मेदिनी<sup>?</sup>। श्रयं च कुलस्त्रीयां धर्म इति धर्मः। कुशलाः कृतेऽप्यपराधे कार्यबुद्धपा **इत्कटं कोपं न कुर्वन्तीति नीतिः । सर्वसिह्याुता मुक्तिरिति कश्चिन्छिप्यमुपदिशतीति** युक्तिः । कएठाभरगो <sup>३</sup> श्लाघनीयमाना ललितेयं नायिका । कुमारिलस्य ॥५१६॥

उल्लावो मा दिज्ज छोअविरुद्धं ति णाम कार्रुण। समहावडिए को उण वेसे दिहिं ण पाडेइ।।५१७॥ बल्लापो मा दीयतां लोकबिकद्व इति नाम कृत्वा। सम्मुखापतिते कः पुनर्देष्ये दृष्टि न पातयति ॥

प्रेयसापमानिताया वृत्तेपि तद्दर्शने चातुरस्कं न वृत्तमिति साऽन्यामुपालभमाना बद्ति । जनापवादभयादकृतसम्भाषयोपि कान्तेऽलमुद्धेगेनेति वदन्तीं सखीं काप्यतीदं सरोषं वा प्राह—उङ्गावो इति । उञ्जापोऽध्यवसायवाक्यमिति भट्टीका । नाम क्रोधे । ' नाम कोपेभ्यूपगमे विस्मये स्मरगोपि च ' इति मेदिनी । नामेति स्थाने । श्रामेति ईष्यानुमतौ । पातयति दुदाति । विपद्गतोऽलीकाश्वासनेनाप्याश्वासनीय इति धर्मः । कार्यदत्तहृदया हितैषिगामिष शिचायां क्ध्यन्तीति नीतिः । गुमुत्तवो लोकैषणां नापे-च्चन्ते इति युक्तिः। मनमथस्य ॥ ५१७॥

साहीणविअअमो दुरमओ वि मण्णइ कअत्थमप्पाणं । 🥠 पिअरहिओ उण पुहर्वि पि पाविडं दुग्गओ चेअ ॥५१८॥ स्वाधीनिषयतमो दुगतोऽपि मन्यते कृतार्थमारमानम् । प्रियरहितः ५र्नः पृथिवीमपि प्राप्य दुर्गत एव ॥

- १. स्व० for सु० P.
- R. P 120. V. 100.
- 3. P. 346.
- ४. विरुद्धिसति for विरुद्ध इति P
- ५. काप्यलीकम is suggested for काप्यतीदम
- ६. प्रिया for प्रिय P. ७. लब्ध्वा for प्राप्य P.

हृद्यङ्गमकान्तर्राहतः कश्चिद्धनेश्वरः सानुतापिमदमाह् । श्रक्षीकं कमपि दृष्ट्रा कापि कामिनी मुत्कर्षयन्ती वा वदति —साही योति । स्वाधीना प्रियतमा यस्येति स्वाधीन-प्रियतमः । श्रतिकान्तसङ्केतसमयां नायिकामुपालभमानो नायकः सरोवभिदमाह वा। सौदाम्पत्यमेव सर्वेस्माल्लोकद्वयसाधनिमति धर्मः । वचनकरः प्रभुः सुखमुत्पाद्यतीति नीति: । त्र्यायत्तप्रकृतिपुरुषपरिचयेन कृतार्थता भवतीति युक्तिः । ईश्वरस्य ॥४१८॥

किं रुअसि किंव सोअसि किं कुप्यसि सुअण ! एक्क मेक्कस्स ? पेम्मं विसं व विसमं साहस्र को रुंधि उं तरह ॥५१९॥ कि रोदिषि कि वा शोचिस कि कुप्यसि सतन ! एकैकस्मै । प्रेम विषमिव विषमं कथय को रोद्धं शकोति।।

एकभार्यस्यापराधलेशमवाप्य कृतकोपरोदना कान्ता कयाचित्रिषिध्योपदिश्यते-किं र असीति । प्रतिपत्ताभावादेकेत्यभियानम् । यथा विषं विसर्पद् रोद्धं न शक्यते तथा प्रेमापीत्यर्थ: । प्रेम चेद्दित तच विकस्वरं तत: कि रोदनादिनेति भाव: । कः शक्कोत्यपि तु न कोपीत्यर्थः । रोदनादि निषिद्धं नाचरणीयमिति धर्मः । प्रेम्णोऽवरोधो भक्को न कर्तव्य इति नीतिः। संक्षारेऽलं रोदनादिना तद्विघटनाय यन्नः कर्तव्य इति युक्तिः। तस्यैव 11 38 11

ते अ जुआणा ता गापसंपआ तं च अम्ह तारुण्णं। अक्लाण मं व लोओ कहेहि अम्हे वि तं मुणियो ॥५२०॥ ते च युवानस्ता भामसम्पद्स्तश्चास्माकं तारुपयम् ।

त्रांख्यानकमिव लो रु: कथयति वयमपि तच्छ्गुमः ॥

गतयौवना काचितस्वीयं तारुएयं लोकमुखादाकर्णयन्ती साश्चर्या वदति । वार्द्धके तरुणानामवधीरणात कापि कुलटा सनिवेंदं वा इदं प्राह्-त अ जुआणा इति । श्राख्यान पुरावृत्तम् । काञ्चिदनभ्युपगच्छन्तीमङ्गीकारियतुं कुटूनी यौवनानित्यत्वमाह । 'कि करिष्यति मन्दात्मा समर्थेन न यत्कृतम्' इति धर्म:। कालवशेन यदुरपद्यते तत्सद्यत एवेति नीतिः । सर्वमिद्मनित्यमिति युक्तिः । शालवाहनस्य ॥ ५२० ॥

- १. किमु शोचसे for कि वा शोचिस P. 8. P. adds च after ता:.
- र. एका एकस्य for एकैकस्मै P.
- ३. कथय is missing in P.
- ५. अख्यान for आख्यानक P.

वाहोहभरि अगंडाहराइ भणिअं विलक्खहसिरीए। अज्ज वि किं रूसिज्जड सवहावत्थं गअं पेम्मं ॥५२१॥

> बाब्पोघभरितगएडाधरया भियतं विलच्चहसनशीलया । श्रद्यापि कि रुव्यते अपथावस्थां गतं प्रेम ।।

काचित्सीभाग्यद्वता त्रियापराधमुपालभ्य गृहीतमाना त्रियेगानुनेतुमारब्धा । त्वद्न्या न मम प्रेयसीति शपथेन प्रत्ययं कारयता प्रियेणानुनीयमाना सोपालम्भ-मिद्माह—वाहोहेति"।। ५२१।।

ण वि तइ अणालवंती हिअअं द्मेइ माणिणी अहिअं। जह द्रविअंभिअगुरुअरोसमज्झत्थभणिएहि ॥५६५॥

> नापि तथानालपन्ती हृद्यं दुनोति भानिन्यधिकम् । यथा दूरविज्निमतगुरकरोषमध्यस्थभियतै: ॥

...न्ये संज्ञापिमदमाह -- वि तहेति । श्रधिकं यथा स्यादेवम् । दूरमत्यर्थे विज्निभतो गुरुरोषो यत्र । एतादृशैर्मध्यस्थाना भिग्तिर्यथा हृद्यं तापयति न तथानाल-पन्ती तापयतीत्यन्वय: । मध्यस्थ्ये ? (स्था) दूती । हृदयकालुब्येगा क्रिया न कर्तव्येति धर्म: । हिनाधस्य मध्यस्थव वनमपि सन्तापकारि स्यादिति नीतिः । मानरोषादयः शरीरजा: शत्रवो नित्यं जेतज्या इति युक्तिः । तस्यैव ॥ ४६४ ॥

गंधं अग्याभंत्रभू पक्ककलंबाण वाह्यसिअच्छ 🚶 🥕 आसस् पहिअज्ञाणभ ! घरिणिमुई मा ण पेच्छिहिसि ॥५६६॥ गन्धमाजिबन्पककदम्बानां बाष्पभृताच् !

अ।श्वसिहि पथिकयुवन् ! गृहिणीमुखं मा न प्रेसिप्यसे ॥

- १. ०भूतo for ०भरितः P.
- २. विलन्नं हुसन्त्या for विलन्नहसनशी-लया P.
- ३. न विभाव्यते for रुप्यते P.
- ४. प्रेम is missing in P. 🛴
- Y. Pitambara's commentary following forty-three verses है. पान्थ for पथिक P.
- is missing in P. The Ms. adds on the margin:-त्रुटिरत्र श्लो० ४४/४. 🛝
- ६. तापयति for दुनोति P.
- o. Pītāmbarā's commentary on verse 565 begins from here.
  - on this as well as on the . संज्ञापयन is suggested for संज्ञापम्.

वर्षासु प्रियतमाविनाशमाशङ्कय जाताश्रुं पथिकं कापि समाश्वासयित । कापि केनापि पथिकेन सह जातानुरागा तं वदित — गन्धिमिति । त्वदागमनबद्धाशाया सुखं प्रेचिष्यस इति भावः ।

श्राशाबन्धः कुमुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सग्रःपाति प्रण्ययि हृद्यं विप्रयोगे रुण्डि ।

इति । व्याकुलहृदया महात्मिभराश्वसनीया इति धर्मः । श्राशया प्रायाधारणमिति नीतिः । गन्धोपि विषयसमाकर्षको भवतीति स च वारणीय इति युक्तिः । प्रवरसेनस्य ॥४६६॥

गज्ज महं चित्र उविरं सन्वत्थामेण लोहहिअअस्स । जलहर ! लंबालइअं मा रे मारेहिसि वराइं ॥५६७॥ गर्ज ममैबोपरि सर्वस्थाम्रा लोहहृदयस्य ।

जलधर ! लम्बालिककां मा रे मारियव्यसि वराकीम् ॥

कोऽपि स्वामिनियोगाद् गृहमागन्तुमसमर्थः सन् जलधरं सकोधमाह—गज्जेति । स्थाम बलम् , सर्ववलेनेत्यर्थः । रे नीच ! सम्बोधनम् । लम्बोऽलको यस्यास्ताम् । वराकीं मा मारियव्यसीत्यन्वयः । पुंसो विक्रमः स्त्रीषु न शस्त इति धर्मः । कार्यमात्मपीडयापि रच्नग्रीयमिति नीतिः । स्त्रीहेतुकमिदं संसारदुःखमित्यतो हेयमिति युक्तिः । कलशस्य ॥ ५६०॥

पंकमइलेण छीरेक्कपाइणा दिण्णजाणुवडणेण । आणंदिज्जइ इलिओ पुत्तेण व सालिखेत्तेण ॥५६८॥ पद्ममितनेन चीरैकपायिना दत्तजानुपतनेन ।

श्रानन्दाते <sup>अ</sup>हलिकः पुत्रेगोव शालिचेत्रेगा ॥

श्रासन्नफलोदयः कृतक्रेशो हर्षातिशयं जनयतीति प्रतिपादयन् कश्चिद्धालिकं निदर्शयति । शालिक्षेत्राणामासन्न च्छेदादिभसारस्थानान्तरं कुलटा जारे आवयति वा—पंकमइलेनेति । शालिक्षेत्रेण हालिक आनन्यत इत्यर्थः। पङ्कमिलनेन क्षेत्रेण। चीरमेक-मर्थात् पीतं बाल्येन यत्र तेन क्षेत्रेण । चीरमात्रं पीतमस्ति नतु पाकादिनिर्वाहो धान्यानाम् । दक्षं जानुपतनमिव पतनं शालिक्षेत्रेण । यथा कश्चित्पुत्रेणानन्यते तथेत्यर्थः। पङ्कमिलिनेनेत्यादि तत्रापि विशेषणाम् । उत्पत्तिमात्रेण पुत्रो लोकद्वयसाधको भवति । सदक्तम् —पुन्नान्नो नरकात्त्रायत इति पुत्रः इति धर्मः। आसन्नफलोदयः क्रेशो हर्षातिशयं

१. Kālidāsa's Meghaduta 1. 10. ३ व्हालिक: for हलिक: P.

जनयति । तदुक्तम् —'क्रोशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते' इति नीतिः। पुत्रः त्तेत्रादिसंसा-रिग्णामानन्दकरो नतु मुमुज्जुग्णामिति युक्तिः । बहुगुग्णस्य ॥ ४६८ ॥

कह में परिणइआले खलसंगो होहिइ ति चिंतंतो । ओणअमुद्दो ससूओ स्वड् व साली तुसारेण ॥ ५६९ ॥ कथं में परिण्यतिकाले खलसङ्गो भविष्यतीति विन्तयन ।

श्रवनतमुख: सशूको रोदितीव शालिस्तुषारेगः ॥

सिन्नवेशविशेषेण शालीनां रोदनं कश्चिदुत्त्रे तते । शालिचेत्रे पाकात्सङ्केतभङ्गं जारं वा कापि श्रावयित—कह मे इति । पाकवर्द्धके परिण्ती । खलं खरिहान इति प्रसिद्धं दुर्जनश्च । ससूत्रो सशोक इति च । दुर्जनैः समं सङ्गो लोकद्वयविरोधी । तदुक्तम्—

निश्वासोद्गीर्योहुतभुग्धूमधूत्रीकृताननैः । वरमाशीविषेः सङ्गं कुर्यान्नत्वेव दुर्जनैः ॥

इति धर्मः । दुर्जनैः समं सङ्गो न विधेय इति नीतिः । भाग्यपि दुःखं हेयमिति युक्तिः । शालवाहनस्य ॥ ५६६ ॥

संझाराओत्थइओ दीसइ गअणम्मि पहित्रआचंदो ।
रत्तदुऊलंतिरओ थणणहलेहो च्त्र णवत्रदृए ॥ ५७०॥
सन्ध्यारागोत्स्थिगितो दृश्यते गगने प्रतिपञ्चन्त्रः ।
रक्तदृकुलान्तरितः "स्तननखलेख इत्र नववध्वाः" ॥

कापि कुत्तवध्वा नखाघातं दृष्ट्वा कथयति । उपपतिसमीपगमनाय चन्द्रस्य चीया-तया ज्योत्स्नाया स्त्रभावं वर्णयन्ती दृती कुलटा त्वरयति वा —संभेति । उत्स्थिगितः पिहितः 'स्थगे संवरणे' इति धातोरनुसारात्। सन्ध्यागमो बोयनीयो धार्मिकेन इति धर्मः। स्रवस्थाभेदेन महान्तोऽपि लघोः सादृश्यं यान्तीति नीतिः । स्रविद्यान्तरितज्ञानोत्प्रेचेयं कस्यिचिच्छन्यं बोयियनुमिति पुक्तिः। चामीकरस्य ॥ ५७० ॥

अइ दिअर ! किं ण पेच्छिस आआसं किं मुहा पलोपिस ? जाआइ बाहुमूलिम अद्धर्अदाण परिवार्डि ॥५७१॥

- ?. Kālidāsa's Kumāra V. 86.
- २. संयोगो for •सङ्गो P.
- ३. भवतीति for भविष्यतीति P.
- ४. रुद्तीव for रोद्तिव P.
- ४. नवत्रध्वा नखनिपात इव for स्तन-नखलेख इव नववध्वाः P.

श्रयि देवर ! किं ने प्रेत्तिसे श्राकाशं किं मुधा प्रलोकयिते । जायाया बाहुमूलेऽर्द्धचन्द्राणां परिपाटीम् ।।

कापि देवरं सपरिहासेर्ध्यमाह—श्रद्ध दिश्ररेति। "विज्ञोली पङ्कि वा"। 'मुद्या निरर्थकं व्यर्थम्' एवममरः । जायाया बाहुमूलेऽर्द्ध चन्द्रपरिपार्टि कि न प्रेचस इत्यन्वयः। नवश्चनद्रोऽत्रश्यं नमस्करणीय इति धर्मः। समत्सराः परिहासेनापि परेवां रहस्यं प्रकाश- यन्तीति नीतिः। प्रथमत एव शून्यध्यानासक्तस्य सोपात्तम्भोपदेशोयमिति युक्तिः। कण्ठाभरणे हेलादोत्यादिष्रहणेन भावादयो गृह्यन्ते तत्र परिहासः श्वियामयमिति । श्वर्जुनस्य।। १७१।।

वाआइ किं भणिज्जड केत्तिअमेत्तं व लिक्खए लेहे । तुह विरहे जं दुक्खं तस्स तुमं चेअ गहिअत्थो ॥५७२॥

> वाचा कि भएयता कियनमात्रं वा लिख्यते लेखे। तत्र विरहे यह:खं तस्य त्वमेत्र गृहीतार्थे:।।

सिख सिन्दिशेति काण्युक्ता सती प्रोषितमुद्दिश्य वद्ति—वात्रा इति । गृहीतो ज्ञातः लेखाद्पि । मनःप्रसादेन यित्रयते तदेव कर्म कर्तव्यम् । मनःपूतं समाचरेदिति धर्मः । हितैषिग्याऽभिमतेनानुनीयमानेन लि(ले) खनादि नाऽपेच्चग्यीयमिति नीतिः । पतादशं सांसारिकं दृष्ट्वा योगिनोदासीनेन भवितव्यमिति युक्तिः । चाहद्त्तस्य ॥ ४७२ ॥

मअणिगणो व्व धूमं मोहणिपिचिछ व स्रोअदिद्वीए । जोव्वणधर्अं व मुद्धा वहइ सुअंधं चित्ररभारं ॥ ५७३ ॥

> मदनाग्नेरिव धूमं मोहनिपच्छिकामिव लोकटष्टेः। योवनध्वनमिव मुग्धा वहति सुगन्धं चिकुरभारम्॥

- १. किन्नु for कि न P.
- २. कि is missing in P.
- ३. प्रलोक्यसे for प्रलोक्यसि P.
- ४. ०पाटिम् for ०पाटीम् P.
- k. The phrase वित्रोती पङ्कि वा ' is out of place here. Its proper place is in the commentary on stanza 576.
- ६. Cf. 'ब्यर्थके तु वृथा मुधा' III. 3.4.

- ७. ॰पाटीम् for ॰पाटिम् is suggested.
- **⊏.** P. 309.
- &. वाचया for वाचा K.
- १०. किमु for किम् P.
- ११. oतां is missing in P.
- १२. ॰ग्नेर्धुममिव for ॰ग्नेरिव घूमम् P.
- १३. ०पिच्छ० for ०पिच्छिका० P.
- १४. लोकः दृष्टीनाम् for लोकदृष्टः P.

कस्याश्चित्सीन्द्यंतिशयं ख्यापयन्ती कापि कमिप युवानं प्रबोधयित—मन्नया-गिग्यो इति । पिच्छिकामयूरायामैन्द्रनालिकेन व्यामोहनीकियते । 'चिकुरः कुन्तलो बालः कचः केशः शिरोरहः' इत्यनरः । दुर्वहमप्युत्तमं वहनीयिमिति धर्मः । सगुण एव बहूनां रखनं करोत्तोति नीतिः । श्रस्तु तावदन्यविकुराभार एव स्त्रीयां व्यामोहक इति ता योगिना दूरतः परिहर्त्तव्या इति युक्तिः । तस्यैव ॥ ५७३ ॥

गिरिसोत्तो ति भुअंगं महिसो जीहाइ लिहइ संतत्तो । महिसस्स कण्हपत्थरझरो ति सप्पो पिअइ लालं ॥ ५७४ ॥

> गिरिस्रोत इति भुनक्नं महिषो जिह्नया लेढि संतप्तः। महिषस्य कृष्णप्रस्तरभर इति सपैः पित्रति लालाम्।।

दीर्घरतार्थे पत्युरन्यिक्ततां कारियतुं कापीदं दर्शयितुमाह—गिरिसोक्तो इति । लेढि झास्वादयित । लालां लार इति ख्याताम् । मिहषस्य लालामित्यन्त्रयः । मिहष-सप्योर्थयाऽविरोयस्तथाऽविरोधः सर्वैः समं विधेय इति धर्मः। विरुद्धैरिप मिलनं न विधेयमिति नीतिः । रोपादि च त्यक्त्वा योगाभ्यासो विधेय इति युक्तिः । इयं च गाथा टीकान्तरे न प्राप्ता ॥ ४७४॥

रूअं सिष्ठं चिअ से असेसपुरिसे णिअत्तिअच्छेग। वाह्रोछेण इमीए अजंपमाणेण वि मुहेण ॥ ५७५॥ रूपं शिष्टमेव तस्याशेषपुरूषे निवर्तितात्तेगा।

रूप रिष्टिमन तस्यारापपुरुष । मनातताराचा "

बाष्पार्द्रेगास्या अजल्पतापि मुखेन॥

अनुरागानुनयं सख्याः किंमिश्चित्सखी समुन्नयति — हश्चमिति । एतस्था मुखेन तस्य रूपं कथितमेवेत्यन्वयः। श्रशेषे पुरुषे निवर्त्तिते श्रित्तिणी येन तादृशेन मुखेन। मुख-क्रमेणेव धार्भिकोऽधार्मिकश्च ज्ञायत इति धर्मः। इङ्गितेनैवाभिज्ञाः परेषामभिष्रायमाकलयन्तीति नीतिः। मुखप्रसाद एवाघो (एव सद्यो) योगप्रतिपादक इति युक्तिः। देहलस्य ॥५७५॥

रंदारविंदमंदिरमअर्दाणंदिआलिरिज्छोली।

झणझणइ कसणमिणमेहल व्य महुमासलच्छीए ॥५७६॥

- 9. II. 6. 95.
- २. भुजङ्ग for भुजङ्गम् P.
- ३. सर्वोऽपि for सर्प: P.
- ४. कथितमेव for शिष्टमेव P.

- ४. वास्या० for बाष्पा० P.
- ६. ० गा तस्या for ० गास्या P.
- ७. श्रजल्पमानेनापि for श्रजल्पता.

बृहदरविन्दमन्दिरमकरन्दानन्दितालिपङक्तिः । मयामयायते कृष्णमियामेखलेव मधुमासल्दन्याः ॥

वसन्ते प्रभृतकमलरसपानानन्दितमधुकरपङ्कित्रर्थनेन मधुपानमभिलपन्ती काचिन्नाय इमिदमाह—रुंदारविंदेति । बृहदरविन्दं मन्दिरमिव तस्य मकरन्देनानन्दि-तालिनो भ्रमरस्य पङ्किः सा । भाग्यभागायते श्रव्यक्तं शब्दमनुकरोति । श्रत्रोत्प्रेत्तते-मधुमासो वसन्तः तस्य लच्चम्याः । कृष्णामणिरिन्द्रनीलस्तद्घटिता मेखला चुरूघिटके-वेति । रुंदं बृहदिति । विंजोली पङ्काविति देशी । आश्रयत्वेन मन्दिरनिरूपग्राम् । प्रभातसम्ध्याप्रकाशनेन धर्मः । सेव्यस्य सेवकेन सदा शोभैव कार्येति नीतिः । सदजन-कतया मधुपानादीनां योगित्वमिति युत्ति:। इन्द्रराजस्य ॥ ५७६ ॥

कस्स करो बहुपुण्णप्फलेक्सतरुणो तुई विसम्मिहइ । थणपरिणाहे मम्महणिहाणकलसे व्व पारोहो ॥ ५७७॥

> कस्य करो बहुप्रयफ्तैकतरोस्तव विश्रमिष्यति । स्तनपरिगाहे मन्मथनिधानकलश इव प्ररोहः॥

तव स्तनपरिगाहे यस्य हस्तो लगिष्यति स एव पुण्यवानिति सखी नाथिकां वर्णीयति-कस्सेति । बहुनि पुण्यान्येव फलानि यस्य एकस्य तरोरिव कस्य करः प्ररोह इव पिधानमिव तत्र स्तनपरिगाहे निसंमास्यति व्याप्य स्थास्यतीत्यन्वयः । मन्मथस्य निधानं निधिस्तस्य कलरो इव स्तने । वृत्तिच्छन्नस्यान्वयोऽन्न । यथा घटादि मुखे पिधानं व्याप्य तिष्ठति तथेत्यर्थः । विना पुर्ण्यं विशिष्टं नोदेतीति धर्मः । पौरूषमपि पुर्वेनैव फज्ञतीति नीतिः। फलमभिमन्धाय पुण्याचरणां बन्धहेत्विति युक्तिः नायिका अनुहा कुमारीयमिति कएठाभरगो । श्रनुरागस्य ॥ ५७७॥

चोरा सभअसतण्हं पुणो-पुणो पेसअंति दिहीओ। अहिरिक्सअणिहिकलसे व्य पोढवइआथणुच्छंगे ॥५७८॥

> चोराः सभयसतृष्यां पुनःपुनः प्रेषयन्ति दृष्टीः । श्रिधरिचतिनिधिकलश इव प्रौढपितकास्तनोत्सक्ने ॥

१. न संमास्यति तव for तव विश्व- | ३. घन...for पुनःपुन: P. मिष्यति P.

४. दष्टग्: for दष्टी: P.

R. P. 345.

कमनीयविता वशिकृता दोषं न गयायन्तीति सूचयन्ती दूती जारमुत्साइयति-चोरा इति । प्रौढः प्रवीरः । यो यत्रानुरक्तः स तस्पापादिष मनो निवर्तियतुं न शक्नोतीति धर्मः । कार्यसक्ताः प्रत्यवायं न गयायन्तीति नीतिः । तृष्याभयादिकं मुमुक्तुभिहेंयमिति युक्तिः । समर्थस्य ॥ ५७८ ॥

उव्वहर णवतणंकुररोमंचपसाहिआइ अंगाई । पाउसछच्छीअ पओहरेहि परिपेछिओ विंझो ॥५७९॥

उद्गहित नवतृगाङ्कुररोमाख्चप्रसाधितान्यङ्गानि ।

प्रावृद्वचम्या पयोधरैः परिप्रेरितो विन्ध्यः ॥

कस्याश्चिन्नायिकायां स्ववैद्ग्ध्यं प्रकाशयन्नागरः कामुक यमी विन्ध्ये समाद्धानः प्रावृषं वर्यायति । विन्ध्यनिकुञ्जं कृतसङ्केतं त्वन्न गतोऽहं गतैवेति पुरुषं कापि सोपालम्भं वदित वा—उञ्बह् इति । नवनृणाङ्कुरा एव रोमाञ्चास्तैः प्रसाधितानि शोभितान्य-क्नानि । विन्ध्यस्यापि कामुकसमानवर्णेन प्रावृषोऽत्यन्तकामोद्रेककारिता ध्वनिता । पयोधरौ स्तनौ । पुण्यवानेव महालच्च्या त्र्यालिङ्गित इति धर्मः । श्रचेतनोऽपि स्त्रीसिहतो विकारवान् भवतीति नीतिः । स्त्रीणां परिष्वङ्गोऽचेतनानामेव व्यामो-हनो न पुनः सचेतसामिति युक्तः । गौणनायकप्रतियोगिनि रतिरूपेणीव रसप्रकर्षस्य ह्यासोऽयमिति कण्ठाभरणे । इन्दीवरस्य ॥ ५७६ ॥

आप बहला वणाली मुहला जलरंकुणो जलं सिसिरं। अण्णणईण वि रेवाइ तह वि अण्णे गुणा के वि ॥५८०॥ स्राम बहला वनाली मुखरा जलरङ्कवो जलं शिशिरम।

श्रन्यनदीनामपि रेवायास्तथाप्यन्ये गुगाः केऽपि ॥

कस्याश्चिन्नायिकायाः सखी स्वसख्यान्यतो वैलच्चएयं सूचयन्ती कमण्युद्दिश्य घदति—आमेति । एविमत्यर्थे आम, अनुमतौ निश्चये वा। 'आं ज्ञाननिश्चयस्मृत्योः' इति मेदिनी । जलरङ्कवः पिच्चित्रोषाः । अन्यनदीनां मध्येऽपि अन्ये इव गुणाः । फलविशेष-जनकत्वेनैव नदीनां गुणागुणत्वकथनं धर्मः । सर्वन्नानुभूतो गुणो विशेषं जनयतीति नीतिः । परमार्थोऽनिवेचनीय इति युक्तः । पालितस्य ॥ ४८०॥

- १. प्रति० for परि० P.
- २. स्तनयिते for स्तमो P.
- 3. P. 278.

- ४. अन्यनदीष्ठेव for अन्यनदीनामपि P.
- ४. अन्ये for तथाव्यन्ये P.
- €. P. 251, V. 50.

#### एइ इमीअ णिअच्छइ परिणअमाल्ररसच्छहे थणए । तुंगे सप्पुरिसमणोरहे व्य हिअए अमाअंते ॥ ५८१ ॥

एत एतस्या निरीच्च परियातमालूरसदृशौ स्तनौ। तुंगौ सत्पुरुषमनोरथाविव हृद्ये श्रमान्ती ॥

नायिकायाः पद्मिनीत्वसूचनेन कुट्टनी कामुकान् लोभयन्ती साकृतिमदमाह— एहेति। एत त्रागच्छन । 'बिल्वे शाण्डिल्यशैलूपमालूरश्रीफलाव प' इत्यमरः"। तस्य फलं मालूरम्। यथा सत्पुरुषाणां हृद्ये मनोरथो न सम्माति तथेत्यथे । सत्पुरुषैर्म-नोरथो न कार्य इति धर्मः । हृद्यविसंगदेन क्रियमाणां कार्य महतां हृद्ये न प्रविशतीति नीतिः । सर्वावयवातस्तन।वेव व्यामोहकावित्यतस्तत्सिक्षिर्मुमुचुणा परिहर्तव्य इति युक्तिः।पद्मिनीलच्चणम्—'स्तनयुगलमजङ्घन्यश्रीक तश्रीविज्ञिन्व' इत्याहि । त्र्युत्साह कस्य ॥ ४८१॥

हत्थाहर्त्थि अहमहिमआइ वासागमिम मेहेहिं। अव्यो किं पि रहस्सं छण्णं पि णहंगणं गलइ॥ ५८२॥

> हस्ताहस्ति श्रहमहिमकया वर्षागमे मेघै:। श्रव्वो किमपि रहस्यं छन्नभिप नभोऽङ्गगां गलति॥

कस्याश्चित्रायिकायाः प्रोवितपतिकायाः प्रियविश् तेषेणोपतप्राया वर्षास्वय्यनागतवज्ञ-भायाः सखी सखीमुद्दिश्य वदति—हत्थाहृत्थिमिति। हस्तैश्च हस्तैश्च गृहीत्वा हस्ताहृस्ति। मेचेश्छत्रं परिवृतमपि नभोङ्गनं गलति। श्रहमहिमकयाऽहङ्कारेण। श्रव्वो साश्चर्यदुः खसूचने देशी। किमिप रहस्यमित्वेचनीयम्। विरहिणीषु मेघोदयो न प्रकाश्यो भवतीति भावः। कापि बाला विरहिणी प्रावृहारम्भस्य कामोत्तेन्ननया किमिप रहस्यं वर्णयन्ती कथं प्रियेण विना स्थातव्यमिति सूचयन्ती सखीमिद्माह् वा। एवम्भूतवर्षागमे कथं गन्तु-मिच्छतीति प्रियं प्रवासगमन द्वारयित वा-हस्ताहस्तीति। त्वराख्या श्रहमहिमकेत्यादिना मेघानाम्। वर्षाकाले हष्टविरोधादेव तीर्थयात्रागमनं निषद्धमिति धर्मः। श्राच्छादितमिप

- १. पश्यत for निरीच्चध्वम P.
- २. ०मनोरथवत् for ०मनोरथाविव P.
- ३. अमानौ for अमान्तौ P.
- ४. Amara. II. 4. 32. Amara reads शेलुपो for शेलुप०
- Ratirahasya Lahore edition, P. 6, V. 11.

RR reads. ०मनध्ये for ०मलङ्खण० and ०विडम्बि० for ०विलम्बि०.

६. मयि for किमपि P.

रहस्यं गल्तयदः सुगप्तं कार्यं कर्तव्यमिति नीतिः । खिवद्यापपद्धेश्लन्नमि ज्ञानमभ्यासेन स्फुटं स्यादिति युक्तिः । शालवाहनस्य ॥ ४८२ ॥

केचिअमेत्तं होहिड सोहगां पिअअमस्स भिमरस्स । महिलामअणलुहा उलकडक्खविक्खेवघेष्पंतं ॥ ५८३ ॥

कियनमात्रं भविष्यति सौभाग्यं प्रियतमस्य भ्रमगाशीलस्य ।

महिलामदनचुधाङ्कलकटाच्विचेपगृह्यमागाम् ॥

का चित्सीभाग्यसौन्दर्यादिगुर्यागर्विता चलवृत्तं कान्तमुहिश्य सखी सम्बोध्य वदति। प्रियस्यागमने किमित्युपचारं न करोषि कथमस्य सौभाग्यं मन्दीभूतमिति वदन्तीं सखीं नायिका सचाद्रपालम्भमाह - केत्तिश्र इति । मदनत्त्रुधाकुलानामातुराणां संतप्तानां वा महिलानां ये कटाचिवचेपास्तैर्गृद्यमायां सौभाग्यं कियनमात्रमधिकतरं भविष्यति । ताभिरे-वाधुना त्रिभज्यास्य सौभाग्यं गृहीतं कि ममोपचारेगोति भाव:। कार्यान्तराकृष्टमनसोऽल्प-समय एव धर्मे कृत्य त्राद्रो भवतीति धर्म: । श्रस्थिरस्य कुत्रापि कार्यसिद्धिने स्यादिति नीतिः । स्त्रीकटाचाकुष्टद्वरया न मुक्तयधिकारिया इति युक्तिः । नारायगास्य ॥४८३॥

णिअधणिअं उवजहसु कुक्कुटसद्देन झत्ति पहिबुद्धो । परवसहिवाससंकिर णिअए वि घरम्मि मा भास ॥५८४॥

> निजगृहिग्गीमुपगृहस्व व कुक्कुटशब्देन मटिति प्रतिबुद्धा। परवसतिवासशङ्किन् । निजकेऽपि गृहे मा भेषी: ॥

परस्त्रीनिरतं निजगृहसुप्तं रात्रिशेषेऽपररतिकुक्कुटशब्देन सातङ्कप्रबुद्धं कमपि कापि सोपालम्भमाह-- शिश्रधिशासिति । धिशाश्रा निजवनितायां देशीति टीकान्तरे। धियाश्चं धन्यं यथा स्यादेविमति कुलपितटीकायाम् । धन्यं समीचीन दृढमिति यावत् , न भयमिति भाव: । परस्य वसतौ यो वासस्तेन शङ्किन् !सभय ! श्रसत्कर्मागाः सदासभया भवन्तीति धर्मः । स्रतथ्येपि तथातथा प्रत्ययं कुर्वागा उपालभ्या एव भवन्तीति नीतिः । श्रतिप्रसिक्तः कामे वर्जनीयेति युक्तिः । चुङ्गोहस्य ॥ ४८४ ॥

खरपवणर अगलत्थिअगिरिकडावडणभिण्णदे हस्स । धुक्काधुक्कइ जीअं व विज्जुआ कालमेहस्स ॥ ५८५ ॥

१. विक्रोपास्तैर्गृद्धः for ०त्रिक्रोपगृद्धः P. ३. ० शङ्कनशील for ० शङ्किन् P.

२. निजजायामपगृहस्व रे for निजगृहि-ग्गीसुपगृहस्व P.

४. यथातथा is suggested for

# खरपवनरयगलहस्तितंगिरिक्टाप्तेनभिन्नदेहस्य। धुक्धुकायते जीव इत्रं विद्युत्कालमेघस्य।।

कामिप प्रोषतपतिकां मेघदर्शनोपतप्तां नायिकां न वर्षामेघोऽयमिति कापि सक्षी बोधयति—खरपवनेति । खरपवनरयेगा प्रेरितश्रासी गिरिकूटावपतनादिश्वदेहश्चेति । तस्य मेघस्य । जीविमत्र । विद्युत् । धुक्धुकायत इव संधुत्तत इत्र । गलत्थल इति पाठे गलहस्तितमित्यर्थः । अन्यस्यापि भिन्नदेहस्य जीवो धुक्धुकायते क्रमेगा सुस्थं (स्थो ) भवति । वर्षामेघकथनेन प्रियागमननैकट्यं ध्वनितम् । सती विपद्गतमपि स्वामिनं न त्यज्ञतीति धर्मः । बलीयसाभियुक्तानां विपत्तिरवश्यं भवतीति नीतिः । देहबन्धोऽस्थिर इति युक्तिः । जीवदेवस्य ॥ ४८४ ॥

मेहमहिसस्स णज्जइ उअरे सुरचावकोडिभिण्णस्स । कंदंतस्स सविअणं अंतं व पछंबए विज्जू ॥ ५८६ ॥ मेघमहिषस्य ज्ञायते चद्रे सुरचापकोटिभिमस्य । कन्द्तः सवेद्नमन्त्रमिव प्रलम्बते विद्युत् ॥

सुरतासक्ता काचिद्दीर्घरतार्थे प्रियस्य।ऽन्यचित्ततां कुर्वती वदति । प्रिययात्रा-विघातार्थममङ्गलं सूचयन्ती कापि निद्शयति—मेहमिहसस्सेति । सुरचापस्य कोट्या-ऽश्रेण भिन्नस्य । मेघो मिह्न इव तस्य । सवेदनं यथा स्यादेवं क्रन्दतः विद्युदन्त्रभिव प्रलम्बत इति । नीयते ज्ञायते । पुष्त्रइ इति पाठे शोभते । याष्त्रइ इति पाठे ज्ञायते इत्येवार्थः । श्रापद्यपि सद्यः स्वामिपरायणा भवन्तीति धर्मः । सक्तजनोपकारकस्यान्त्रपतनमिष शोभत इति नीतिः । संसारिणां सर्ववन्धात् स्त्रीबन्धो दुरुच्छेदो भवतीति युक्तिः । भेष्टमायाः ॥ ४८६ ॥

णवपछ्ठवं विसण्णा पहिआ पेच्छंति चूअरुक्लस्स ।
कामस्स छोडिउप्पंगराइअं इत्थमछं व ॥ ५८७ ॥
नवपञ्चवं विषण्णाः पिथकाः पश्यन्ति चूतवृद्यस्य ।
कामस्य लोहितपुंखराजितं इस्तमञ्जमिव ॥

१. ०प्रेरित० for ०गलहस्तित० P.

२. ०कूटावपतन० for ०कूटापतन० P.

३. जीवसिव for जीव इव P.

४. ०कृष्णा० for ० काल० P.

५. नीयते for ज्ञायते P.

६. विदग्धाः for विषएगाः P.

७. पतिकाः for पथिकाः P.

८. प्रेचन्ते for पश्यन्ति P.

E. सोहितोप्पं for सोहितपुंख P.

वसन्तसमये प्रियाविश्तिष्टं नायक मुहिश्य कश्चिद् त्प्रेच्य वदित । वसन्तोपक्रमे प्रवासो दुःसह इति सूच्यन् कश्चित् पथिकान् दर्शयित वा—गावपक्षविमित । विज्ञोला इति, विकला इति वा । लोहितः उप्पं कः समूदीभूतः राजितश्च तत् । हस्तभक्षमिव हस्तकाय्ड इव । लोह्पुंलखराइ श्रमिति पाठे लोह्पुंखं तीच्ग्यीकृतमित्यर्थः । श्रधुना मदनो धनुर्भेद्दं चूतकु सुमैरेव स्वकार्य साध्यतीति भावः । स्थिरीभूय कर्म कर्तव्यमिति भमेः । नीतावप्येवम् ॥ ४८७ ॥

महिलाणं चिश्र दोसो जेण पवासम्मि गठिवआ पुरिसा । दो तिण्णि जाव ण मरंति ता ण विरद्दा समप्पंति ॥ ५८८॥ महिलानामेव दोषो ' येन प्रवासे गर्विताः ' पुरुषाः । हे तिस्रो यावन्न म्रियन्ते तावन्न विरद्दाः समाप्यन्ते ॥

यां काश्चिद्विरहासहिष्णुः सामर्षे सखीमुद्दिश्य वदति। विरहिणीदुः खसन्धुच्चणेऽिष पुनर्गन्तुमिच्छतः प्रियस्य निवारणार्थे कापीदं वा प्राह् —महिलाणां चित्र इति। महिलानां खीणां प्रवासे स्थातुं वयमेव शक्ता इति गर्वः। द्वे तिस्रो गनपतिका इत्यार्थम् । महान्तो दोषदर्शनादकार्थे न प्रवर्तन्त इति धर्मः। सत्पुरुषा बहूनामर्थे प्राण्गनिरपेता भवन्तीति नीतिः। विरक्ताः खीणां दुः ले न विक्रियन्त इति युक्तिः। शेखरस्य ॥४८८॥

बालअ ! दे वच लहुं परइ वराई अलं विलंबेण । सा तुज्झ दंसणेण वि जीवेज्जइ णित्थ संदेहो ॥५८९॥

> बालक ! हे त्रज्ञ लघु म्रियते वराकी श्रलं विलम्बेन । सा तव दर्शनेनापि जीवेदु यदि नास्ति सन्देहः॥

- १. P. adds स after दोष:.
- २. प्रवासगर्वशीला: for प्रवासे गर्विता: P. प्र. 'The portion 'तस्यैव ॥४६१॥' is
- ३. खलु जीवत्येव for जीवेद यदि P.
- ४. मात्र for नास्ति P.
- प्र. The portion 'तस्येव ॥ ४६१॥' is out of place here.

#### अविरेअपसरिअहअवहजास्रोस्रिपसीविष वणाभोए। किंसुअवणं ति कलिऊण मुद्धहरिणो ण णिक्कपड ॥५९०॥

अविरतप्रसृतद्वतवहज्वाज्ञाविलप्रदीपितं वनाभोगे । किंग्रकवनमिति कलयित्वा मुग्धहरियो न निष्कामति ॥

वननि इ. खे सुरतासका काचिही घेरमणार्थे प्रियस्य रसान्तरासकचित्ततां बदतीति। हरिग्रस्य दु:खमाक तय्य कश्चित्क्रुपापरो वा इरमाह—ग्रभिसारस्थानदाहेन द:खिता कुलटा जारमन्यापरेशेन वा श्रावयति —श्रविरलेति । श्रविरलं प्रसतो विस्तृतो यो द्वतवहो विह्नस्तस्य ज्वालानां या त्रावली परम्परा तया प्रदीपिते वनामोगे। कलयित्वाऽ-बहिर्भावाद्वनतो हरियानां मुग्धत्वम् अज्ञत्वम् । तंमिरपसरिश्र इति पाठान्तरम् । शाल्मलीतुलमिति भट्टराघवचैतन्ययोष्टीकायां देशीति व्याख्यातम् । विपद्वतं प्रतिकर्तम-समर्थो द्यापरोऽनुतापमेव करोतीित धर्म: । श्रपायबहुत्तमि निजं स्थानं न त्याज्यम् । सोपद्रवापि सुभगा खनु जनमभूमिरिति नीतिः। मुमुच्चवः समुदु:खपुखा भवनतीति युक्तिः। सारस्य ॥ ५६०॥

णिहुअणिसप्यं तह सारिआइ उल्लाविअं म्ह गुरुपुरओ। जह तं वेलं माए ण आणिमो कत्थ वचामो ॥ ५९१ ॥

> निधुवनशिल्पं तथा "शारिकयोक्कपितमस्माकं गुरुपुरतः। यथा तां वेलां मातर्ने जानीमः कत्र ब्रजामः ॥

कापि कलाभिज्ञा स्त्री रात्रौ सुरतसमये सुरतन्युत्पत्ती दर्शयन्ती तस्मिन गृह-सारि इयोक्सपितं तस्याः श्वश्र्याममे लज्जमानाऽन्यत्र गत्वा सख्याः कथयन्ती बद्ति— णिहुत्रयासिप्पमिति । निधुवनं सुरतम् । शिल्पं ब्युत्पत्तिम् । उञ्जपितं प्रकाशितम् । योषितां सतीनां लज्जैव भूषग्रामिति धर्मः। गुरोर्निकटे धाष्ट्रर्थं न विधेयमिति नीतिः। संसारे लज्जादिरवधेयो नित्यमिति तद्धानाय यतनीयमिति युक्तिः । तस्यैव ॥ ५६१ ॥

पचागुष्फुल्लदल्लसंतमअरंदपाणलेहलओ ।

तं णिरय कुंदकलिआइ जं ण भगरो महर काउं।।५९२।।

१. तम्मिर ( = ताम्र ) for श्रविरश Weber.

४. सारि॰ for शारि॰ P.

६. तस्यां वेलायाम् for तां वेलाम् P.

२. अविरत्नप्रस्त० for श्रविरतप्रस्त० P. ७. जानामि for जानीम: P.

३. ०वली० for ०वलि० P.

□. त्रजामि for त्रजामः P.

४. ०दीपितवना० for ०दीपिते बना० P.

प्रत्यप्रोत्फञ्जदलोल्लसन्मे करन्दपानलोलुपः । तन्नास्ति क्रन्दकलिकाया यन भ्रमरो महति कर्तुम् ॥

· नवोढामत्यन्तकोमलाङ्गी कामपि स्त्रियं सर्वप्रकारेगा **य**थेच्छरमगार्थि कमपि पुरुषमन्यापदेशेन लच्चीकृत्य कस्याश्चित्कृते कापि कथयति । कस्या १ वन्नवयौवनायाः सौभाग्यं सखी व्याजाद्वर्णयति वा—पश्चग्गेति । प्रत्यवमभिनवं तद्वेल्लद्विकसग्वद्दलं तत्रोल्ल-सन् विकसन् यो मकरन्दः पुष्परसस्तस्य पाने लोभिष्ठो महत्यभिलषति । स्त्रीवल्यौ लते। खिड्गषट्पदी भ्रमरी। श्रभीष्टस्य पुण्यस्य सिद्धये बहुतर उपचारः कार्य इति धर्मः। अनुजीविना सेव्ये बहुकार्ये साध्येऽनेक उपचार: कार्य इति नीति:। तत्त्वज्ञो लोकस्या-द्रविषयो भवतीति युक्तिः । तस्यैव ॥ ५६२ ॥

सो को वि गणाइसओ ण आणिमो मामि ! कंदलइआए । अच्छीहिं चिअ पाउं अहिलस्सइ जेण भमरेहिं ॥५९३॥

ंस कोऽपि गुगातिशयो न जानीमो मातुलानि ! कुन्दलतिकायाः । श्रक्षिभ्यामेव पातुमभिल्प्यते येन भ्रमरैः ॥

कामि सकत्तगुणोपेतां चत्तूरागादियुक्तामिखन्नपुरुषामदृष्ट्वाऽन्यापदेशेन कस्याः कृते कापि वदति । नायिकाया गुणातिशयं वर्णयति —सो को वीति । कोऽप्यनिर्वेच-नीयः । तते व्रततिवनिते । भ्रमरौ खिड्गपट्पदौ । गुगातिशयेनात्मा उत्कर्षग्रीय इति धर्मः । गुगाविशेषो बहूनां बङ्गभतां करोतीति नीतिः। तत्त्रज्ञो लोकस्यादरविषयो भवतीति यक्तिः । क्रमारस्य ।। ५६३ ॥

एक बिअ रुअगुणं गामणिधू आ समुन्वहरू । अणिमिसणअणो सअलो जीए देवीकओ गामो ॥५९४॥ एकैव रूपगुर्या प्रामगीदुहिता समुद्रहति।

श्रानिमिषनयनः सकलो यया देवीकृतो प्रामः ॥

कयाचिद् गृहपतिसुतया कस्यचिन्नाय कस्य सखी द्वी प्रहिता सा च तेन नायकेन पृष्टा कीदृशं तस्या रूपिमित् नायकस्य कृते वद्ति । नायकस्य महिलान्तरवर्णनमसहमाना

१. ॰ देख दोक्षरमा of or ० त्फु ख़दलोक्ष- ४. मातुलि for मातुलानि P. सन्म o P.

२. ० सम्पटः for ० सोलुपः P.

३. वाञ्छति for महति K.

४. भ्रमरेगा for भ्रमरै: P.

६. एकैव दुहिता गृहपतेर्महिलात्वं for पकेंव रूपग्यां मामणीदहिता P.

द्ती गृहपतेर्देहितः सौन्दर्य वा वर्णयति—एक वित्र इति।एका श्रेष्ठा। महिलात्वम् श्रसाधारगास्त्रीधर्मवत्त्वं स च धर्मो रूपादिः । श्रदेव एव देवः सुरः कृतः । श्रभूततद्भावे च्वि: । तन्त्रयाया प्रामो प्रामस्थो जनः । यत्र धार्मिकः प्रतिवसित तत्रस्थो जनोऽपि धर्मपरायणो अवतीति धर्मः । गुणाविशयो बहुनां विस्मयमान्धात्येवेति नीतिः । वनिता चात्यन्तमाकर्षिका ततस्तत्सिक्षधानं योगिना वर्ज्यमिति युक्तिः। कण्ठाभरणे प्रेमप्रकारेषु निद्धिरितव्यक्तिविशेषवानयमिति । श्रनङ्गस्य ॥ ४६४ ॥

### पण्णे आसाओ चित्र ण पाविओ विअञमाहररसस्स । ं तिअसेहि जेण रअणाअराहि अपअं समुद्धरिअं ॥ ५९५ ॥

मन्ये श्रास्वाद एव न प्राप्तः प्रियतमाधररसस्य । त्रिद्शेर्येन रत्नाकराद्यतं समुद्धतम्।।

ि प्रियतमाधररसस्यामृताद्प्युत्तमां <sup>र</sup> ख्यापयन् कश्चित्कस्यापि कृते वद्ति-मण्गो इति । मन्ये उत्प्रेचायाम् । अमृताद्प्यधरः इति धर्मः । निक ... हितलाभे दूरं न गन्तव्यम्। तदुक्तम् — ' अर्के चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्वतं व्रजेत् ' इति नीति: । वनिताधररसेनाकृष्टा त्रमृतमप्यवधीरयन्ति, ततः संसारस्त्याज्य इति युक्तिः । तस्यैव ॥ ४६४ ॥

### आअण्णाअङ्ढिअणिसिअभञ्जमम्माहआङ् हरिणीए । अहंसणो पिओ होहिइ ति वलिउं चिरं दिहो ॥ ५९६ ॥

श्राकर्याकृष्टेनिशितभञ्जममहितया हरिएया । श्रदर्शनः प्रियो भविष्यतीति विलत्वा चिरं दृष्टः ॥

त्रियेगा सह काचित्सङ्केतस्थानमागत। शरिभन्नां हरिग्गीं हृद्रा तचेष्ट्रया कान्तं रसान्तरासक्तं कर्तुं वदति । हरिग्री चरितवर्ग्यनेन स्त्रीग्रां दृढसौहार्दे वा कापि वर्ग्ययति-श्रात्ररुपोति । न विद्यते दर्शनं यस्यासौ प्रियः । बलित्वा ब्यापुट्य । पशुजातीयाना-मप्येवं रसावेशः कि पुनः सचेतसामिति भावः । सत्यो वरमात्ममरणं समीहन्ते नतु

- ₹. रस is missing in P.
- २. उत्तमताम् is suggested for **इत्तमाम** P.
- ३. उत्तम: seems to be missing । ५. ०वर्गीने for श्राकृष्ट० P. here.
- 8. A few syllables are missing here. निकट is suggested for निक.

परयुरिति धर्मः । सत्यामपि विपत्तौ परोपकारः कर्तव्य इति नीतिः । प्राणे यास्यप्यनु-त्तरला मुक्तिभाको भवन्तीति युक्तिः। पोटिसस्य ॥ ५६६ ॥

विसमद्विअपक्केकंवदंसणे तुज्झ सत्तुघरिणीअ। को को ण पत्थिओ पहिअम्बं हिंमे कअंतिमा ॥५९७॥

> विषमस्थितपक्षेकाम्रदर्शने तव शत्रुगृहिरया। क: को न प्रार्थित: पथिकानां डिम्भे' स्टति ॥

कस्यापि राज्ञः सौन्दर्यवती कापि सेवाकुशला स्त्री राजानमुद्दिश्य वदति-विसमेति । विषमे दुर्गे उच्चस्थितमाम्रफलं तत्प्राप्तये प्रार्थितः, पथिकानां मध्ये सर्व पव प्रार्थित इस्यर्थः । एवं हि तासां भवत्प्रतापादसमिवेशो वृत्त इति भावः । अधमदिवं भवत्यतो धर्म त्राचरणीय इति धर्मः । छुटुम्बं सति स्थाने निवेश्य युद्धादि विधेयमिति नीतिः । बाह्यं सुखमनित्यमिति युक्तिः । भीमस्वामिनः ॥ ५६७ ॥

माकारी छिक्डिल्लुलिअबाहुमृलेहि तरुणहिअआई।

**चल्तुरइ सन्जुल्लुरिआइ कुसुमाइ दार्वेती ॥ ५९८ ॥** 

मालाकारी ललितोझितितबाहुमूलाभ्यां तक्याहृद्यानि । **ए**ल्लुनाति सद्योऽवलुनानि कुसुमानि द्रशयन्ती ॥

कश्चित्मालाकारिकायाः सौन्द्र्येगाकृष्टहृद्य इद्माह्-मालारीति-मालाकारी तरपाहृद्यानि लिततं सुन्द्रमुक्क लितमुत्तोलितं यद् बाहुमूलं ताभ्याम् । उल्लुनाति लुएड-यत्यपहरति । सङ्मी साजीति ख्याता। सज्जी देशी । देशायर्थे कुसुमावचयो धर्मावह इति धर्मः । सौन्द्र्यं न जातिविशेषमपेत्रत इति नीतिः । अनित्यं वनितादि त्याज्यमिति युक्तिः । शालवाहनस्य ॥ ५६८॥

मालारीए वेल्लइलबाहुमुलावलोअणसअण्हो । अिकं वि भगइ कुसुमग्घपुच्छिरो पंसुळजुआणो ॥५९९॥

मालाकार्याः सुनद्रबाहुमृलावलोकनसतृष्याः।

श्रलीकमपि<sup>र</sup> भ्रमति कुसुमार्घप्रश्रशीलः पासुलयुवा ॥ कामपि रूपाविमर्ती मालाकारस्त्रियं पश्यन् कोऽपि लम्पटः पुरुषः कयाचिद्

?. बालके for डिम्भे P.

- ३. वेह्मह्या॰ for सुन्द्र P.
- २. सज्जीस्थापितानि for सद्योऽन्लू- ४. श्रतीकम् for श्रतीकमपि P. नाति P.

  - ४. पांश्रुल० for पांसुल० P.

ट्टः, सापरस्याः कथयति—मालाश्रारीति । वेञ्जहर्या सुन्दरे देशी । श्रालीकं क्रयं विनापि । अर्घो मृल्यम् । पांशुलः परस्त्रीलम्पटः । यूना कर्मधारयः । 'अर्घः पूजाविधौ मुल्ये''। वीरक्रयेण मुल्यं दत्त्वा केतव्यं नतु मुल्यादि प्रष्टम्यमिति धर्मः। सुज्ञास्रेष्टा-विशेषेगाशयमाकलयन्तीति नीतिः । सांसारिकरसाकृष्टो मुक्तावनधिकारीति युक्तिः। तस्यैव ॥ ४६६ ॥

> षष्ठं शतं समाप्यते मनोहराजापरचनरमणीयम्। सातिशयं सप्तशस्यां कोषे कविहृद्यद्यितायाम् ।।६००॥

षष्टगाथाशतान्तगाथामाह - षट्टं सम्मिति । मनोहरो य आलापस्तस्य यद्गचनं करणां तेन रमणीयम् । शतम् । सातिशयम् उत्कृष्टम् । सप्तशत्यां कोषे । कोषक्रपे काञ्य इति ॥ ६०० ॥

इति हारिताम्रश्रीपीताम्बरकृतायां सप्तशत्याष्टीकायां षष्टं शतम् ॥

पच्चुसागअ ! रंजिअदेह ! विश्वालोअ ! लोअणाणंद ! अण्णत्तखविअसव्यरि ! णहभूसण ! दिणवइ ! णमो दे ॥६०१॥

> प्रत्यूषागत ! <sup>३</sup>रक्तदेह ! प्रियालोक<sup>४</sup> ! लोचनानन्द ! श्रान्यत्रच्चितरार्वेशक ! नभोभूषया ! दिनपते ! नमस्ते ॥

सप्तशतोपक्रमे मङ्गलात्मिकां गाथामाह -पच् साग अ इति । अनुरक्तो लोहितः । अन्यत्र लोहितालोकपार्थे सूर्यनमस्कारेगा स्कुट एत । श्रथ च काचित्सुभाषिगी सकलाभिज्ञा खरिडता नायिका प्रभातागतकामिनीकरज्ञचताङ्किततनुं पतिमालोक्य तमुपालभमाना वदति तत्र कुद्भमादिलोहितदेह!स्त्रीलोचनानन्द! नखभूषण!श्रन्यस्त्रीस्थाने च्चित्रशर्वरीक!दिनपते!रात्रावन्यस्याः पतिस्त्वं दिने मदीयः रात्रावन्यस्त्रीक्रेख्याः स्थित्वा प्रत्यूषे चपागतनमस्ते नमस्करग्रीयोऽस्माकम् , भगवतः सूर्यस्य साधम्येमुपागतोऽसि यत इति कामः। यथा सर्वेषां श्लाघ्यो भवति तथा कर्तत्र्यमिति नीतिः। रात्रौ योग-बलेन त्रानन्दस्य ब्रह्मणः साज्ञात्कारो विधेय इति युक्तिः। शालवाहनस्य ॥ ६०१ ॥

अक्रअण्णु अ ! घणवण्णं घणवण्णंतरिअतरणि अरणिअरं । जह रे रे वाणीरं रेवाणीरं पि णो भरसि शा ६०२॥

Pītāmbara's text and is ४. त्रेलोक्य for प्रियालोक P.

<sup>8.</sup> Medini P. 34. V. 2.

R. This verse is peculiar to ই. P. adds স্মনু before কে.

not found anywhere else.

श्रीकृतक्कः । धनवर्षी धनवर्षान्तरिततरियाकरनिकरम् । धदि रे रे बानीरं रेवानीरमपि नो स्मरसि ॥

कापि किस्मन् प्रथमानुरक्ता तेन च समं रिमता तस्यामनन्तरं स च शिथिलाव्रो चनः । सा वं प्रत्यासच्या साक्षेपं सोपालम्भं च प्राह—प्रक्रप्रयात्र इति । रे रे साक्षेप-सम्बोधने । यदि वानीरं वंजुलं वेश इति स्थातं कृतसङ्केतस्थानं न स्मरिस तदा रेवाया नर्भेदाया अपि नीरं अलं न स्मरिसीस्थन्वयः । बनो मेचस्तद्वर्यो रेवानीरम् । चनं निविदं बत्पर्यो तेनान्तरितो व्यवहितस्तर्योः सूर्यस्य करस्य किर्णस्य निकरः समूहो येन वं बानीरम् । रजनिकरिनकरित पाठान्तरम् , तत्र रजनीकरश्चन्द्रः । श्रकृतज्ञतानिन्दता न कार्येति धर्मः । श्रमस्य स्मर्यो कृतायासानां मनोदुः सं भवतीति नीतिः । कामिनीस्मर्या मनसो विकाराय भवतीति युक्तिः । मकरन्दसेनस्य ॥ ६०२ ॥

मंदं पि ण आणइ इक्टिअणंदणो इह हि दह्दगामिम । गहवरसुआ विवज्जह अवेज्जए कस्स काहेमो १।। ६०३।।

मन्द्रमपि न जानाति हेलिकनम्दन इह हि द्राधमामे। गृहपतिसुता विपद्यतेऽवैर्धके कस्य कथयामः॥

जारसङ्गमनाय नगरगमनाभिजाषिण्याः कस्याश्चिदि दिताभिप्राया सखी सो द्रेग-माह—मंत्रमपीति । मन्त्रं मन्त्रयां न जानाति । मन्दिमिति पाठे मन्दमन्पं किमिप न जानातीत्ययः । कोपीत्यत्र इह हीति पाठे प्राम इत्यस्य विशेषण्यम् । सवैद्यके नगरेऽपि तद्गृहे नीयतामिति भावः। कापि गृहस्थसुता शङ्क्या कलुषिता वृत्ता हालिकसुतानुरक्ता च । तथाविधां हृष्ट्वा काचिद्धालिकपुत्रमुपालभते वा । अवैद्यके स्थाने न वस्तव्यम् । तदुक्तम्—

धितकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पद्धमः । पद्ध यत्र न विद्यम्ते तत्र वासं न कारयेत् ॥ इति धर्मः ।। ६०३॥

- ?. ♥ is missing in P.
- र. ०पर्या o for ०वर्या o P.
- रे. मन्त्र० for मन्द० P.
- ४. P. adds हि after जानाति.
- 4. हा० for ह0 P.
- 4. कोऽपि for इह हि P.
- w. विदाते for विपदाते P.

- C. ०विद्य के for ०वैद्य के P.
- E. Pitambara does not explain this stanza in relation to नीति and युद्धि. Perhaps this explanatory portion has escaped the scribe's ken.

## एककमपरिरक्खणपहारसमुहे कुरंगमिहुणम्मि । बाहेण मण्युविअलंतवाहघोअं घणुं मुक्कं ॥ ६०४॥

१ एककमपरिरच्चाप्रहारसमुखे ३ कुरङ्गामश्चने । व्याधेन मन्युक्तिज्ञद्वाष्ट्रधौतं धनुमुक्तम् ॥

पक्कमेति । एकैकं परस्परं यः क्रमस्तेन परिरच्यां यत्र प्रहारे तत्र सम्मुले कुरक्रमिशुने सित । व्याधेन मन्युना करुणया विगलद्वाष्पेया घौतं च धनुर्मुक्त्य । मुगाय प्रहारे कियमायो मृगी अन्तरयति,तस्यां च तत्र कियमायो सोऽन्तरयतीति न्याजातीयान नामप्येवं स्नेहे भवता कान्तेन सचेतसापि कथमौदास्यमेव लम्ब्यत इति भावः । अन्योन्यानुरागप्रयुक्तं दाम्पत्यमुभयलोकसाधनिमिति धर्मः । उपचारविशेषेया हिसकस्यापि मनः प्रत्येतीति नीतिः । द्यालुः सर्वत्रैवाधिकारी भवतीति युक्तिः । चुक्नोहस्य ॥६ ०४॥।

ता सुइअ ! विलंब खणं भणामि कीअ वि कएण अल्लमहवा। अवि आरि अक्रज्जारंभआरिणी मरड ण भणिस्सं।। ६०५॥

तत्सुभग ! वित्तम्बस्व स्वयां भगामि कस्या श्रिपि कृते नात्तमथवा । श्रविचारितकार्यारम्भकारिगी म्रियतां न भगिष्यामि ॥

कापि कस्मिन् जातानुरागा तस्यां स च मन्दाद्रस्तेन सा विद्वला तत्स्खी चदासीनं तं वदति । कापि निसृष्टार्था दूती नायिकाया नवमी कामद्रशां सूचयन्ती नायकं सोपालम्भं वा प्राह – ता सुहत्र इति। श्रभ्यर्थनाभङ्गभयाद्तं निष्फलं वा भाषणाम्। व्यामोहातिशयाद्विचारितकार्यारम्भकारिणी। स्त्रीवधोऽतिगर्हितो न कार्य इति धर्मः। श्रविचारितकार्यप्रवर्तनपराः सदा दुःखमनुभवन्तीति नीतिः। श्रविचारितसुन्द्र पव संसार इति युक्तिः। तस्यैव॥ ६०५॥

भोइणिदिण्णपहेणअचित्त्वअदुस्सिवित्वओ हिल्लअउत्तो । एत्ताहे अण्णपहेणआण छीवोर्क्षअं देइ ॥ ६०६॥

भोगिनीदचप्रदेशाकास्वादनदुरिशक्तितो 'हिलकपुत्रः। इदानीमन्यप्रदेशाकानां स्पर्शोक्षापं ददाति।।

- १. एकेक० for एक० P.
- २. प्रति of or परि P.
- रे. ॰सम्मुखे for ॰समुखे P.
- Y. wa is missing in P.

- ४. भगिष्ये for भगिष्यामि P.
- ६. छित्वोञ्जन्न for खीबोज्जन्न P.
- o. Wi is missing in P.
- C. STO for SO P.

कापि भेगिनी पर्वदिने पुरुषाय वायनकं प्रहितवती । अन्याभिरप्युत्तमेन बस्तुना खास्मै वायनकं प्रहितम् । भोगिनीप्रहितं च स्वादिष्ठमाकलय्यान्यवायनकानां कृते वैरस्यं विभावितिमिति काण्यपरस्याः कथयति । कापि पत्यौ प्रामप्रधानवनिताया अनु-रागमन्यापरेशेन सूचयन्ती सेर्ण्यं सस्त्रीमिद्माह—भोइण्यि इति । स्पर्शोद्धापं निन्दा-वचनमिति भट्टीका । छित्वोद्धश्रं मुखविद्धनेणं विद्धानविशेष इति टीकान्तरे । विजभमानिष्ठिकताम्बूनारौ पहेण्यअं देशी । अतादावत्रश्यं वायनकं विजभमनीयमिति धर्मः । परेषां निन्दा न कार्येति नीतिः । योगिनां कान्दिपिकद्रव्योपयोगा निषिद्धा इति युक्तिः । तस्यैव ॥ ६०६॥

पच्चूसमऊहाविलपरिमलणसमूससंतवत्ताणं । कमलाण रअणिविरमे जिअलोअसिरी महम्महइ ॥६०७॥

> प्रत्यृषमयूखावितपरिमलनसमुच्छ्वसत्पत्त्राग्याम् । कमलानां रजनीविरामे जितरलोकश्रीमेहमहायते ।।

निभृतदेशं कमलवनं सङ्केतस्थानमहं गता त्वं न गत इति पुरुषं काप्यन्यापदेशेन बोधयन्ती बदित । वासगृहे प्रियेण सह क्रीडाभरेणाविदितप्रभातां बोधयन्ती वा सखी-दमाह—पच्चूसेति । प्रत्यूषमयूखावितपरिमलनेन सम्बन्धेन समुज्ञसन् पत्रं येषां तेषां कमलानां रजनीवि आमोदश्रीर्महमहायते। कमलानामामोदश्रीः सौरभसम्पत् महमहायते प्रसारिणी भवतीत्यन्वयः। प्रत्यूपोऽहर्मुखं तत्र या मयूखाविलस्तस्याः परिमलनेन सम्बन्धेन समुज्ञसन् पत्रं येषां तेषां कमलानाम् । जिञ्चलोञ्चसिरीति पाठे जीवलोकानां प्राणिनां श्रीजन्मफलं सम्पद् वा प्रसारिणी भवतीत्यन्वयः। पच्चूसः सूर्ये देशीति भट्टभोजराज-टीकयोर्ज्यानम् । सन्ध्याग्रुपासनाय कश्चिच्छित्यं प्रातर्योधयतीति धर्मः। किस्मिनिष् काले कस्याप्युद्धवो भवतीति नीतिः। इत्कमलविकाशे जीवितसाफल्यमिति युक्तः । दुर्लभराजस्य ॥ ६००॥

बाउव्वेल्लिअसादुलि ! थएसु फुडदंतमंडलं जहणं । चडुआरअं पइं मा हु पुत्ति ! जणहासि अं कुणमु ॥६०८॥

- ?. The word is ambiguous.
- २. विलमनीयम् for विजभमनीयम् P.
- 3. This verse is missing in P.
- ४. रजनीविरामे is suggested for रजनीवि P.

वातोद्वेतितवस्त्रे !' स्थगय स्फुटदस्तमण्डलं जघनम् । चटुकारकं पति मा खतु ' पुत्रि ! जनहासितं ' कुरु ' ॥

कस्याश्चित्पवनिद्यागिरुदेशाया उरुदेशं दन्तमण्डलिचिह्नतं रष्ट्रा काचिद्धितैषिग्री प्रतिष्ठिता तामुद्दिश्य वदित —वाउव्वेलिश्च इति । स्थगय श्रावृग्यु । साहुलि वस्त्राख्चले देशी । तत्कृतं दन्तचतं जघने रष्ट्रा तत्र पत्युरपहासं करिष्यन्ति जना इति भावः । साध्य्या पत्युर्बेहुमानं लोके रच्चग्यीयमिति धर्मः । रहस्यं यत्नेन गोपनीयमिति नीतिः । योगिनो रतादि लोकस्य प्रहासिमव मन्यन्त इति युक्तिः । शालवाहनस्य ॥६०८॥

वीसत्थइसिअपरिसक्किआण पढभं जलंजली दिण्णो। पच्छा वहुअ गहिओ कुडंबभारो णिमज्जतो॥ ६०९॥

> विस्रब्धहसितपरिक्रमाणां प्रथमं जलाञ्जलिर्देत्तः । पश्चाद्वध्वा गृहीतः कुटुम्बभारो <sup>६</sup>तिमज्जन् ॥

कस्याश्चिद्वध्वाः प्रथमं चलचित्तायाश्चरितमेकस्याः कथयति —वीसत्थेति । विश्व-स्तेत्यादीनां त्यागपूर्वकं कुटुम्बरच्चायादिभावः तया कृत इत्यर्थः । निमज्जन् चैष्यं गच्छन् उद्धृत इत्यर्थः । वध्वा श्वसाध्यत्वं वा दूती प्रतिपादयति । कुटुम्बरच्चायपोषगा-चेव पुण्यद्देतुरिति धर्मः । प्रधानविरुद्धचेष्टायां वधूवर्गो विष्तुत एव भवतीति नीतिः । परिहासबहुले संसारे निममेन न भवितव्यभिति युक्तिः । तस्यैव ॥६०६॥

गम्मिहिसि तस्स पासं सुंद्रि ! मा तुरअ वह्हउ मिअंको । दुद्धे दुद्धं भिअ चंदिआइ को पेच्छइ मुहं दे ॥ ६१० ॥
गमिष्यसि तस्य पार्श्वे सुन्दरि ! मा त्वरस्व वर्धतां मृगाङ्कः ।

दुग्धे दुग्धमिव चन्द्रिकायां कः प्रेचते मुखं ते ॥

काचित्सर्वगुयोपेता नायकस्थानं प्रदोषे जिगमिषुः सख्या निषिध्यते । चन्द्र-प्रदोषाभिसारिकां सानुनयं वा कापि प्राह्—गम्मिहिसीति । वर्द्धतां परियातिं यातु हीनतेना भवतु इति द्वितीयाभासेऽर्थः । श्रभिसारिकेयम् । तदुक्तम्—

> या निर्लब्जा कृता वाढं मदेन मदनेन वा । श्रभियाति प्रियं साभिसारिकाभिमता यथा ॥ इति ॥

- १. ०वस्त्राञ्चले for ०वस्त्रे P.
- २. खलु is missing in P.
- रे. ०हास्यं for ०हासितं K.
- 8. Trea for To P.

- ४. ० खिलं दत्तः for ० खिलिर्देत्तः P.
- ६. नि is missing in P.
- ৩. 'র' is supplied by the Editor.

कर्तन्ये कर्मिया त्वरा न कर्तन्येति धर्मः । समानगुणारूपो दुर्लच्यः स्यादिति नीतिः । प्रकृतौ दुग्धे दुग्यमिवात्मरिलष्टो (०श्लेषो) दुरिंघगम इति युक्तिः। महिषासुरस्य ॥६१०॥

जइ जूरइ जूरें जाम मामि ! परलोअवसणिओ लोओ । तह वि बला गामणिणंदणस्स वअणे वलह दिही ॥ ६११॥

यदि खिराते विद्यतां नाम मातुलानि ! परलों कव्यसनिको लोकः । तथापि बलाद् प्रामगीनन्दनस्य बद्ने बलते दृष्टिः ॥

काचिद् प्रामगुख्यमुतानुरका हितैषिख्या वारं वारं निषिद्धा सती वदित—जइ इति । परेषां व्यसनेन निर्वृतः मुखितः । स्ने इ एव तादृशस्तेन समुत्पन्नो येन बलादेव दृष्टिस्तिस्मिन वलते तदन्न किं करोमीति भावः । कापि प्रामपान्नपुत्रं प्रति सानुरागा समानगुखदृष्ट्या मातुलीं वा प्राह । खिद्यति कुष्यतीति विज्ञानं भट्टिकायाम् । धर्मनिर-पेचा स्त्री धर्म न काङ्चतीति तद्धमेः । श्रनुरागपराधीनानां लोकापेचा न भवतीति नीतिः । परलोकव्यसनितया मुक्तिनं भवतीति युक्तिः। पोटिसस्य ॥६११॥

गेहं व वित्तरिक्षं णिज्झरकुहरं व सिल्लिसुण्णइअं।
गोहणरिहअं गोडं व तीअ वअणं तुह विओए।। ६१२॥
गेहिमव वित्तरिहतं निर्भरकुहरिमव सिलिलशून्यीकृतम्।
गोधनरिहतं गोष्ठमिव तस्या वदनं तव वियोगे॥

कस्याश्चिदनुरागातिशयं कस्यचित्युद्द्यस्य कृते कापि सखी वद्ति —गेहिमिति । निर्मरयोग्यं निर्मरकुह्रम् । सत्या पतिविच्छेरे प्रसाधनादिकं न कर्तव्यमिति धर्मः । शोभासम्पादकं वस्तु मनो हर्षयतीति नीतिः । गृहादिशोभा सर्वेत्रैवानित्येति युक्तिः । पातितस्य ॥ ६१२ ॥

तुह दंसणेण जणिओ इमीअ लज्जाउलाइ अणुराओ । दुरगअमणोरहो विअ हिअअ चिअ जाइ परिणापं ॥६१३॥

तव दर्शनेन जनितोऽस्या लजालुकाया अनुरागः । दुर्गतमनोरथ इव हृदय एव याति परिणामम् ॥ कस्याश्चिक्षज्ञापरवशायाः स्वयम्भावाविष्करणसमर्थीया अनुरागं सूचयन्ती दूती-

१. खिद्यति for खिद्यते P.

२. खिद्यतु for खिद्यतां P.

३. मातुलि for मातुलानि P.

<sup>8.</sup> परलोकस्य for परलोकः P.

४ व्यसननिर्वतो for व्यसनिको P.

६. ०लोरनु० for ०लुकाया अनु० P.

दमाह—तुह दंसगोति । यथा दुर्गतानां दरिष्ट्रागां मनोरथो हृदय एव फलसम्पत्त्यभावात् परिगामं विलयं याति तथाऽस्या अनुराग इत्यर्थः । अर्थो हि सकलपुरुषार्थं इति धर्मः । उपायं विनाऽभीष्टिसिद्धिर्न भवतीति नीतिः । सुखदुःखयोर्ह्दयमेव प्रमाग्रामिति युक्तिः । पूर्वगाथाया अत्रावसानम् । चन्द्रोहस्य ॥ ६१३॥

जं तणुआअइ सा तुइ कएण किं जेण पुच्छिस इसंतो ।
अह गिम्हे मह पर्अई एव्वं भणिऊण ओरुण्णा ॥ ६१४ ॥
या तनुकायते सा तब कृतेन किं येन पुच्छिसि हसन् ।
अर्थ मीध्मे मम प्रकृतिरेवं भणित्वावैरुदिता ॥

प्रवासादागतेन प्रियेण पृष्ठदोर्बल्यकारणाया निसर्गक्षेहं मुग्धात्वं च वर्णयन्ती सखी सख्यन्तरे कथयित— जं तगुष्ठात्रव्र इति । तनुकायते तन्वी कृशा भवित । कृतेन हेतुना । श्रो दुःखसूचने । रितसम्प्रयोगे मिथ्यावादोऽधमेहेतुने भवतीति धर्मः । क्रेश-कर्तुरपहासे सन्तापः स्यादिति नीतिः । देहदौर्बल्येन परमार्थहानिने भवतीति युक्तिः । भीमस्वामिनः ॥ ६१४॥

वण्णक्कमरहिअस्स वि एस गुणो णवरि चित्तकम्मस्स । णिमिसं पि जं ण मुंचइ पिओ जणो गाहमुवऊहो ॥६१५॥ वर्षाक्रमरिहतस्याप्येष गुर्याः केवलं चित्रकमणः।

निर्मिषमपि यन्न मुख्नति प्रियो जनो गाढमुपर्गूहः॥

काचिद्विराधा गृहिणी विरहासहिष्णुरनुरागातिशयीभूतस्य पुरुषस्य प्रकृति-मात्मालिङ्गितां पटलिखितां दृष्ट्वाऽऽत्मिवनोदनं कुर्वतीं कामिष लच्यीकृत्य वदिते । द्विज्ञादिवर्णाद्दीनगमनाज्जुगुण्सन्तीं मातुलीं नवानुरक्ता चित्रज्याजेन प्रियस्यात्मा-धीनतां सूच्यन्ती प्रियेण सहाविरतमालिङ्गनिमच्छन्ती वा चित्रज्याजेन दर्शयिति— वरणाक्ममेति । वर्णो हरितालादिजन्यस्तत्कमरिहतस्यापि चित्रकर्मण आलेख्यिकयायाः केवलं नैष गुणाः, किन्तु तस्यैव स गुणो यदुपगृदः स एव प्रियो न सुच्यत इति । चपगृहनसुखाभिलाषिण्यः स्त्रियो हीनवर्णमिष पुरुषमभिल्लषन्तीत्यतो नित्यमेव स्त्रियो

- ?. Missing in P.
- २. दरेताहशी for देवं P.
- ३. 'ब' is missing in P.
- ४. P. adds 'न' after गुण:.
- ४. निमेष० for निमिष०
- ६. मुच्यते for मुख्बति P.
- ७. प्रिया for प्रियो P.
- ट. गाढोप० for गाढमुप०

रच्चणीया इति धर्मः । श्रनेकग्र्याभावेऽपि विशिष्टो गुणो रञ्जको भवतीति नोतिः। एक-चित्तेन यद्भ्यस्यते तत्सर्वमेव साधु भवतीति युक्तिः । तस्यैव ॥६१४॥

अविहत्तसंधिवंधं पढमरसब्भेअपाणलोहिलो । चन्त्रेलिडं ण आणड खंदड कलिआमुहं भगरो ॥६१६॥ श्रविभक्तसन्धिवन्धं प्रथमरसे देवपानलोभिष्ठः।

उद्वेल्लितं न जानाति खएडयति कलिकामुखं भ्रमरः ॥

काञ्चित्कोमलाङ्गीमेव नवोढां रमयन कश्चिन्नायकः कयाचिदन्यापदेशेन कम-प्युह्रिश्योच्यते । बाला सुरताभिज्ञं दुर्विद्राधमुपहसन्ती कमि व्याजादिदमाह—श्रवि-ततेति । श्रमुखन् अत्यजन् सन्धिः सन्धनं संयोगभेदस्तस्य बन्धो यस्य तत्कलिका-मुखम्। ऋविभक्तेति पाठान्तरम्। प्रथमं यो रसो मधु तस्य य उद्धेरः प्रागभावः तन्नेव पानलोभिष्ठो भ्रमरः । उद्वेत्जितुं प्रकाशयितुम् । कलिका कुडमलिखयौ ? (कुड्मलो-Sिखयाम् )।' 'श्रमरौ खिङ्गपटपदौ'। पत्ते बन्धो भरतोकः, रसः शृङ्गारश्च। श्रजातार्तवा नोपगम्येति धर्मः । श्रज्ञा उपायमज्ञानन्त एव यथातथापि फज्ञममिज्ञयन्तीति नीतिः । श्रहस्य ध्यानादि विक्रलमिति युक्तिः । मुख्याजस्य ॥ ६१६ ॥

्दरवेविरोरज्ञअलासु मउलिअच्छीसु लुलिअचिहरासु । पुरिसाइरीमुं कामो पिआमु सज्जाउही वसइ ॥६१७॥ दरवेपनशीलोरुयुगलासु मुकुलिताचीषु लुलितचिकुरासु । पुरुषायितशीलासु कामः त्रियासु सज्जायुवी वसित ॥

विपरीतरतासक्तां क्षियं दृष्ट्वा काचित्सखीमुद्दिश्य वदति । विपरीतरतमाचरन्त्या हृदयरञ्जना नायकः सतोषं वा इदमाह -दर इति । दरेपद्वेपनशीलमूरुयुगलं यासां तासु । सज्जो घृत: । 'दरोऽस्त्री साध्वसे गर्ते कन्दरे च दरी स्मृता । दराव्ययं मनागर्थे'— मेदिनी । विपरीतरतादनपत्यापत्तेस्तन्निषेध इति धर्मः । ऋपेन्नितमेत्र मनोहारि भवतीति नीतिः । योगिना कामस्त्याज्य इति यक्तिः । प्रथमानुरागानन्तरे पुरुषायिनमिति करठा-भरगो । मेघचन्द्रस्य ॥ ६१७ ॥

जं जं ते ण सुहाअइ तं तं ण करेमि जं ममाअत्तं। अहमं चित्र जं ण सुदापि सुहम ! तं कि ममाञत्तं ।।६१८॥

१. अमुख्रतत्सन्धिर्or अविभक्तसन्धिर् २. मुकुलितर for लुलितर P. But the com. in its Pratika reads 'श्रवितत' for 'श्रविभक्त' as well; although in the explanation this reading is altogether ignored.

३. सजास अधो for सजायधो P.

<sup>8.</sup> P. 170. Verses 46-47.

y. P. 817.

यश्ते न सुखायते 'तत्तन्न करोमि यनमभायत्तम् । श्रहमेव यन सुखाये सुभग ! तर्ति क ममायत्तम् ॥

काचित्की चलचित्तं नायकमहिर्य वदति—जं जमिति । अपि तु तत्त्रदायत्त-मिति भावः । सहजानुरक्ता नायिकाऽनुरक्तं नायकं सचाद्रपालम्भमाह । अन्योन्यान-राग एव त्रिवर्गसाथको भवतीति धर्मः । येन कर्मग्रा स्वामी हृष्टो भवति तदेव कर्तव्य-मिति नीतिः । श्रभ्यासादिना योगं कुर्यादिति युक्तिः । तस्यैव ॥ ६१८ ॥

वावारविसंवाअं सथलावअवाण कुणः हअलजा । सवणाण उणो गुरुसंणिहे वि ण णिरुंझइ णिश्रोअं ॥६१९॥

> व्यापारविसंवादं सकलावयवानां करोति हतल्ला । श्रवण्योः पुनर्ग् हसन्निधाविष न निरुण्हि नियोगम् ॥

गुरुसिमधाविप कान्तवचनं शृणवन्ती कापि लज्जावशादिदंकतेव्यताविमुढा सिखीं सम्बोध्य बद्ति । गुरुजनसान्निध्यात्सम्भाषणात्त्वमानन्दितः, किन्तु त्वद्वचनश्रवणेन प्रमा प्रीतिरूत्पन्नेति कान्तस्य चित्तत्रृत्तिमेकान्ते वापि सन्दिशति-वावारेति। इता त्यक्ता लज्जा यया सा। सकलानामवयवानां करचरणादीनां व्यापारस्य चलनादेर्विसंवाद-मन्यथात्वं करोति । श्रवण्योः कर्णयोर्नियोगं न्यापारं न निरुणद्धि नान्यथयति । कान्तवचनं श्रुणोत्येवेत्यर्थः । पुराणादिश्रवणेनापि पुरयोत्पत्तिर्भवतीति धर्मः । कुशला एकचित्तीभूय व्याजेन इसन्तीति नीतिः। गुरोः सन्निधाने बहु न विमर्शणीयं किन्त तद्वचनमवधानेन श्रोतव्यमिति युक्तिः । वाक्पतिराजस्य ॥ ६१६ ॥

कि भणह मं सही भो मा मर दीसिष्टड सो जिअंतीए। कज्जालाओ एसो सिणेहमग्गो उण ण होइ ॥ ६२०॥

ं कि भए। व<sup>र</sup> मां सख्यो मां स्नियस्व के दूर्ह्यते स जीवन्त्या । कार्यालाप एषः स्नेहमार्गः प्रनर्ने भवति ॥

काचिद्विरहिग्गी प्रियवियोगेन विकलां दशामाप्रव्रप्राया सखीभि: प्रबोधिता 'आगतस्ते पतिर्मा म्रियस्व' इत्यादिवचनै , सा सखीवचने वेदति। कि मरगाय व्यवस्यसि

- १. सुखयति for सुखायते P.
  - ४. भणत for भण्य P.
- 2. The portion beginning with यनमभायसं and ending with सुभग is missing in P.
- ५. मा न्नियस्व is missing in P.
- ६. रचयते for द्रचयते P.
- ७. जीवन्त्याम् for जीवन्त्या P.
- 3. ourasq for ouraid P.

जीवने सित प्रियसम्भोगः पुनरिष भिविष्यतीति वदन्तीं सिखीं कापि विरिहिणी स्वजीवन-निरिषेत्तं वा इदमाह — किं भणहेति । स्नेहमार्ग एवेति वा । सिप्रयो भवतीभिः कार्येणो-पाधिना स्नेहनेति यावत् , एव आलापः क्रियते, न पुनः सितीनामयं स्नेहमार्गो भवतीति भावः । जीवतामेव धर्मो भवतीति धर्मः । ईप्सितेऽथें दृढं मनो न निवर्तते । तदुक्तम्— 'क ईप्सिताथेस्थिरिनश्चयं मनः' इति नीतिः । स्नेहादि त्यक्त्वा कार्य मुक्तिरूपं चिन्त-नीयमिति युक्तिः । तस्यैव ॥ ६२० ॥

एकछमओ दिष्टीअ मइअ तह पुलड्ओ सअण्हाए । पिअनाअस्स जह धणुं पिडअं वाहस्स हत्थाओ ॥६२१॥ पकाकी रेमिंगो दृष्ट्या मुख्या तथा प्रलोकितः सतृष्ण्या । प्रियंनायस्य यथा धनुः पिततं न्याधस्य हस्तात्॥

कापि स्वामिने हरिग्णिचेष्टितं निवेदयन्ती तस्मिन्ननुरागदाढ्यायान्यापदेशेन तमेव वदति—एकोल्लेति । एक इति स्नेहासाधारण्यविषयः । प्रियनाया यस्य सः । एकोक्लेति । इल्लउल्लो स्वामि...मृगीचेष्टितं दृष्ट्वा तद्धन्तुरपि व्याधस्य द्यापरस्य स्वजाया-स्मरण्परवशस्य चेतकराभ्यां धनुः पतितं तदा भवान् मय्यप्यसाधारण्मेव प्रेम विधातुमहेतीति भावः । सतीपालनम्...पवेति धर्मः । सस्नेहं संवैः समं व्यवहर्तव्यमिति नीतिः । सांसारिकमेवं व्यवहारं दृष्ट्वा योगिनोदास्तव्यमिति युक्तिः । तस्यैव ।।६२१।।

कमलेर्स भगिस परिमलिस सत्तलं मालंड पि णो मुअसि । तरलत्तणं तुइ अहो महुअर! जड़ पाडला इरइ ॥६२२॥

> कमलेषु श्रमिस परिमत्तिस सप्ततां मात्तर्तामिप नो मुद्धिस । तरत्तत्वं तवाहो!' मधुकर ! यदि'' पाटला हरति ॥

काचित् कमप्यनुरागविषयं त...पितमुद्दिश्यान्यापदेशेन वदति । कस्यचिन्नायकस्य

<sup>?.</sup> Kumāra V. 5.

र. एको for एकाकी P.

३. इष्टो for दृष्ट्या P.

४ प्रजोकितः is missing in P.

४. • जायाकस्य for • जायस्य P.

६. व्याधहस्ताभ्याम् for व्याबस्य

A few syllables are missing in P.

प्त. यातियाीस for कमलेस Weber.

६. मालतीम० is missing in P.

१०. तब पुनर for तबाहो P.

११. यथा for बद्धि P.

इस्तात् P.

बहुस्त्रीवल्लभतामन्यापदेशेन सूचयन्ती वा कापीरमाह—कमलेसु इति। परिमलसि परिमर्दयसि । द्विगोऽयं नायकः । तदुत्तम्-

> यो गौरवं भयं स्नेहं प्रेमसद्भावपूर्वकम्। न मुख्रत्यन्यचित्तोऽपि क्षेयोऽसौ दित्तायो यथा॥

' सुमना मालती जातिः ' इत्यमरः । सप्तला नवमालिका । तत्रैव नेवारिरिति रूयाता । यथा मधुकरस्य पाटलायःमेवासं...वस्तथा तवापि मय्यासङ्गे न स्यादिति भाव:। इदं कतिमदं न कृतिमत्यादि न प्रकाश्यमिति धर्मः। एकनिष्ठा सेवा फलवती भवतीति नीतिः। नानाव्यक्तिध्यानेन स्थैये न भवतीति युक्तिः । शालवाहनस्य ॥ ६२२ ॥

दोअंगुलअकवालअपिणद्धसविसेसणीलकंचुइआ। दावेड थणत्थलविणअं व तरुणी जुअजणाणं ॥ ६२३ ॥

> द्वयङ्गुलककपाटकपिनद्वसविशेषनीलकञ्ज्किका । दर्शयति स्तनस्थलविधाकामिव तरुणी युवजनेभ्यः ।।

नीलकञ्चुकथारिगीं काञ्चिद् यूनामात्मानं दर्शयन्तीमेका दृष्ट्राऽपरस्याः कथयति —दोश्रंगुलश्रेति। द्वथङ्गुलिका द्वयङ्गुलत्रमाणा करालिता तुङ्गीकृता पिनदा परिहिता नीला श्यामा कञ्चुलिका यया सा तह्याी युवभ्यः घनां निविडां स्तने वर्षि-कामिव द्शीयतीत्यन्वयः । नानावेष्टनेन कब्चुलिकायाः स्थीक्येनावरकत्वमुक्तम् । नीलिम्ना धनां निविडां स्तने वर्धिकामिव द्शेयतीत्युत्प्रेत्ता । प्रदित्तापिदिशि स्त्रीयां करुचुलिका दृश्यते । साध्यत्वं त्वस्या उपद्शीयन्ती नायकमुत्तरत्वयति । स्तनाद्यवय-वास्तथा कुलस्त्रीभिरावरणीया यथा परैने दृश्यन्त इति धर्म: । विज्ञा एकदेशदर्शनेनैव भद्रत्वमभद्रत्वक्च जानन्तीति नीति:। बाह्यं किव्चिक्षच्यां दृष्टाऽऽन्तरो भावो लच्चणीय इति युक्तिः । श्रनुरागस्य ॥ ६२३ ॥

अमञ्ज चित्र हिन्तर्भ हत्था तण्हाहरा सञ्चलाणं। चंदमुहि ! कत्थ णिवसइ अमित्तदहणो तुह प्रभावो ! ॥६२४॥ श्रमृतमेव हृद्यं हस्ती तृष्णाहरी सतृष्णानाम् । चन्द्रमुखि ! कुत्र निवसति श्रमित्रदहनस्तव प्रतापः ! ॥

2. II. 4. 72.

४. ०लिका for ०किका P.

२. A few syllables are missing y युव¥य for युवजनेभ्य: P.

६. ०गुव for अमुखि P.

सुन्दरं सप्रतापं राजानं सेवाकुशला काचिदुत्तमा नायिका स्तुवन्तो बद्ति—
काख्रिद्विद्ध्यनायिकामभिमुखीकर्तु दूती नायकगुणं सचादु वर्णयित वा। तां प्रति तव
रागितेति सूचयन्ती कस्याश्चिक्षक्ष्यसुरतायाः सखी चाद्विकिभिनायकसुपालभते वा—
धमश्चमिति। परनिष्टृत्तिकत्वादमृतमेव हृद्यम्।श्चर्थिजनाभीष्टप्रदानात् तृष्णाहरौ हस्तौ।
धाह्मादकत्वावन्द्रसमं मुखम्। श्चमित्रं शत्रुं दहति श्चमित्रदहनस्तव प्रतापः। सत्वत्यागशौर्याणि महागुणास्त्रयो धार्मिकमेवाश्चयन्ते इति धमेः। कमनीयाकृतेः कोपोऽपि
दुर्लक्यत इति नीतिः। पवंविधो हि पुरुषो मुक्तयधिकारीति युक्तिः। शालवाहनस्य
।। ६२४।।

मा गच्छह विसंभं पुत्त अ ! चडुआरओ इनो लोओ ।
सूहवेहो कण्णस्स पेच्छह किं णिज्जइ पमाणं ॥ ६२५ ॥
मा गच्छत विसम्भं पुत्रक' ! चाटुकारकोऽयं वोकः ।
सूचीवेयः कर्णस्य पश्यत किं नीयते अमाणम् ॥

काचिद्वितेषिणी स्त्री समागमात्कमि पुत्र। दिक्तं निवारयन्ती बद्ति । इक्कितगोपनार्थं वा दूती नायकमाइ—मा गच्छहेति । विस्तन्भं विश्वासं मा गच्छत । स लोकः
स्त्रीकोकः चादुकारकः प्रियवका, परं नतु हृदयपूर्वकं त्वत्समीहितकर्ता । अत्रार्थान्तरमुपन्यस्यति । स चादुकारकः प्रकरणात् कर्णस्य सूच्या वेधो वेधकर्ता, स च प्रमाणं
प्रमातृत्वेन सत्यवादित्वेन किं नीयते ज्ञायते । परिणामे तद्वचनं सूचीवेध इव दुस्सहमिति
तत्र विश्वासो न कार्य इति भावः । वेथ इति कर्तरि पचाद्यच् । 'प्रमाणं देतुमर्यादाशास्त्रषु सत्यवादिनि ' इति मेदिनीकारः । सदाचारवृता मिथ्या चादु न वक्तव्यमिति
भर्मः । चादुकौ विश्वासो न कर्तव्यः । तदुक्तम्—

कितवा यं प्रशंसन्ति यं प्रशंसन्ति योषितः ।
चारणा यं प्रशंसन्ति त्रिप्रशस्तो विनरयति ॥
इति नीतिः । श्रभ्यासेन सूच्ममपि परमाण्वादि प्रत्यत्तं भवति कि पुनर्वद्वति युक्तिः ।
पालितस्य ॥ ६२४ ॥

रक्लेइ पुत्तअं मत्यएण ओच्छोअअं पढिच्छंती । अंसूहि पहिअघरिणी ओहिज्जंतं ण स्टक्लेइ ॥ ६२६ ॥

<sup>?. &#</sup>x27;F' is missing in P.

इ. नीयत for नीयते P.

र. P. adds खल after अयम्

e. P. 65. V. 60.

रक्तति पुत्रकं मस्तकेन श्रन्छोरकं प्रतीच्छन्ती । श्रश्र्भः पथिकगृहिग्री श्राष्ट्रीमवन्तं न लक्तयति ॥

गृहवार्ताकरणाय थियेण प्रहिते सहचरे नायिकाया श्रात्यन्तिमनस्कतां सखी दर्शयति—रक्खेइ इति। श्रर्थात् पुत्रस्यैव मस्तकेन। नवाश्रस्य नवमेयस्य उद्कं प्रतीच्छन्ती पुत्रकं बालपुत्रं रचतीत्यन्वयः। श्राप्तींभवन्तं पुत्रकं न लच्चयित न पश्यित। नयनयो-रावरणात् पुत्रकमित्यल्य इति कन्। श्रोकोडश्रमिति पाठे श्रोकोद्कम् श्रोकोगृहं तस्य उद्कं प्रतीच्छन्ती। गृहमेतादृशं येन ततो जलं बालपुत्रस्य शिरिस पततीत्यवस्थेयं तस्या इति भावः। छोश्रश्रमिति पाठे श्रपातं यच्छन्ति पटलं चाहितित प्रसिद्धं तस्माद्धाद्व-लज्जलित्यर्थः। श्रवश्यभावि भवत्येव, नाभुक्तं चीयते कमेति धर्मः। श्रन्यमनस्कत्या प्रारक्यमन्यभोगेन विनश्यतीति नीतिः। श्रन्यत्र कृतचित्ता बाह्यासंवेदना भवन्तीति युक्तिः। शाखवाहनस्य ॥ ६२६॥

सरए सरम्मि पहिआ जलाइ कंदोटसुरहिगंधाइ। धवलच्छाइ सअग्हा पिअंति दइआण व मुहाई।।६२०॥ शरिद सरसि पथिका जलानि कन्दोट्टसुरभिगन्धीनि । धवलाच्छानि सतृष्याः पिबन्ति द्यितानामिव सुखानि ॥

शरिद् सरोजलं पियतः पथिकान् दृष्ट्वा कस्याश्चित्रप्रोषितपतिकायाः संकुर्वती कािबदुत्प्रेचमाया वद्ति । वर्षास्वनागतः शरद्यपि नागमिष्यतीत्युपतप्तां विरिह्यां सर्खां वा साश्चासयति—सरए इति । कन्दोट्टं नीलोत्पले देशी । धवज्ञानि तानि अच्छानि चेति । यथा द्यितानां मुखानि नवनीजोत्पलानीत्र सुरमीनि धवज्ञानि सुन्दराया अच्छानि निर्मलानि पियन्ति तथेत्यर्थः । 'धवला गिव । वृषे श्रेष्ठे पुमान् वाच्यलिहः शुक्तेऽथ सुन्दर, इति मेदिनी।' धवलाचािया धवजलोचनानीति वा। अतस्तवािप पितरेषं-विधचेष्ठ एवागतप्रायो मा संत्रो भवेत्यर्थः । शरिद तीर्थयात्रार्थं कश्चिदाहेति धर्मः। शरिद सरोजलं पेयम् , शरिद नादेयं नादेयं पानीयं पानीयमिति नीतिः । श्वसन्त एव सद्बुद्धि विहाय सांसारिका आत्मानं मुद्धन्तीति तत्र विधेयमिति युक्तिः । तस्यैव ॥६२७॥

अब्भंतरसरसाओ उनिर्दे पच्नाअनद्धपंकाओ । चंकम्भंतिम जणे समुससंति वन रच्छाओ ॥ ६२८ ॥

१. नवाभ्रोदकम् for अच्छोदकम् P.

३. P. adds इव after मुखानि.

२. ०सित्ततानि for ०गन्धीनि P.

<sup>8.</sup> P. 207. V. 99-100.

भभ्यन्तरसरसा स्परि प्रवातवद्वपङ्काः । चक्कममाणे जने समुच्छ्वसन्तीव रथ्याः ॥

शरिद रथ्याया यात्रायोग्यतां कश्चित्सखायं प्राह् — श्रव्भंतरेति । चक्कममाये शिथिलं गच्छति जले रथ्याः समुच्छ्मन्तीव उच्छवासमुद्धेदं व्यक्ततां यान्तीव । पव्वाश्चेनिष्क्षुष्के देशी। कर्दमभयेन नागच्छतो जनस्य शङ्कानिरासाय रथ्यानां किश्चिच्छुष्कतां वा प्राह् कश्चित्। 'रथ्या प्रतोली विशिखा' इत्यमरः । राजमागेंऽयं शब्दः । शरिद यात्रा विधेया संन्यासिप्रभृतिभिरिति धर्मः । श्रनुरागविशेषोऽध्यवसायहेतुरिति नीतिः । श्राः विशेषा संन्यासिप्रभृतिभिरिति धर्मः । श्रनुरागविशेषोऽध्यवसायहेतुरिति नीतिः । श्राः विधेया संन्यासिप्रभृतिभिरिति धर्मः । श्रनुरागविशेषोऽध्यवसायहेतुरिति नीतिः । श्राः विशेषा संन्यासिप्रभृतिभिरिति धर्मः । पालितस्य ॥ ६२८ ।।

मुद्दंदरी अछाआइ संठिए उअह राअहंसे व्व । छणपिष्ठकुट्टणुच्छिल्अधूलिधवले थणे वहड् ॥ ६२९ ॥ मुखपुरहरीकच्छायायां संस्थिती पश्यत राजहंसाविव । चुर्यापिष्टकुटुनोच्छिलितधूलिधवलौ स्तनौ बहति ।

काखिदुत्सवदिवसे पिष्टातकाकी ग्रीं। स्तनी वहन्तीं दृष्ट्वा एका सखी अपरस्याः कथयति । पिष्टातकअथाङ्गी सुरतसुखातिशयमुत्पाद्यिष्यति । तद्य तां तत्पार्श्वमान-ियन्यामीति सूचयन्ती दूती नायिकायाः स्तनयोक्तप्रेक्षां वा करोति—मृहपुंडरी अ इति । सुखं पुण्डरीकं सिताम्भो क्रमिव तस्य खायायां संस्थितौ राज्ञहंसाविव स्तनौ वहति, कापीत्यार्थम् । क्रगों पिष्टस्य पिठान इति ख्यातस्य छुट्टः छुट्टनं तेन उच्छितिता या भूखिस्तया थवलौ स्तनौ । 'क्रम्म उद्भव उत्सवः ' अमरः' । उत्सवदिने पिष्टातका-दिना देवताराथनं कर्वव्यमिति धर्मः । यो भवति स तं येन केनापि स्तौतीति नीतिः । अविद्यानस्तोऽसस्तवेव सद्बुद्धि करोतीति युक्तिः । रोहायाः ॥ ६२६ ॥

तह तेण वि सा दिहा तीअ वि तह तस्स पेसिआ दिही।
जह दोण्ह वि सपअं चिअ णिव्युत्तरआइ जाआइ॥ ६३०॥

- १. किञ्चिच्छुष्कo for प्रवात o P.
- २. जजे for जने P.
- 3. II. 2. 8.
- 8. A few syllables are missing here.
- ४. यां is missing in P,

- ६. संस्थितौ is missing in P.
- ७. दृश्यते for पश्यत P.
- C. oalo for oalo P.
- E. I. 6. 39.
- ? ? P. does not give figures of enumeration at the end of

तथा तेनापि सा दृष्टा तयापि तथा तस्य प्रेषिता दृष्टिः । यथा द्वावपि सममेव निर्वृत्तरती जाती ।।

दूती सन्यापारं शेथिल्यं सूचयन्ती श्रन्योन्या...यित—तह तेग्रेति । निर्वृत्तं निन्धृतं रतं सुरतं ययोस्तादृशो जातो । कर्मणि श्रम्यवसाय एव निष्पत्तिहेतुरिति धर्मः । दृष्टिविशेषेग्रेव कार्यमुत्रयन्तीति नीतिः । प्राप्ततत्त्वो दृष्टिभेदेनैव ज्ञायत इति युक्तिः । माधवस्य ॥ ६३०॥

वाउलिआपरिसोसण ! णिउंजपत्तलणसुल्रहसंकेअ !

सोइग्गकणअकसवद् ! गिम्इ ! मा कइ वि झिज्जिहिसि ॥ ६३२ ॥

बापिकापरिशोषया ! निकुञ्जपत्त्रकर्यासुलभसङ्केत !

सौभाग्यकनककषपट्टे ! मीष्म ! मा कथमि द्वीग्यो भविष्यसि ॥

काचिद्सती सुलभस्क्केतं भीष्ममुद्दिश्य वद्ति। जारं वा सक्केतस्थानं श्रावयति— बाडिलञ्चा इति । ऋल्पशाखालतिकायां वाडिलञ्चा देशी । ऋल्पा शाखा यस्यास्तस्या लिकाया लतायाः शोषणा ! शोषजनक ! हे भीष्म ! कुडुंगो निकुक्षे देशी । तस्य प्र... जात-पत्रक ! हे भीष्म ! सौभाग्यमेत्र कनकं तस्य कषणां निष्कर्षस्तस्य पट्टक ! हे भीष्म ! लतायाः शोषको नतु छ।याप्रधानतक्षणामिति भातः । भोष्मे शीर्णानि पत्त्राणि कन्द-रादौ पतन्ति । सौभाग्यस्य दुष्प्रापकत्वातकनकेन साधम्यम् । एकाकिन्यः क्षियो भीष्मे न प्रहेया इति धर्मः । दुःखदोऽप्यनुकूलकारी ऋपेत्वितो भवतीति नीतिः । ध्यानाद्यर्थ स्थानविशेषो ध्वनित इति युक्तिः । विद्रधस्य ॥ ६३२ ॥

जह चितेइ परिअणो आसंकइ जह अ तस्स पडिवक्खो। बाल्रेण वि गामणिणंदणेण तह रक्खिआ पङ्घो॥ ६३३॥

> यथा चिन्तयति परिजन श्राशङ्कते यथा चँ तस्य प्रतिपत्तः। बालेनापि प्रामग्रीनन्दनेन तथा रिज्ञता पक्षी ॥

this verse. It puts the enumerative mark of the next verse as (32. It thus obviously omits one verse between 629 and 632.

A few syllables are missing here.

- २. वाउति० for वापिका० P.
- ३. P. adds ल after पत्त्र.
- ४. दश्या is missing in P.
- प्र. P. adds क after पट्ट.
- ६. मा कथ is missing in P.
- ७. न for च.P.

काचित्परूच्यन्तरपुरुषेया जातानुरागा, सा च तत्स्थानं गच्छति। ततस्तेन सा गितिताऽहमेव तव स्थानं रात्रावागिमध्यामीति सा तं निषेधयन्ती वदति—तह इति। परिजनो मृत्यस्तथा चिन्तयित यथा तस्यार्थातस्वामिनः प्रतिपचः शत्रुनं श्राशङ्कते न तर्कयित । निभृतेनैव स्रमेया सर्वे चिन्तयतीति भावः। परिजनचिन्तामेव दृष्टान्तमुखेनाह । बालेनापि प्रामग्गीनन्दनेन प्राप्ताधिकृतपुत्रेया तथा पञ्जी पालिरिति ख्याता रिचता। स्थ च रात्रो प्रामग्गीनन्दनः परस्यां प्रमित तेनैवं मया चिन्तितं तिक्षकटमेवाहमाग- इद्धामि न पुनस्त्वमागमिष्यसीति भावः। रच्चगां धर्मजनकमिति धर्मः। शत्रुयेथा न जानाति तथा चिन्त्यमिति नीतिः। रागादि त्यक्त्वा तथा ध्यानादिविधेयो येन प्रति-पद्मस्य रागादेक्द्रदेदो न भवतीति युक्तिः। शालवाहनस्य।। ६३३।।

अण्णेसु पहित्र ! पुच्छसु वाहअपुत्तेसु पुसिअचम्माई । अम्हं वाहजुआणो हरिणेसु घणुं ण णामेइ ॥ ६३४ ॥ अन्येषु पथिक ! पृच्छ विद्याधकपुत्रेषु वृष्वतचर्माया ।

श्रस्माकं व्याधयुवानः हरियोषु धनुने नमयन्ति ॥

केनापि ,वीरपुरुषेया पल्ल्यन्तराविस्थतस्त्रीसमाकृष्टचेतसा निष्क्रमप्रवेशिक्कानसार्थं चरकत्वेन पथिकवेशधारी कश्चित्पुरुषः प्रहितः, स च हरियाचमेजिक्कासाव्याजेन तस्यां परुव्यां भ्रमन् कामि दृष्ट्यान्, सा च तत्त्रज्ञा तस्याः पल्ल्या दुर्गमत्वं ख्याप-यन्ती वदित । पत्युर्विक्रमगुयां स्त्रीपु व्यासिक्तं वा कापि सूचयन्ती पथिकमाह— अरुपोसु इति । अन्येषु व्याधानां कुटुम्बेषु । पृषतानां हरियानाम् । हे पथिक ! पृच्छस्य अनुसंधत्स्य । अस्माकं च ये व्याययुवानः ते च हरियोषु धनुने नमयन्ति । वीरपुरुषेष्वेव धनुनेमयन्ति । कामासक्ताः चीयावला हरियावधेऽपि समर्था न भवन्ति । मृगायाः वधामावात्कृतस्थमेसम्भवः । बह्वस्थात्र व्याधास्तेनानेकवीरपुरुषरिह्नतेयं पञ्जी, ततो नात्रागन्तव्यमिति भावः।

ष्टुषन्मृगे पुमानिन्दौ" न द्वयोः पृषतोऽपि ना । ष्ट्यनयोश्च त्रिषु श्वेतबिन्दुयुक्तेऽप्युभाविमौ ।।

इति मेदिनी । अनुरकानां योपितः स्त्रपतिपत्तपातं कुर्वन्तीति धर्मः । क्रेतिर यथार्थ-

- १. P. adds स्व after पुच्छ
- २. व्यापकुटुम्बेषु for व्यायकपुत्रेषु P.
- ३. 'न' is missing in P.
- ४. नामयन्ति for नमयन्ति P.
- ४. पुमान्विन्दौ for पुमानिन्दौ P.
- ६. ०भावि for ०भाविमी P.
- v. P. 85. V. 135,

मेबोपन्यसनीयं नतु प्रपञ्चनीयमिति नीतिः । हरिगोषु व्याधानामपि वधाय धनुषोऽज्या-पारे शान्तिरकेति युक्तिः । तस्यैव ॥ ६३४ ॥

गअवहुवेहव्यअरो पुत्तो मे एक्कंडविणिवाई।
तह सोण्हाइ पुलइओ जह कंडवरंडअं वहइ।।६३५॥
गजवधूवैधव्यकरः पुत्रो मे एककाएडविनिपाती।
तथा' स्तुषया प्रलोकितो' यथा काएडसमूहं वहति॥

कस्यचिद् व्याधस्य माता पुत्रवधूमुपालभमाना कामपि प्रतिवेशिनीमुद्दिश्य बद्ति—गन्न इति । गजवधूईस्तिनी तस्या वैधव्यकरो गजहन्ता । एकेनैव काण्डेन विनिपातियतुं शीलं यस्य स मम पुत्रः । काण्डस्य वरण्डकं समूहं वहति । काण्डानां विनिपातेऽचमस्वादेवम् । स्नुपायामेवास्यासङ्गात् । तथा विग्रालित इति पाठे विनिष्ठतोन्यथात्वं स्वभावाद्गमित इत्यर्थः । 'वर्ण्डाप्यन्तरावेदौ समूहो मुखरोगयोः' इति मेदिनी । बलं च पतादशं धर्मप्रभवमेवेति धर्ममाचरणीयमिति धर्मः । तथा च शराभ्यासो विधेयो येनैकेनैव काण्डनिपातेनारयः पतन्तीति नीतिः । एकदैव बलाबले दृष्ट्वा संसारे उदास्त-व्यमिति युक्तः । वोहायाः ॥ ६२४ ॥

विझाहहणालावं पल्ली मा कुण उगामणी ससइ। पच्चुज्जीविओ जइ कह वि सुण इता जीविअं मुअइ॥६३६॥

> विनध्यारोह्णालापं पल्ली मा करोतु प्रामणी: श्वसिति । प्रत्युज्जीवितो विद्युक्ति कथमि श्रुणोति तज्जीवितं मुख्नति ॥

मनस्विन पञ्जीवीरे जातापाटवेनान्त्यां दशामापन्ने इव सति विपन्नचोभितायां परूपां पञ्जीजनेषु विन्ध्यारोह्योनमुलेषु सत्त्वनन्तरं तस्य च पुनः सति पाटवे परूपां सित च समाधासे पञ्जीपतेरेव बन्धुः पञ्जीवासिष्विदमाह — विमारह्योति । विनध्यारो- ह्यो य खालापो विनध्य आरोह्यीय एवमाकारकः तम्, लच्च्याया पञ्जीस्थो जनो मा करोतु यतो प्रामर्गीर्माध्यनः श्वसिति जीवति। मध्येव स्थिता मत्पान्ननीया विनध्यमारोक्यन्तीति जीवतत्यागे हेतुरिमसन्धिश्चेति । अन्त्यां च दशामापन्नो

- १. इत॰ for तया P.
- २. तथाकतो for प्रलोकितो P.
- ३. ०वषरहं for ०समृहं P.
- %. वर्षडो॰ for वरपडा॰ Medini.
- ४. समूह्युख० for समृहो मुख० P.

- &. P. 57 V. 33.
- ७. प्रामगी for प्रामगी: P.
- प्त. पत्युर्जीवितो for प्रत्युक्जीवितो P.
- &. ततो जीवितं for तजीवितम् P.

यत् पुनर्जीवति तत्र पुरयफलमेवेति धर्मः । विन्ध्यारोहर्यं जीवितसंशायकमतस्तत्र कार्यमिति नीतिः । एवं सन्दिग्धजीवने संसारे उदास्तव्यमिति युक्तिः । इतस्तु कविनाम टीकासु न लब्यमिति ।। ६३६ ।।

अप्पाहेइ मरंतो पुत्तं पछीवई पअत्तेण ।
मह णामेण जह तुमं ण छज्जसे तह करेज्जासु ॥ ६२७ ॥

ेशिच्चयति ब्रियमागाः पुत्रं पङ्घीपतिः प्रयत्नेन । सम नाम्रा यथा स्वं न लज्जसे तथा करिष्यसि ॥

श्रनाचार एवासतीत्वम् । त्वं चेत्साध्वी तदा मम नाम्ना सलज्जा भविष्यसीत्य-तस्तवापि सद्वथापारे सित साम्ये कुतो लज्जा स्यादिति भावः । पुत्राध्यापनं कार्ये यते-मापीति धर्मः । पुत्रेगा च तथा कर्म कर्तव्यं येन पितुरण्युत्कर्षो भवतीति नीतिः । लज्जादिहेतुकं कर्म संसारे दृष्ट्वा तत्र च योगिना उदास्तव्यमिति युक्तिः ॥ ६३७ ॥

अणुपरणपत्थिआए पद्यागअजीविए पिअअमम्मि । वैद्दव्वमंडणं कुल्लवहूअ सोहग्गअं जाअं ॥ ६३८ ॥

> श्चनुमरगार्थिस्थतायाः प्रत्यागतज्ञीनिते प्रियतमे । वैधव्यमण्डनं कुलवध्वाः सौभाग्यकं जातम् ॥

काचित्प्रतिष्ठिता स्त्री प्रोषितपितकां स्वसुतामितच्यां ततस्वामिनं समागत-कल्पं श्रुदबाऽलङ्कारकरणे चाळ्रल्ये च निषेधयन्ती तमन्यापदेशेन वदित — अनुमरणिति । वैधन्ये यन्मण्डनं तत्कुलबन्नाः सौभाग्यकं जातम् । प्रियतमे प्रत्यागतजीविते सित अनुमरणाय प्रस्थितायाः कुलबन्नाः प्रोषिते पत्यौ त्वमिप निरुत्साइचिह्ना धैर्यवती भव, तेन त्वाम् अविश्लेषचिह्नधारिणीं दृष्ट्वा त्वामधिकसुभगां करिष्यतीति भावः। पत्यौ परासौ स्त्रीणामनुमरण्मिति धर्मः । यिनन्समये यिद्वधेयं तत्तदा कर्तव्यमिति नीतिः । स्त्रणादेव जीवनं मरणं संसारे विमृश्योदास्तव्यमिति युक्तः। कण्ठाभरणे कस्णानन्तरोऽनुभावोयम् । अथ यथेयं मत्प्राण्ममृतेत्थमस्या अद्यमि जीवितमेवेति पत्यु-विस्नम्भोऽनुरागः, पत्न्याः पुनः प्रेत्यापि यत्सङ्गमोऽभिज्ञषितः सोऽयं जीवत्येव जीवेष्यः समासादित इति विश्रम्भादिति सुखमेवान्वभूयतेति ॥ ६३८॥

महुपिच्छआइ दर्ड दर्दूण मुहं पिअस्स सूणोर्ड । रिरालुई पुलिदी रुक्लच्छाअं गआ अण्णं ॥ ६३९ ॥

<sup>?.</sup> This verse is missing in P. 324.

R. on the for one P.

मधुमिक्किया दृष्टं हुश मुखं त्रियस्य शन्योष्ठम । ईर्वाल: पुलिन्दी वृत्तच्छायां गतान्याम्।।

काचित्पृ जिन्दस्त्री मधुमिन्नकया दष्टोष्टं पतिमन्यकामिनीदृष्टोष्टमाशङ्कत इति तदीयसली तश्रेष्टां स्वसल्याः कथयति—महमच्छित्राइ इति । शुन्यो निव्योगार श्रोष्ठो यत्र तनमुख्य । उच्छलोट्टमिति पाठे उच्छलदोष्टं यथा स्यादेवम् । ईर्ष्यायिता कुपिता, पुलिन्दो व्याधस्तस्य वधूः । तपस्विनां वृत्त्व्छायाश्रयग् धर्मः । अवमानना न सोढञ्येति नीतिः। मधुमन्तिका "त्राश्रये बनादौ मुमुन्तुगा योगाभ्यासो विधेय इति यक्तिः॥ ६३६॥

धण्णा वसंति णीसंक्रमोहणे बहलपत्तलवडिमा। वाअंदोल्लणओणविअवेणगहणे गिरिग्गामे ॥ ६४० ॥

> धन्या वसन्ति निश्शङ्कमोहने बहलपत्त्रलवने । वातान्दोलनावनामितवेशाँगहने गिरिप्रामे ॥

कलाविशाभिमतपुरुषेण यथेच्छसुरतमभिलपन्ती गिरिवासप्रशंसां कुर्वती कापि सखीमाह—धएगा इति । गिरिशमे वनमये तादृशं यत्र स्वच्छन्दं मोहनं निर्वहति । रेगुभिच्छग्रदशभियानं परेषामलदयस्वाभियानः वैद्याम इति पाठेऽर्थश्चिरत्यः । सिध्मा-वित्वानमत्वर्थीये सति पत्रल इति । गिरिप्रामे गिरिसमृहे वा । यवा यत्र गिरौ वासवासना तदानीं तस्य स्वच्छन्दत्वाभियानाय तदभियानवैद्यानसा एव धार्मिका वने वसन्तीति धर्मः । तथा च नीतिमता व्यवहर्तव्यं यथा वनेऽर्थादारामे वस्तव्यमिति नीतिः । योगा-भ्यासपरेण योगिना गिरावेत्र वरतव्यमिति युक्तिः ॥ ६४० ॥

पप्फुल्लयणकलंबा णिद्धोअसिलायला मुइअपोरा। पसरंतोज्यरमुहला ओसाइंते गिरिग्गामा ॥ ६४१ ॥

> प्रोत्फ्रज्जेंघनकदुम्बा निथौंतशिलातला सुदितेमयूराः। प्रसरित्रफरमुखरा उत्साह्यन्ति गिरित्रामाः ॥

- १. पत्यु: for त्रियस्य P.
- २. बैंध्यीयतपुलिन्दी for ईंध्यीलः पुलिन्दी P.
- ७. प्रफुज़॰ for प्रोत्फुज़॰ P. ८. ०कदम्ब for ०कदम्बा P.

६. ०रेगु० for ०वेगु० P.

- रे. A few syllables are missing है. मुद्दिश for मुद्दिश P. here. ४\_ निशाद्ध is missing in P.
- ध. व चलद for नावनामित P.
- ११. उपशोधन्ते for उत्सादवन्ति P.-१२. व्यामाः for ज्यामाः P.

श्रिमगाथायां पूर्वगाथाया एवाभासः । पण्छक्षेति । प्रपुक्षेपेनैः कदम्बैः कदम्बइक्कुलैर्निथीतं पवित्रितं सम्यक्ष्यतं शिलातलं येषु ते गिरिमामाः । प्रसरता निर्मरेया मुखराः
सशब्दा गिरिमामा उपाधिकं शोभन्ते । 'उपोधिकं च ' इति पाणिनिः । श्रर्थद्वयमन्यत्
पूर्वगाथार्थद्वयेन तुल्यम् । नीतौ —िगरयो प्रामाश्च यथा परेषां निर्जित्य गृहीताः स्वस्मिन्
शोभन्ते तथा विधेयमिति विशेषः ॥ ६४१ ॥

तह परिमलिआ गोवेण तेण इत्थं वि जा ण ओल्लेइ ।
स चित्र खडणा प्रिंह पेच्छह कुडदोहिणी जाआ ॥६४२॥
तथा परिमलिता' गोपेन तेन हस्तमि या नाईयित ।
सैव खलना इदानी प्रेचध्वं इटदोहिनी जाता ॥

काचिन्नवोढा प्रेयसि प्रथममत्यन्तिविक्ता आसीदनन्तरं समाश्वासेनाल्पकालेनैव अत्यन्तानुरागत्रती वभूवेति तां ज्ञात्त्रा तत्स्वीषु सख्या अन्यापदेशेन तचेष्ठितं
कथयति—तह इति । या धेनुः पूर्व हस्तमि नाष्ट्रेयित सेवेदानीं तेन गोपेन तथा परिमिदिता सती घटदोहिनी जातेत्यन्त्रयः । तिमिलिता सुखदोद्या कृता । हस्तमि नाष्ट्रेयित
किमुत घटसंख्यदुग्धदानम् । खजना नाडिरिति प्रसिद्धा । देश्यां कुटो घटः, तन्मानम्
अर्थात्ययो दुद्धते यस्यां ताहरी । 'कुटः कोटे पुमान् । स्त्री तु घटे... सयोगृहे' । गौः
स्वर्गस्तत्पाति (इति) गोपो धार्मिकस्तेन तथा परिमत्तनं विमर्दोऽभ्यासोऽर्थाद् धर्मे कृतो
यथा सुलेन स्वर्गजामो भवतीति धर्मः । खलास्तु तथा कुर्रते यथा हस्त ... उपकारे न
सहन्तं इति नीतिः । सांसारिकमस्थैर्यमेतादृशं यदेकस्यामेव गवि नानावस्था तैन तत्र
संसारे चत्रास्तव्यमिति युक्तिः ॥ ६४२ ॥

धवलो जी अइ तुह कए धवलस्य कए जीअंति गिडीओ । जीअ तंवे ! अम्ह वि जीविएण गोडं तुमाअत्तं ॥ ६४३ ॥ धवलो जीवति तव छते धवजस्य छते जीवन्ति गृष्टयः"।

जीव ताम्रे ! श्रस्माकमपि जीवितेन गोष्ठं त्वदायत्तम्।।

- १. परिमिलिता for परिमलिता P.
- २. प्रेसस्य for प्रेसप्यम् P.
- A few syllables are missing here.
- ४. Medini reads ' घटे स्त्रीपुंसयी-

- र्गहे '
- ४. गोष्ठयः for गृष्टयः P.
- ६. जीविते for जीव ताम्ने ! P.
- ৬ স্থাণি is missing in P.
- द. न गोष्ठं स्ववा is missing in P.

काण्युत्तमाङ्गना केनापि पुरुषेया सक्रत्प्राप्तसमागमाधिकतरं जातानुरागा तती गुरुजनप्रबोधादप्राप्तावकाशा तद्विरहेयान्तिमां दशामापन्ना इति झात्वा तदीयहृद्यङ्गन् मेनानुरक्तेन समाधास्य काचिन्निपुया दूती प्रहिता सा च जनाकीर्या एव देशे तामाधास्य यन्त्यन्यापरेशेन वदति—धत्रलो इति।धत्रला षण्डः। धत्रला गित वृषे श्रेष्ठे पुमान्'इति। तव कृते त्यद्धेतोः। गोष्ठयोऽर्थाद्रत्रामेन सभाः। तंवा धेनुरिति प्राचीनटीकायाम्।धवतः श्रेष्ठो धार्मिको जीवतीति धर्मः। परेषामुपकाराय जीवनमि न गयानीयमिति नीतिः। अन्योऽन्यिकयासु उपाधिसम्भेददर्शनाङ्गोभं विमृश्य तद्धानाय योगिना यतनीयमिति युक्तिः॥ ६४३॥

अग्याइ छिनइ चुंनइ थवेइ हिअअम्मि जिण अरोमं नो । जाआकनोलसिरसं पेच्छइ पहिओ महुअपुष्कं ॥ ६४४॥ जाजिन्नति स्पृशति चुम्नति वस्थानयि हृदये जनितरोमाखाः । जायाकपोलसदशं पर्यत पथिको मधूकपुष्पम् ॥

प्रियपार्श्वादागतः कश्चित्रितिवर्णिनेन तज्जायां तोषयन्निद्माद्द। मधूकृष्ट् स्थानमहं गता त्वन्न गतस्तत्रेति जनाकीर्णा एव स्थाने नायकं लच्यीकृत्यान्यापदेशेन काचिद्वदति—श्राघाद्द इति । प्रियावयन्तुल्यं च वस्तु मनोविनोदाय भनतीति भावः । पुष्पायामेन प्रत्यवयवं स्पर्शेन धर्मः । यो यत्रानुरक्तः स तद्वयवसदृशेऽपि वस्तुनि स्पृद्दां करोतीति नीतिः । श्रवस्थाभेदादेकं वस्तु नानानस्थमापन्नमिति विचिन्त्य संसारे उदास्त्रव्यमिति युक्तिः ॥ ६४४॥

उत्र ओल्लिज्ञर् मोहं भुभंगिकत्तीय कडअलग्गार्। ओज्झरघारासद्धालुर्ण सीसं वणगएण ॥ ६४५ ॥

> पर्याद्वीकियते मोधं भुजङ्गकुत्तौ कटकलग्नायाम्। निर्मरपाराश्रद्वालुकेन शीर्षं वनगजेन !!

काचित्युरतासका दीर्घरमणार्थे बङ्गभस्यान्यचित्ततां कुर्वती वा बदति—उग्र इति । मोघं निरर्थकं कटके पर्वतैकरेशे लग्नायां कृत्ती चर्मणा कब्बके शीर्षम् श्रीडिजाइ

- 8. Medini P. 207. V. 99-100.
- २. स्थाति is missing in P.
- ३. P. adds सं before स्थापयति.
- ४. प्रेसते for पर्यत P.

- प्र. P. adds अपि केसरेग after oपुष्पम्
- ६. पश्य दीयते for पश्याद्रीकियते P.
- ७. ०श्रद्वालुना for ०श्रद्वा<del>लुकेन</del> P.

दीयते। निर्मरे या धारा तत्र श्रद्धालुना श्रद्धावता निर्मरोऽयमिति कृत्वाः कञ्चके शिरोदानं निर्धिकम्। एवं शीर्षे कञ्चकल्पशों निषिद्ध इति धर्मः। संग्यादौ गुर्यो नीतिमता श्रमो वारणीय इति नीतिः। यथा भुनक्षमेन कृतिस्त्यज्यते तथा निष्धाकानद्दानाय योगिना यतनीयमिति युक्तिः॥ ६४४॥

क्रमलं मुअंतमहुअर ! पिक्ककइत्थाण गंधलोहेण । आलेक्खलड्डुअं पामरी व्व छिविऊण जाणिहिसि ॥ ६४६ ॥ कमलं मुख्यन्मधुकर ! पक्किपित्थानां गन्धलोभेन । आलेख्यलट्डुकं पामर इव स्पृष्टा ज्ञास्यसि ॥

कमि युवानं दियतामुत्तमामपहाय पामरीरताकाकृ वियां झात्वा कापि प्रतिष्ठिता सत्स्नेहोपदेशेन तं निषेधयति — कमलं मुद्रांतमहुत्रारेति । पकानां किरित्थानां कएथ इति प्रसिद्धानां वृत्तविशेषफतानां गन्धस्य लोमेन मधुकर कमलं मुद्धन् झास्यसि । पामरो यथा त्रालेख्यलङ्कं मुद्धन् न जानाति तथेत्यर्थः । यथा चित्रस्यं लङ्कमिकिद्धित्करं झात्वा पामरो निवर्त्तते तथा त्वमपि निर्गुगां खियं त्यव्यसीति भावः । सा युपरिहारोऽसज्जन-सङ्ग्रहोऽधर्मजनक इति धर्मः । वस्तुतत्त्वं प्रतिसन्याय प्रवर्त्तनीयमिति नीतिः । संसारमूलं खियस्तेन ता विहाय योगाभ्यासो विधेय इति युक्तिः ॥ ६४६ ॥

गिर्ज्ञते मंगलगाइआहि वरगोत्तदिण्णअण्णाए। सोउं व णिग्गओ उअह होंतबहुआइ रोपंचो ॥ ६४७॥

> गीयमाने मङ्गलगायिकाभिर्वरगोत्रदत्तकर्णायाः । श्रोतुमिव निर्गतः पश्यत भविष्यद्वधूकार्यो रोमाञ्चः ॥

रतासका काचित्रायिका दीर्घरमणार्थ वज्जभस्यान्य वित्ततां कुर्वती वदित — गिक्नंत इति । भविष्यन्ती या वधूस्तस्या रोमो मङ्गलगायनीभिगीयमानानि श्रोतुमिव निर्गतः । प्रतिवेशिनी कामिप कुमारीमिभिसारिकां ज्ञात्वा तामुपहसन्ती स्वसक्या इदं वा कथयति। मङ्गलार्थ मङ्गलगीतं श्रोतव्यमिति धर्मः । उत्साहे श्रनुत्ताहे च हर्षः प्रकाश्यो जिगी-पुणेति नीतिः । योगिना रोमाञ्चादि दृष्ट्वा निर्गन्तव्यं तत्र न स्थातव्यमिति युक्तः ।। ६४०॥

१. ०लडु कं for कड्डुकम् P.

२, गीयपानानि for गीयमाने P.

३. ०गायनी० for ०गायिका० P.

४. ०इच्या for ०इष्ट्रकाया P.

मण्णे आञ्रण्णंता आसण्णवित्राहमंगलुग्गी अं। तेहि जुआणेहि समं हसंति मं वेअसकुडंगा ॥ ६४८ ॥ मन्ये त्राकर्णयन्ते श्रासन्नविवाहमङ्गलोद्गीतम्। तैर्युवभिः समं हसन्ति मां वेतसनिकुञ्जाः॥

कापि कीमार एव येन सममासत्ता स एव वरकत्वेन तस्या गुरुणा व्यवस्था-पितोऽनन्तरं स्विवाहसमये मङ्गलानि श्रुत्वा स्वयं तबेष्ठितं स्वसख्याः कथयति — मण्णो इति । मन्ये उत्प्रेत्ते । श्रासन्नविवाहमङ्गलोद्गीतमाक्ष्णियन्तो वेतसनिकुञ्जास्तेन यूना समं मामुपहसन्ति । श्रमत्तट एव यूनो रमणं वृत्तमनन्तरं तयोः परिण्य इतिहास-बीजम् । विवाहे मङ्गलोद्गीतं श्रोतव्यमित्याचार इति धर्मः । श्रयुक्तकारी सर्वेरेवोपहस्यत्व इति तन्न विधेयमिति नीतिः । श्रचेतना श्रज्ञा श्रपि तृनीयपुरुषार्थमुपहसन्तीति स च वर्जनीय इति युक्तिः ॥ ६४८॥

ऊभगअच उत्थिमंगलहों तिविभो असिवसेसलगोहि । तीअ वरस्स अ से अंद्युएहि रूण्णं व इत्येहिं ॥ ६४९ ॥ डपगतच तुर्थी गङ्गलभविष्य द्वियोगसिवशेषलग्राभ्याम् । तस्या वरस्य च स्वेदाश्चभी दितिमित्र हस्ताभ्याम् ॥

कयोश्चिद्वध्वरयोश्चतुर्थीकमीण कियमाणे हस्तसंयोगसात्त्रिकविकारैः स्वेदोद्धेदे जाते काचिद्वया कमण्युद्दिश्य समुत्त्रे तमाणा वद्दि — ष्ठश्चगत्र्य इति । उपगते चतुर्थीरूपे मङ्गले एव भविष्यता वियोगेन विरहेण सविशेषं लग्नाभ्यां तस्या वरस्य च हस्ताभ्यां स्वेदाश्चमी कदितभिवेत्युत्त्रे त्ता । विवाहानन्तरमदश्यं चतुर्थी कर्वव्येति धर्मः । बन्धु-विश्लेषेऽश्चत्याग एवेति नीतिः । उत्साहसमनन्तरमेव विषादोपनिपातात्संसारे सर्वयैद्योदा-स्तव्यमिति युक्तिः ॥ ६४६ ॥

ण अ दिहिं णेइ मुहं ण अ छिवि उं देई णा छवड़ किं पि।
तह वि हु किं पि रहस्सं णवबहुसंगो पिओ हो इ।। ६५०॥
न च दृष्टिं नयति मुखं न च स्प्रब्दुं द्दाति नालपित किमिपि ।
तथापि खलु किमिप रहस्यं नवबधूसङ्गः प्रयो भवति॥

कश्चित्रागरो नववधूनां साहजिकं रूपं सखायमुहिश्य वदति — गाम्य दिट्टिमिति । नच नैव । किमण्यनिवेचनीयं रहस्यं गोण्यम् । नववधूनामयमेव साहजिको धर्म इति

१. आकर्णयन्ति for आकर्णयन्ते P.

३. कमपि for किमपि P.

२. तेन यूना for तैर्युविभ: P.

४. ० सार्थः for ०स**द्धः** P.

धर्मै: । साधै: सर्वे एव प्रियो भवति तथा नीतिमता विधेयमिति नीति: । कामिनां स्त्रिय भादरयीया नतु योगिनामिति युक्ति:॥ ६५० ॥

अलिअपस्रत्तवलंतिम्य णववरे णववहूअ वेवंतो । संवेल्लिओरुसंजिमित्रवत्थगिंठ गओ हत्थो ॥ ६५१ ॥ श्रालीकप्रसुप्तवलमाने नवेंदरे नववध्वा वेपमानः। संवेक्षितोरसंयमितवस्त्रप्रन्थि गतो हस्तः ॥

काचित्रवोढाऽतीकप्रसुप्तं प्रियं परावृत्य वस्त्रमाकष्टेकाममनगान्य सकम्पचलर्कु-वस्त्रप्रन्थि हस्तेन धृतवतीत्येकाऽपरस्याः कथयति — श्रलिश्र इति । वलति परावर्त्तमाने । संदे क्षितौ धर्याद्वरेगा प्रकाशितौ यात्रुह्त तयो: संयमितं संस्थापितं यद्वह्नं तस्य प्रनिथ इस्तो गत इति । स्रीयां लज्जैव भूषयामिति तासां धर्म इति धर्मः । स्रीभिश्च जज्जैव विधेयेति नीति:। सर्वमेतद्बीकमवगम्य उरास्तव्यं संसार इति युक्तिः।।६४१॥

पुच्छिजंती ण भणइ गहिआ पष्फुरइ चुंबिआ रुअइ। तुण्हिका णववहुआ कआवराहेण उवऊढा ॥६५२॥ पुच्छवमाना न भण्ति गृहीता प्रस्कुरति चुन्विता रोदिति । तृष्यीका नश्वधः कृतापराधेनोपगृहा ॥

कृतापराधेन प्रश्नादिनाऽनुनीयमानायाश्चेष्टामपरस्याः कापि कथयति—पुच्छि-क्जंती इति। क्रनापराधेन कान्तेन उपगृदा नववधू रोदिति। प्रस्फुरति प्रकर्वेगा सञ्चरति। स्फुर सञ्चलने धातु:। तू भ्योका मौनमापन्ना । नववधूनामयमेव धर्म इति धर्म:। कतापराधे न विश्वस्तव्यमिति नीति: । एवं संसारे नानावस्थां विचित्स्य योगिना व्यवहर्तेव्यमिति युक्तिः ॥६५२॥

तत्तो चित्र होति कहा विअसंति तहिं तहिं समप्पंति । किं मण्णे माउच्छा एक्कजुआणो इमो गामो ॥६५३॥ तत एवं भवन्ति कथा विकर्मन्ति तत्र तत्र समाप्यन्ते । कि मन्ये मानृष्वस एक्युक्कोऽयं भाम:॥

- १. ०प्रसुप्ते बलवति for ०प्रसुपवलमाने P. ६. विकासन्ति for विकसन्ति P.
- र. नव is missing in P.
- ३. परिस्फुरति for प्रस्फुरति P.
- ४. तन्नेत्र for तत एव P.

- ७. तत्रैव for तत्र P.
- □. •स्वस for •ध्वस P.
- E. एकोऽसौ for एकयुवकोऽयम् P.
- ४. निर्गच्छवि for भवन्ति P.

काचिरस्थानान्तरादागता कुमामं निन्दन्ती मातृस्वसारं चलवृत्ता वदति—तत्तो विश्व इति । तत्रिव मामे निर्गच्छन्ति बहिर्भवन्ति । कि मन्ये किमनगच्छामि । धर्मकथा धार्मिक एव समाप्यत इति धर्मः । एवं मन्त्रियतःयं यथाऽन्यो नावगच्छतीति नीतिः । तन्नैव ब्रह्मिया सर्व समाप्यत इति युक्तिः ॥६४३॥

जाइ वअणाइ अम्हे वि जंपिमो ताइ जंपइ जणो वि । ताइं चिअ तेण पर्जपिआइ हि अअं सुहार्वेति ॥६५४॥ यानि वचनानि वर्यमपि जल्पामस्तानि जल्पति जनोऽपि । तान्येव तेन प्रजल्पितानि हृदयं सुखयन्ति ॥

कापि कमिप युवानमुद्दिश्य स्वीयमनुरागं सख्याः कथयति—जाइ इति । जनः कान्त एव, तेन कान्तेन तान्येव प्रजलियतानि हृद्यं ममार्थात् सुखयन्तीति । यान्येव पुराग्यादीनि व्यासादयो जलगन्ति तान्येव लोको जल्यति तेनैव व्यवहरतीति धर्मः । ईश्वरेगा च तथा वक्तव्यं यथा सेवकोऽपि तदनुवर्तत इति नीतिः । एकमेवाद्वितीयं व्रक्षे-स्यादि हृद्यं सुखयतीति युक्तिः ॥ ६४४ ॥

सन्वा अरेण मग्गह पिअं ज गं जइ सुहेण वो कर्जा । जं जस्स हिअ अदइअं तं ण सुहं जं तिहें णितिय ॥६५५॥ सर्वादरेगा मृगयध्वं प्रियं जनं यित सुखेन वः कार्यम्। यशस्य हृद्यद्यितं तम्न सुखं यत्तत्र नास्ति ॥

काचित्रायिका कमि नायकमुद्दिश्य स्वकीयानुरागं सख्याः कथयति—सब्धा-श्रदेखेति । मार्गयत प्रार्थयत । यद् येषां हृद्यद्यितं तत् तत्र नास्ति श्रिष त्वस्त्येष यत्मुखं तत्तत्र प्रियेऽस्त्येवातस्तं सर्वथा मार्गयतेति । यदि सुखेन कार्य तदा प्रियं प्रकरणाद्धमेमन्वेषयतेति धर्मः । प्रियो जनः संवर्द्धनीय इति नीतिः । येषां सुखेन सांसारिकेण कार्य ते प्रियं जनम् श्रनुसन्द्यनु, नतु योगिनामिति युक्तिः ॥६४४॥

दीसंतो दिडिसुहो चितिक्रंत मणवछहो अत्ता। ब्ह्यावंतो सुइसुहो पिओ जणो णिचरमणिक्रो ॥६५६॥

१. यानि is repeated in P.

जल्पामस्तानि P.

२. वर्ष प्रजल्पासदे तान्येव for वयमपि रे. मार्गयत for मृगयध्यम् P.

हरयमानो हिष्टुसुर्वश्चिन्त्यमानो मनोवल्लभः श्वेश्व । इक्लप्यमानः श्रुतिसुर्वः त्रियो जनो नित्यरमणीयः ॥

का विदुत्तमा द्यिते स्वानुरागातिशयं भगिनीं वद्ति—दीसंतेति । दृश्यमानश्चासौ
दृष्टिसुभगश्चेति कर्मथारयः । अन्यत्र प्येवम् । उज्ञाप्यमानः श्रुतिसम्भाष्यमाणः । विन्त्यमानो
धर्मः प्रियो भवतीति धर्मः । जनो यथा नित्यं प्रियो भवति तथा विधेयमिति नीतिः । आनन्द्रूपत्वाद् ब्रह्मणश्चिन्तनं श्रुतौ वेदे सुखं सुखहेतुत्वेनोपन्यस्तमिति युक्तिः । 'वेदे अवसि च श्रुतिः' इति कोपः । १६४६॥

ठाणब्भद्वा परिगलिअपीणभा उण्णईअ परिचत्ता । अम्हे उण ठेरिपओहर व्य उअरे चिभ णिप्पणा ॥६५७॥

्रस्थानभ्रष्टाः परिगत्तितपीनका उन्नत्या परित्यक्ताः।

वयं पुनः स्थविराः पयोधरा इत्रोदर एत निषण्णाः ॥

कस्यापि द्वे भार्ये तन्नेका न्रोढा सुभगा सगर्वा चापरा वाला । तन्नेत्थं क्रमेग्रापमानिताऽतिकृशाऽऽत्मानं लच्यीकृत्य वदति—ठाग्रेति । स्थानादर्थादु चितस्थानाद्
अष्टाः । परिगलितः पीनकः पीनत्वं पुष्टत्वं यासां ता वयम् । उन्नत्या मानेन परित्यका
पतादृशा वयं पुनकर्रेऽभ्यन्तरेऽर्थाद् गृहादेश्व निषय्गा निर्ध्यापारा उपविष्टाः,यथा स्थावरा
करन्तः पयोधरा उद्रे जठरे एव निषय्गा भवन्ति तथेत्यर्थः । उन्नतित्नोच्छ्राय उपविस्थितिः । स्वार्थे किन पीनकेति । धार्मिकाः स्थानादाश्रमात् परिश्रष्टाः कृशाः सन्तो
धर्ममाचरन्त्रीति धर्मः । स्थानश्रंशो यथा न भवति तथा विधेयम् । तदुक्तम्—'स्थानश्रष्टाः
न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः' इति नीतिः । स्थविरा वृद्धाः स्थानाश्रिमाद्
अष्टा उद्रे पर्वतादेष्यानार्थं निषय्गा भवन्तीति युक्तः ॥ ६५७॥

वित्ररीअग्रुरअलेहड! पुच्छिस मह कीस गन्भसंभूरं। ओअत्ते कुम्भमुहे जललक्कणिया वि किं ठाइ?॥ ६५८॥

१. दश्यमान॰ for दश्यमानो P.

२. ०सुभग० for eसुख् P.

रे. श्रीन्त्यमान ofor श्रीन्त्यमानो P

४. भगिनि:for सभू P.

५. तत्राप्यश्रुति० for उज्जप्यमान: श्रुति०P.

<sup>&</sup>amp; Amara III, 8. 73.

७. स्थविर० for स्थविरा: P.

द एव is missing in P.

विपरीतसुरतलम्पट ! पृच्छसि मम<sup>२</sup> किमिति गर्भसम्भूतिम्। श्रपवृत्ते व कुम्भसुले जललवकियाकाऽपि कि तिष्ठति॥

काचित्केनापि पृष्टा त्वमसि खिन्नेति सा तहुचने वद्ति—विवरीश्च इति । श्चव-लम्बिते श्रवनीकृते । उवचे इति पाठे तत्र श्रपवृत्ते श्चधोमुखीकृते इत्येवार्थः । सम्भूति-इत्पत्तिः ।(१) सत्वैवाहमतः क्रियमायो विपरीतरते गर्भश्रंश एव स्यादिति भावः विपरीतं रतं नाचरणीयं तत्र क्षीबोत्पत्तिः स्यादिति धर्मः । उक्षतैश्च तथा विधेयं यथा वनतिर्ने जायत इति नीतिः । मुमुद्धः कथं गर्भवातीं पृच्छति, गर्भहानाय परं यतते इति युक्तिः ॥६४८॥

अचासण्णविवाहे समं जसोआइ तरुणगोवीहिं। वड्ढते महुमहणे संबंधा णिण्हुविज्जंति ॥ ६५९॥ अत्यासन्नविवाहे<sup>४</sup> समं यशोदया तरुग्यागोपीभि:।

वर्धमाने मधुमथने सम्बन्धा निह्नयन्ते ॥

वर्धमाने भगवित कृष्णे तह्यािभगोंपीभिः कृष्णलोभेन यशोदया समं सम्बन्ध-गोपनं क्रियते इत्येकाऽपरस्याः कथयित —श्रश्वासएगो इति । यशोदाया गोपीनाश्च कुले-ऽत्यासन्नेऽव्यवहितेऽपि सम्बन्धा निह्न्यन्ते । यैः सम्बन्धेः श्रीकृष्णः स्वामी भिवतुं नाहिति तत्प्रकाशने श्रीकृष्णः पतिरेव न स्यादिति भावः । श्रत्यासन्नकुलयोः सम्बन्धगोपनं निषद्धमतस्तन्न विधेयमिति धर्मः । सन्ध्यादौ षाङ्गुएये विनिह्नवोऽलापः कर्तस्यः । तदुक्तं मुद्रायां 'धन्या केयम्' इत्यादि नीतिः । मधुमथने श्रीकृष्णे सम्बन्धाः सम्बन्धाः रिश्रायिता बन्धाः सांसारिका निह्न्यन्तेऽपन्नप्यन्त एव यतस्ते न तिश्वन्तीति युक्तिः ॥ ६४६ ॥

जं जं आलिहइ मणो आसावद्दीहि हिअअफलअम्मि । तं तं बालो व्य विही णिहुअं हसिऊण पम्हुसइ ॥ ६६० ॥

यद्यदालिखति मन<sup>®</sup> श्राशावर्तिकाभिहृदयफत्तके । तत्तद् बाल इव विधिर्निभृतं हसित्वा प्रोञ्छति ॥ काचित्कमप्यनुरागपात्रं प्राप्तं यन्मनोर्थं कृतवती तद्देवयोगेन वभग्नमुपलभ्य

- १. oलुब्धक for oलम्पट P.
- २. मम is missing in P.
- ३. श्रवलम्बिते for श्रपवृत्ते P.
- ४. श्रत्यासन्नेपि कुले for श्रत्यासन्न-विवाहे P.
- प्र. सम्बन्धानिह लूयन्ते for सम्बन्धा निह्नयन्ते P.
  - 8. Mudrārāksasa 1. 1.
- ७ जन for मन P.
- ८. व्यङ्किभिव for व्वतिकाभिव P.

दैवमेवोपालभमाना वदित — जं जमिति । आशा प्रत्याशा तस्याः पङ्किभिः परम्पराभि-हृद्यं फलकमिव। फलकं चित्रकम् । फलकं यत्प्रमेयमालिखति तत्तिभृतं हसित्वा विधिः प्रोव्खयति । यथा बालः शिशुर्येद् यत् फलकादौ लिखति तत्तिभृतं हसित्वा प्रोव्खयति तथेत्यर्थः । तदुक्तम् —

हृत्परके यद्यद्हं लिखामि तत्तिद्विधिः प्रोञ्छति सावधानः । ध्यत्यन्तलोपानमसूग्रो त्विदानीं लेखापि नोदेति मनोरथस्य ॥ इत्येवं सित यथा सन्तुष्टो भवति तथा धर्मोऽर्जनीय इति धर्मः । क्रियायां प्रतिकृते विधौ मनोरथोऽपि न विधेय इति नीतिः। संसारे मनोरथोऽपि योगिना न विधेय इति युक्तिः॥६६०॥

अणुहुत्तो करफंसो सअलअलापुण्ण ! पुण्णदिअहम्म । वीआसंगिकसंगअ ! एण्डि तुह वंदिमो चल्लणे ॥ ६६१ ॥ श्रतुभूतः' करस्पर्शः सकतकतापूर्ण ! पुण्यदिवसे ।

हितीयासङ्गरुशोङ्ग ! इदानीं तव वन्दामहे वरगौ॥

अन्यनायिकासक्तमन्यनायकमुद्दिश्य कापि नायिका तमेव नायकं करेगा स्पृशन्तं चन्द्रापदेशेन वदित — अगुहुत्तो इति । अनुभूतः करस्य हस्तस्य स्पर्शो यस्य स त्वम् ! वीतस्त्यक्त आसङ्गोऽर्थानमयि यस्य तादृश हे कृशाङ्ग ! तव चरग्गौ पूर्णिद्वसे वन्दा-मीत्यन्वयः । सकला सम्पूर्णा या कला तथा पूर्णम् । पुर्यसमये नमस्कारादे रितफल-जनकत्वम् इति तदुक्तम् । इदानी नमस्करग्णीयोसीति सोन्मुग्धं सम्बोधनम् । चन्द्रपत्ते-पूर्णिमादिवसे । सकलकलापूर्ण ! अनुभूतवीतस्समाप्तः आ समन्ततः सङ्गो यत्र स कृष्णापत्तस्तत्र कृशाङ्ग ! हे चन्द्र ! तव चरग्गौ वन्दाम इत्यन्वयः । देवस्य चन्द्रादेने-मस्कार इति धर्मः । बलीयसो नितरेव कृत्यकरीति नीतिः । वीतासङ्गत्वेन ....रिकबन्ध ! तव चरग्गौ वन्दाम इति कोऽपि योगिनं नमस्करोतीति युक्तः ॥ ६६१ ॥

द्रंतिरेए वि पिए कह वि णिअत्ताइ मञ्झ णअणाइ । हिअअं उण तेण समं अज्ञ वि अणिवारिअं भमइ ॥६६२॥ दूरान्तिरितेऽपि प्रिये कथमपि निवर्तिते मम नयने । हृदयं पुनस्तेन सममद्याप्यनिवारितं भ्रमति ॥

१. ०तकर० for ०तः कर० P.

here.

२. वीज... for द्वितीयासङ्क्रशाङ P.

प्र. पि पि is missing in P.

३. वन्दामस्तव for तव वन्दामहे P.

६. निवृत्ते for निवर्तिते P.

8. A few syllables are missing

७. अस्माकं for मम P.

काचित्रवासयात्रायां गच्छन्तं पतिमुद्दिस्य सखीमपिद्रय स्वामवस्थां निवेदयन्ती वद्ति—दूरंतरिए इति । दूरमन्तरिते व्यवहिते । दृदः परस्परानुरागो धर्मादेव मवतीति धर्मः । नीतिमता च तथा व्यवहर्तव्यं यथा सित वादिभिः समं हृद्यं सङ्गतं भवतीति नीतिः । प्रिये धानन्दरूपे व्यवहितेऽपि हृद्यं योगिनां तन्नेवानिवारितं तिष्ठतीति युक्तिः ॥ ६६२ ॥

तस्स कहाकण्टइए सदाअण्णणसमोसरिअकोवे । समुहालोअणकंपिरि ! उवऊढा किं पविज्ञिहिसि ? ॥ ६६३ ॥

> तस्य कथाकण्टिकते शब्दाकर्णनसम्पस्तकोपे। सम्मुखालोकनकम्पनशीले उपगृद्धा कि प्रपत्स्यसे ? ॥

कामिप कामिनी मालिनीमुहिश्य तस्या एव सस्तो सुज्ञा त्रियंवदा वदति—
तस्तेति । श्रिप तु न भविष्यसीत्यर्थः । कथाकराटिकत इत्यादि त्रयं सम्बोधनान्तं तादिश हे । उपगृद्धा श्रालिङ्गिता कि विलायिष्यसि विलीना भविष्यसि । विलीनाऽनाशिलष्टाऽ-सम्बद्धा कि भविष्यसि । श्राप तु न भविष्यसीत्यर्थः । वीत्युपसर्गो विशेषवैरूप्यनव्यथे इति दानेषु वर्त्तेत इत्युपसर्गवृत्तिः । नव्यशे विगुगो व्यङ्गः गुग्राशून्य इत्यर्थः, तेन प्रकृतेऽप्याश्लेषशून्येत्यर्थः । कराटको रोमहर्षे हुमाङ्गे इति विश्वः । शब्दस्य त्वत्कृत-स्याकः... समपसृतोऽपगतः कोपो यस्यास्तादिश हे सम्मुखालोकनेन कम्पनशीले ! यस्या ईदशो मान्मथिको विकारो दृष्टः सा कथमसम्बद्धा भवती स्थास्यतीति भावः । स्वामिनि भावाविष्करायां स्त्रीगां धर्म एवेति धर्मः । त्रथमं विरक्तोऽनन्तरमालिङ्गितः सुत्रीत एव भवतीति नीतिः । एकस्या रोषतोषौ दृष्ट्वा संसारेऽनित्ये उदास्तव्यमिति युक्तिः ॥ ६६३ ॥

भरणिमअणीलसाइग्गलिलअचलणद्विद्वअवक्लउडा । तरुसिइरेसु विदंगा कद-कद्द वि लहंति संठाणं ॥ ६६४ ॥ भरनिमतनीलशास्त्राध्यस्मिलित वरणार्द्धविद्युतपच्चपुटाः । तरुशिखरेषु विदङ्गा कथं कथमि लभन्ते संस्थानम् ॥

?. T is missing in P.

२, ०वेपन० for ०कम्पन० P.

३. विलायिज्यसि for प्रपत्स्थसे P.

४. Cf. करटकः चाद्रशन्त्रो च कर्मस्थात-

कदोषयोः । रोमाख्ने च हुमाङ्गे च करटको मकरेऽपि च P.13.V.135.

k. A few syllables are missing here.

कस्मित्रपि निकुक्षे सुरतासका काचिद्दीर्घरमणार्थं प्रियस्यान्यिक्ततां कुर्वती सुरतिवशेषसुपिद्शन्ती वद्ति—सरण्मिश्र इति । तरूणां शिखरेषु श्रमेषु कथं कथमपि विहङ्गा संस्थानमवस्थिति लभन्ते । श्रत्र हेतुमाह—भरेणाऽर्थात् पित्तगामेव गौरवेण निमतं नीढं कुलायः खोंधा इति ख्यातं यत्र ताहशि शाखामे स्विलतं प्रतिहतमनवस्थितं चरणार्द्वे येषां ताहशा विधुता विभक्ताः पत्तयोः पुटाः सम्बन्धाश्च येषामिति कर्मधारयगभों बहुत्रीहिः। श्रन्यिक्तताकरण्यप्रसङ्गे कामशास्त्रं कङ्गोलिनीकाननकन्दरा इत्यादि । विहङ्गाः खेचरा यत्संस्थानमवस्थानमवस्थिति लभन्ते तद्धर्मादेवेति धर्मः। यथा समीचीनं स्थानं लभ्यते तथा कर्तव्यमिति नीतिः । तक्ष्पधानेषु शिखरेषु योगिन एव स्थानं लभन्त इति युक्तिः ॥ ६६४॥

अहरमहुपाणधोरिल्लिआइ जं च रिमओ सि सिवसेसं । असइ अलक्जिरि बहुसिक्खिरि त्ति मा णाइ ! मण्णिहिसि ॥६६५॥ अधरमधुपानलालसया यश्व श्व रिमतोऽसि सिवशेषम् । असती अलक्जाशीला बहिशत्तितेति मा नाथ ! मंस्थाः ॥

ष्यसती निन्द्यता केनापि पुरुषेगा सह सङ्गता काचिद्वारस्त्री त्रसतीमुत्कर्षयन्ती तमेव पुरुषमुद्दिश्य वद्ति—ष्यहवेति । ष्यथ कार्त्स्चेंऽवधारग्रे । तेनात्यर्थ मधुपाने लाल-स्या सिवशेषमेवासाधारग्रामेव यथा स्यादेवं यद्गमितोऽसि तेनासती निर्लेजा, बहुधाष्ट्रयी-दि तिष्ठिज्ञग्राशीला इति नाथ ! मा भग्गिष्यसीत्यन्वयः । 'मङ्गलानन्तरारम्भश्रभकार्येष्व-थोऽथं इत्यमरः । वा स्याद्विकल्पोपमानयोरेवार्थे वा समुच्चय इति विश्वः । मक्ररन्द्पान-लालसातिशयविशेषरमितः । ष्यसती लज्जारिहता सृष्टि रित मा नाथ ! ज्ञास्यसीति पाठा-न्तरम् । श्रन्नार्थस्तु घटक एव । धार्मिकेग् मधुपानादि न विधेयमिति धर्मः । जिगीषुग्रा मधुपानादि न विधेयमिति, तदुक्तं र्...मृगयाभिरतिरित्यादि ( इति नीतिः ) । एवंविधा चर्ची योगिना न विधेयित युक्तिः ॥६६४॥

खाणेण अ पाणेण अ तह गहिओ मंडलो अडअणाइ। जह जारं अहिणंदइ भुकाइ घरसामिए एंते॥ ६६३॥

- **१. ० घो**० for ०घा० P.
- २. अथवा for अधरo P
- ३. **यद्** for यश P.
- ४. श्रीचयशीलेति for श्रीचितंति P.
- ४. भगिष्यसि for मंस्थाः P.

- €. III. 3. 247.
- o P. 189. V. 40. Vis'va reads oल्पोपमयोo for oल्पोपमानयोo and पि for second वा.
- द. A few syllables are missing here: probably 'रतिरहस्ये' ?

#### खादनेन च पानेन च तथा गृहीतो मण्डलोऽसत्या। यथा जारमभिनन्दति भुकति गृहस्वामिन्येति ।।

कयाचिदसत्या श्वा तथा शिक्तितो भन्नभोज्यादिदानेन यथा जारमिमनन्दयति गृहस्वामिन्यागते शब्दं करोतीत्येकाऽपरस्याः कथयति । कुक्कुरभयेन शिथिलोद्यमं काग्रुकमुत्साहयन्ती कुट्टनीदमाह वा—खायोगिति । खादनेन नानाभन्नगादानेन । मण्डलः कुक्कुरे देशी। श्रामनन्दयति तदाऽऽगमनसमय एव भन्वयदानाद् । भुक्कित शब्दायते स्वामिन्यागच्छति तदा भन्याभावादिति भावः । होनेष्विप प्रासो देय इति धर्मः । श्रामीष्ट-कार्यसम्पादनहेतोहींनजन्मनोऽप्यधीना भवन्ति । उचितकार्यमपि प्रासमात्रस्य लाभाव्यव्यतस्ते उपेन्नन्त इति नीतिः । योगिना तथा प्रहोऽस्यासो योगे विधेयो येनानन्दस्य ज्ञानं भवतीति युक्तिः । 'मण्डलं निप्रहे बिम्बे त्रिषु पुंसि तु कुक्कुरे' इति मेदिनी ।।६६६॥

कंडंतेण अकंडं पल्लीमज्झिम्म विअडकोअंडं । पडमरणाहि वि अहिअं वाहेण रूआविआ अत्ता ॥६६७॥

कएडूयता श्रकाएडे पञ्जीमध्ये विश्वटकोद्रण्डम्।

पतिमरगादण्यंथिकं न्याधेन रोदिता श्वश्रः ॥

कश्चिद् व्याधपुत्रोऽसमर्थः, सोऽपि कथं जीविष्यतीति चिन्तया तन्मात्रा रुदित-मिति ज्ञात्वा काऽपि कस्याश्चित् कथयति—कर्षतेगोति । कर्षता उत्कर्षता।पत्नी म्लेच्छ-निवासः, पालिरिति ख्याता । पतिमरणाद्प्यधिकं यथा स्यादेवं व्याधेन माता रोदिता । श्चस्मत्पुत्रस्यायं धनुराकर्षरूपो व्यापारो वैराग्याय स्यात् तेन तज्जीविते संशयालुर्माता रुदितेति भावः । श्वश्रूरिति पाठे दुद्दितुः सौभाग्यस्यानाकलनात्सा रुदितेति भावः । कोदण्डधन्वशरासनकार्मुकमित्यमरः । श्चनाकृष्टस्य धनुष श्चाकर्षणं शूराणां धर्मः इति

- ₹. ₹ is missing in P.
- २. ०भिनन्दित जारम् for जारम- ५. कर्षताऽनाकृष्टम् for कर्ण्ड्रयता भिनन्दित P. श्रकाएडे P.
- ३. ०न्यागते for ०न्येति P.
- ६. प्य is missing in P. ७. माता for रवभू: P.
- थ. P. 209. V. 121. The full quotation is the following:- मण्डलं परिधी कोठे देशे द्वादशराजसु। क्रीवेऽथ निवहे विस्वे त्रिष् पंसि त्र
- ८. See Weber कंडतेग
- E. Cf. II.8. 83. 'धनुश्चापौ धन्वशरा-सनकोदण्डकार्मुकम्'

धर्मः। सतां पत्नीमध्ये रोवनमेव भवतीति तैस्तत्र न वस्तव्यमिति नीतिः। यत्र संसारे गुर्गोऽपि दोषायेति तत्रोदास्तव्यमिति युक्तिः॥ ६६७॥

अम्हे उज्जुअसीला पिओ वि पिअसहि! विधारपरिओसो । ण हु अण्णा का वि गई वाहोहा कह पुसिज्जंतु ? ॥६६८॥

वयमृजुकशीलाः त्रियोऽपि त्रियसिल ! विचारपरितोषः। न सल्वन्या कापि । गतिर्वाष्पीघः कथं प्रोञ्छथताम् ?

बहुविनतोपभुक्तरसं विद्ग्धकान्तं रमयितुमसमर्था काप्यनुनयन्तीं सलीमाह् — अम्हे इति । विचारेगा परितोषो यस्य स प्रियः । आगतोऽपि प्रियो मयि विरक्त इति मावः । ततो बाब्पोघाः प्रसरन्त एव वर्त्तन्त इति । सत्यश्च विरक्तेऽपि प्रियेऽनुरक्ता एवेति धर्मः। अनन्यगतिकायां पत्युविद्वेषात्सन्तापो जायत इति नीतिः । योगिनां विरक्तानामेव बाब्पोधप्रोञ्छनत्यागो भवतीति युक्तिः ॥ ६६८ ॥

धवलोसि जइ वि सुंदर ! तह वि तुए मज्झ रंजिअं हिअअं। राअभरिए वि हिअए सहअ ! णिहित्तो ण रत्तो सि ॥६७०॥

> धवलोऽसि<sup>र</sup> यद्यपि सुन्द्र ! तथापि त्वया मम रिञ्जतं हृद्यम् । रागभृतेऽपि हृद्ये सुभग ! निहितो न रक्तोऽसि ॥

काचित्कान्तेऽत्यन्तानुरागिया तत्कान्तस्तस्यां विरक्तोऽन्यत्रासक्षम कान्त-मेनोपालभतें — धनलोसीति । श्लेषोक्तिरियम् । वृषश्रेष्ठ सुन्दरे च धनल इति मेदिनी । सुशोभनो भगो धर्मो यस्य तेन हृदयमनुरज्यत एव ।

> ऐश्वर्यस्य समप्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। वैराग्यस्य च मोत्तस्य षरगां भग इति स्मृतः॥

इति धर्मः । यथा मनोरखनं जायते तथा विधेय'मित धर्मः । भ्रान्तिभाजः कस्यापि विवेको न भवतीति नीतिः। भ्रमराग्यां खिड्गानां कुतं गन्धेन कस्तू रकादिभवेनान्धं सद् भ्रमति नतु योगिकुलमिति युक्तिः ॥ ६७०॥

- १. त्रिय is missing in P.
- २. विकारo for विचारo P.
- ३. अपि for कापि P.
- ४. असि is missing in P.
- ४. सुभग for सुन्दर P.

- €. Cf. P. 207, V 99-100.
- P. assigns the figure 670, instead of 669, to this verse. It thus obviously omits the verse 669.

एत्य णिमज्जइ अत्ता एत्य अहं एत्य परिअणो सञ्जले । पंथिअ ! रत्तीअंघअ ! मा मह सञ्जणे णिमज्जिहिसि ॥६७१॥

**अत्र निमज्जति श्रे अधूरत्राहमत्र परिजनः सक्**तः।

पथिक ! राज्यन्थक ! मा मम शयने निमक्त्येयि ॥

काप्यसत्यप्रसक्तप्रतिषेधं कुर्वाणा स्वाशयं पथिकयूने प्रकाशयति—एत्थ इति । निषीदतीति स्थानत्रयेऽन्विय । सम शयने शय्यायां मा निषीदियष्यसि । काका निषष्ण एव भविष्यसि । श्रान्यशय्यायामन्येषां शयनं निषिद्धम् , 'श्रासनं वसनं शय्या' इत्यादि-श्रुतेरिति धर्मः । यस्तु विकिगीषुः स च शयनसुप्त एव न स्थास्यतीति नीतिः । रात्रौ श्राक्तसमये योगिनामपि (शयनं) निषिद्धम् इति युक्तिः ॥ ६७१ ॥

परिओससुंदराई सुरएसु छहंति जाइ सोक्खाई। ताइ चिअ उण विरद्दे खाउगिण्णाइ कीरंति॥ ६७२॥ परितोषसुन्दराणि सुरतेषु क्यन्ते यानि सौख्यानि।

परितिषसुन्दराणि सुरतेषु लभनते यानि संख्यानि तान्येव पुनर्विरहे खादितोद्गीर्यानि कुर्वन्ति ॥

संश्लेषे बहुतरदु:खं भुज्यते। विरहे महद् दु:खिमत्यनुभृत्युखदु:खा काचित्सख्याः पुरतः स्वाभिप्रायं प्रकाश्य समाधत्ते —पिश्चोसेति। पिरतोषेणा सुन्दराणि समीचीनानि प्रथमं खादितानि श्रानन्तरमुद्रीणांनि वान्तानि क्रियन्ते। यान्येव सुखानि पूर्वमनुभूतानि तान्येवाभे दु:खानि जायन्त इति भावः। श्रासन्तुष्टा दिजा नष्टा इति सर्वत्र सन्तोष एव विधेय इति धर्मः। सन्तोषात्सुखं लभ्यत इति नीतिः। एतादृशी सांसारिकीमवस्थां दृष्ट्वा योगिभिकदास्तव्यमिति युक्तिः॥ ६७२॥

मग्गं चिअ अलहंतो हारो पीणुण्णआण थणआण । उच्चिग्गो ममइ उरे जमुणाणइफेणपुंजो च्व ॥ ६७३ ॥ मार्गिमर्वालभमानो होरः पीनोन्नतयोः स्तनयोः ।

उद्दिप्तो भ्रमत्युरसि यमुनानदीफेनपुञ्ज इव ॥

- १. निषीदति for निमज्जति P.
- २. निषीदयिष्यसि for निमङ्क्यसि P.
- ₹. g is missing in P.
- ४. सभ्यन्ते for सभन्ते P.
- ४. एव is missing in P.
- ६. व्हीर्या० for व्हीर्या० P.

- ७. कियन्ते for क्रवेन्ति P.
- □ oमेव वा for oमिवाo P.
- ६. P. adds वा before हार:.
- १०. ०म्रतानाम् for ०म्रतयो: P.
- ११. स्तनानाम् for स्तनयोः P.

यमुनानदीतटमहं गता त्वं न गत इति कापि स्चयित—मग्गं विश्व इति। पीनोभतस्तनानां कृते मार्गमेवालभमानो हार उद्विम ऊर्ध्व विम्नश्चितः सन् उरिस अमित ।
अर्थाद् यमुनानदीफेनपुञ्ज इव हारः । कालिन्दीजलश्यामत्वेत भासमानस्य उपि श्वेत्यमधिकमुपलम्यते इति तत्राभिसन्धिः। श्रो विजी भयचलनयोः, के उद्विम इति । धर्ममार्गमलभमानो धार्मिक उद्विमो भवतीति धर्मः । यस्तु नीतिमान् स च सर्वेषामेव हृद्ये
अमतीति नीतिः । उद्विमानां प्रत्रज्येव साधीयसी, यतो यदहरेवोद्विजेत्तदहरेव प्रत्रजेतेति
युक्तिः ॥ ६७३॥

एकेण वि वडबीअंकुरेण सअखवणराइमज्झिम्म ।
तह तेण कओ अप्पा जह सेसदुमा तले तस्स ।। ६७४ ॥
एकेनापि वटबीजाङ्करेण सकलवनराजिमध्ये ।
तथा तेन छत श्रात्मा यथाऽशेषहुमास्तले तस्य ॥

एकोऽपि शौढः सुजातः सर्वमेव स्वाधीनं करोतीत्यन्यापदेशेन कापि वटवृत्त-स्थानं सूचयित—एकेग्रेति । तथा वटवृत्तः प्रवृद्धो यथाऽन्ये तत्तलेऽध एव स्थिता इत्यर्थः । तथाऽऽत्मा संस्कर्तव्यो यथाऽन्येऽधःकच्यतां यान्तीति धर्मः । नीतिबीजाक्कु-रस्तथा चोज्ञेदनीयो यथा तेनान्ये विपत्ता श्रधःस्थिता भवन्तीति नीतिः । तपोवनमध्ये तथाऽऽत्मा रागादिविरक्तो विधयो यथा श्रशेषाः सांसारिका श्रधःकच्यतां यान्तीति युक्तिः ॥ ६७४॥

जे जे गुणिणो जे जे अ चाइणो जे विअड्डविण्णाणा । दारिद्द ! रे विअक्खण ! ताण तुमं साणुराओ सि ॥६७५॥

> ये ये गुणिनो ये ये च त्यागिनो ये विद्रेधविज्ञानाः । दारिद्रय ! रे विचच्च ! तान् त्वं सानुरागोऽसि ॥

काचिद्वारस्त्री केनापि धनिकेन कृपयोन सह सङ्गता तत्सकाशात् किमप्यप्राप्नु-बन्ती सा च सात्त्रिकं नायकं दातारं स्तुबन्ती वर्ति — जे जे इति । रे दारिष्ट्रथ ! तान् गाथापूर्वाद्वीक्तान् प्रतीत्यर्थम् । अनुरक्तोसि तेषु त्वं तिष्ठसि, नतु कृपयोषु तिष्ठसीत्यर्थः । तेषां दारिष्ट्रयानुपल्कधेः । समीचीने स्थानेऽवस्थितिरिति विचच्चयाता । अथवाकार-प्रश्लेषेयाविचच्चयोत्ययमप्यर्थे आयाति । ये च त्यागादियोगिनस्ते साधव इति धर्मः । ये च गुर्यानस्त्यागिनस्तेषु जनानुरागो भवत्येवेति नीतिः । योगिनस्तु द्रिष्ट्रा एव भवन्तीति यक्तिः ॥ ६७४ ॥

<sup>।</sup> २. ये पर्याप्त० for विद्यध० P.

जइ कोत्तिओ सि सुंदर ! सअलितिहीचंददंसणसुहाणं ।
ता मसिणं मोइज्जंतकंचुअं पेक्लसु मुद्दं से ॥६७६॥
यदि कौठुकिकोऽसि' सुन्दर' ! सकलितिथिचन्द्रदर्शनसुखानाम् ।
तन्मसृगां मोच्यमानकख्रुकं प्रेचस्व मुखं तस्याः ॥

काण्युत्तमा स्त्री कमण्युत्तमं पुरुषं प्रति साभिलाषा स्वसखीं दूतीं प्रहितवती, तेन दूती पृष्टा कीदृशं तस्या रूपिमित, सा दूती तामुद्दिश्य वदित — जइ इति। कलाः षोदृशार्थात्ताभिः सह वर्तते या तिथिः सा पौर्ण्यमासी तस्यां यचनद्रदर्शनं तज्जन्यानां सुखानां यदि कौतु-किकोसि तदा स्तनमस्याः प्रेचस्व। मसृण्यम् अमुच्यमानं कक्कुकं यत्र तं स्तनमिति। चनद्रदर्शनेन धर्म एवेति धर्मः। नीतिमता शत्राविष चनद्रमाह्णाद्कं दर्शनं विधेयमिति नीतिः। यदि त्वं मुमुचुर्नासि तदा स्तनदर्शनमनुभूयताम् (इति) गुरोः शिष्ये उपालम्भ इति युक्तिः।। ६७६।।

समिवसमिणि विवसेसा समंतओ मंदमंदसंचारा । अइरा होहिंति पद्दा मणोरहाणं पि दुलुंघा ॥६७७॥ समिवषमिनिर्वशेषाः समन्ततो मन्दमेन्दसङ्घाराः । श्रिचिराद्रविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामिष दुर्लङ्घयाः ॥

किमिति वर्षासु प्रियो नायातीति कामिष सुग्धां बोधयति—समिवसमेति । श्रयांत्तव प्रियस्य पन्थानः समे विषमे च निर्विशेषाः सदृशाः । कर्दमादिवशात् समन्ततो मन्दं मन्दं सख्चारो यत्र । पन्थानः मनोरथानामिष दुर्लङ्घ्या श्रनतिक्रमणीया एतादृशा श्राचरादेव भवन्ति भविष्यन्ति । श्रतो मा विषीद्स्वेत्यार्थम् । धार्मिकाणामेवमेव भवन्तीति धर्मः । नीतिमन्तोऽपि मन्दमन्दसद्धारा श्रविमर्शेण त्वरया न किश्चिद्वाचरन्तीति नीतिः । योगिनोऽपि समविषमनिर्विशेषा भवन्तीति युक्तः ॥६७७॥

अइदीहराइ बहुए सीसे दीसंति वंसवत्ताइ।

भणिए भणामि अत्ता ! तुम्हाण वि पण्डरा पुट्टी ॥६७८॥

श्रतिदीर्घाणि वध्याः शीर्षे दृश्यन्ते वंशपत्त्राणि । भणिते भणामि श्रेश्रु ! युष्माकमणि पाण्डुरं पृष्ठम् ॥

- १. सकौतुकोऽस्यधैव for कौतुकिकोऽसि सुन्दर P.
- २. ०गोन्मुच्य० for ०गां मोच्य० P.
- रे. प्रेंच्य for प्रेचस्व P.

- ४. श्रस्या: for तस्या: P.
- ४. मन्दामन्द् for मन्द्मन्द् P.
- ६. ० द्भवन्त्येव for ० द्भविष्यन्ति P.
- ७. मात: for अश्र P.

गृहस्थस्य कस्यापि वधू: स्नुषा चासत्यो, वंशनिकुक्षे निर्व्यूढसुरतायाः शिरसि दीर्घाणि वंशपत्त्राणि दृष्ट्वा गृहस्थवन्वा भिणतम्,तया च तस्याः कृते भिणतमित्यर्थं गाथा प्राह—छइ इति । गाथाप्रथमार्धोक्तान्यर्थात् त्वया भिणति हे मातर्भणामि योष्माकमपि पाग्र्ड्रं पृष्टं जातमित्यावयोः समाधिः, नोपहासयोग्योहमित्यर्थः। प्रथमं न भणामि गौर-वादनन्तरमुत्तरे न दोष इत्यभिसन्धिः । रमणेन धूलिधूसरं पृष्ठं जातमित्यर्थः । योष्माकं त्वदीयम् । वधूभिर्लञ्जा विधेयेति धर्मः । डपहासवचनं न सोढव्यमिति नीतिः । ईदशे स्वीणां सांसारिके व्यवहारे योगिना चदास्तव्यमिति युक्तिः ॥ ६७८ ॥

अत्थक्करूसणं खणपसिज्जणं अलिअवअणणिब्बंधो । उम्मच्छरसंतावो पुत्तअ ! पअवी सिणेहस्स ॥६७९॥

> श्राकस्मिकरोषकरगां स्राग्यप्रसादनमलीकवचननिर्वन्यः। चन्मतसरसन्तापः पुत्रक ! पदवी स्नेहस्य ॥

कस्यचिक्रायकस्य कयाचिक्रायिकया अनुरागिवषयस्याकिस्मकरोषेणालीकवचन-निर्वन्धेन प्रतिकूलवचनेन च प्रकोपो जनितस्तेन औदास्यमुपलच्य काचित्प्रतिष्ठिता स्त्री तं नायकं प्रबोधयन्ती वदति—अत्थक्केति। पुत्रक! रोषणादिः स्नेहस्य पदवी पन्थाः। उन्मूच्छंनसन्तापः। उन्मूच्छंनं प्रतिकूलवाचा प्रकोपनिमव (इति) प्राचीनटीका। स्त्रीणां स्नेहगत्या चायमेव धर्म इति धर्मः। जिगीषुणाऽलीकवचनादिनाप स्नेहोऽर्जनीय इति नीतिः। रोषादीन स्नेहस्य पदवीं दृष्ट्वा योगिना संसारे उदास्तव्यभिति युक्तिः। कण्ठा-भरणे स्त्रीपुंसयोः सङ्गतयोर्मानोऽयम्। अत्र प्रेमगतेः स्वभावकौटिल्याद्धेतुमन्तरेणोप-जायमानो निर्हेतुरुच्यते इति ॥ ६७६॥

पिथाइ कण्णंजिलिहें जणरविमिलिअं वि तुज्झ संलावं। दुद्धं जलसंमिलिअं सा बाला राथहंसि व्व ॥ ६८०॥

> पिवति क्याञ्चितिभिजेनस्वमितितमपि तव संतापम् । दुग्धं जलसम्मितितं सा वाला राजहंसीव ॥

त्वदेकिचता त्वय्यगुरका इति कार्प सख्या अनुरखनं तत्कान्ते कथयति — पित्राइ इति । सा बाला तव कान्तस्य संलापं समीचीनमालापं अवग्रं ओत्रमञ्जलिरिव तै: पिवति शृगोति । जनानां रवस्तेन मिलितमालापम्, यथा राजहंसी जलेन सम्मि-

- अकस्माद्रोषयाम् for आकस्मिकरोष अवस्माद्रोषयाम् P.
   अवस्माद्रोषयाम् P.
   अवस्माद्रोषयाम् P.
   अवस्माद्रोषयाम् P.
   अवस्माद्रोषयाम् P.
- २. बन्मूर्च्छन० for बन्मत्सर० P.

लितं दुग्धं पिवति तथेत्यर्थः । धार्मिकैः समीचीन द्यालापो वेदादेः श्रोतब्य इति धर्मः । नीतिमता सर्वविध त्रालापः श्रोतव्य इति नीतिः । यथा राजहंसी विविच्य दुग्धं पिवति तथा योगिना विविच्य सदुपदेशः श्रोतब्य इति युक्तिः ॥ ६⊏० ॥

अइ उन्जुए ण छज्जसि पुच्छिजंती पिअस्स चरिआई। सन्वंगसुरिहणो मरुवअस्स किं कुसुमिरद्धीहि॥ ६८१॥ श्रिय ऋजुके! न लज्जसे प्रच्छन्ती वियस्य चरितानि।

श्राय श्रुक ! न लज्जस पृच्छन्ता । प्रयस्य चारतानि सर्वाङ्गसुरभैमेरुवकस्य कि कुसुमर्द्धिमः ॥

कापि प्रियस्य पृष्टा सती कान्ते समादरं कुर्वागा पत्यावनुरागातिशयं कथयति— श्रइ इति । संवैरङ्गेः सुरिभगो मरुवकस्य कुसुमानां समृद्ध्या उपचयेन किम् श्रिप तु न किमपीत्यर्थः । श्रन्येषां कुसुमद्वारकं सौरभमुपलभ्यते । मरुवकस्तु स्वत एव सुरिभः । तथा च तस्य कान्तस्य चिरतं स्वत एव प्रकाशं नान्यद्वारेत्यर्थः । तथा च धम्ये कर्मा-चरग्यीयं यथा प्रसिद्धिकपजायत इति धर्मः । श्रत्यार्जवं कृटिले न विधेयमिति नीतिः । योगिनां कुसुमादेर्विषयस्य समृद्धिरप्रयोजिकेति युक्तिः ॥ ६८१ ॥

मुद्धे अपत्ति अंती पवालअंकुरअणिद्धलोहिअए । णिद्धोअधाउराए कीस सहत्ये पुणो धुअसि ? ॥६८२ ॥

ग्घेऽप्रत्ययन्ती प्रवालाङ्कुरस्निग्धलोहितो । निधौतघातुरागौ किमिति स्वहस्तौ पुनर्धावयसि १॥

नायकां काक्रिदुत्तमां सुकुमाराङ्गीं सुकुमारौ हस्तौ लोहितेन रागेगाकौ धार-यन्तीं दृष्ट्वा कश्चिदुत्तमो नायकोऽतिसाभिलाषो वदित—सुद्धे इति । अप्रतियती प्रत्यय-मगच्छन्ती अत एव सुर्धे अझे हे ! प्रवालाङ्कुरस्य यो वर्गाः स इव निर्धीतः यो वर्गा-स्तेन शोभितौ हस्तौ । चालितो धातोर्गे रिकादे रागो ययोस्तौ । धावयसि चालयसि । लौहित्यमेव भ्रमबीजम् । विहितेतरं हस्तादेः चालनं न विधेयमिति धर्मः । नयवतां विशिष्य भ्रमो वारगीय इति नीतिः । संसारे तस्मिन्नेव तद्बुद्धिरुपजायते अतः स च हातव्य इति युक्तः ॥ ६८२॥

चअ सिंधवपन्व असच्छहाइ धुअत्लपुंजसरिसाई । सोहंति सुअणु ! मुक्कोअआइ सरए सिअन्माई ॥ ६८३॥

- १. श्रति० for श्रयि P.
- २. P. adds सम after पुण्डान्ती.
- ३. ०सुरभियाः for ०सुरभे० P.
- ४. कुसुमसमृद्धवा for कुसुमदिभिः P.
- ४. अप्रतियती for अप्रत्ययन्ती P.
- ६. ० क्योशोभितौ for स्निग्धलोहितौ P

परय सैन्धवपर्वतस्वच्छकानि धुतत्तुत्तपुञ्जसदृशानि । शोभन्ते युत्तु ! मुक्तोदकानि शरदि सिताभ्राणि ॥

कस्मिन्निष सङ्केतस्थाने सुरतासक्ता काचिद्दीघरमगार्थ प्रियस्यान्यचित्ततां कुर्वती बद्ति—जञ्च इति । वसुत्राशब्दः शुक्ते वर्तते देश्याम् । श्रश्नं मेघः । श्रयं च समयघर्मो यदेको मेघो नीलो जायते सितश्चेति धर्मः । शरिद जिगीषुग्रा प्रयासादि विधेयमिति नीतिः । एकमेव वस्तु नानाविधं संसारे दृष्ट्वा उदास्तव्यमिति युक्तिः ॥६⊏३॥

आउच्छंति सिरेहि विविष्ठिएहि उअ खिडएहि णिर्ज्ञता । णिप्पच्छिमविश्विभण्लोइएहि महिसा कुडंगाइ ॥ ६८४ ॥

श्राप्टच्छन्ति र शिरोभिर्विवितिः पश्य खड्गिकैर्नीयमानाः ।

नि:पश्चिमवलितप्रलोकितैमहिषाः कुडंगानि ॥

पूर्वक एवाभासः । आउच्छंतीति । महिनाः कुडंगानि निकुञ्जान् आपृच्छन्तीव संवदन्तीव । पश्येत्यन्वयः । शिरोभिर्त्तचिता महिनाः । वितर्तेनेग्नेः शिरोभिः । खटकैः, खटका धनुर्भेदास्तदाकाराभिर्गतिभिनीयमानाः प्राप्यमाणा महिनाः । तिर्यगवलोकने खटकाकाराभिरवगतिभिनेहति । खटका छटका इति प्रसिद्धिः । निज्ञास्यमेतत् । सुदृदौ परम्परासंवाद एव धमे इति धमेः । रितरेव सर्वत्र विधेयेति नीतिः । गुरुभिर्योगोपदेशाय शिष्या निभृतस्थानं नीयन्त इति युक्तिः ।। ६८४ ।।

पुससु मुहं ता पुत्ति ! अ वाहोअरणं विसेसरमणिज्ञं । मा एअं चित्र मुह्मंडणं ति सो काहिइ पुणो वि ॥ ६८५॥

प्रोञ्छस्व मुखं तत्पुत्रि ! च ' बाष्पोपकरेगां विशेषरमग्गियम् ।

मा प्रथमेव मुखमण्डनिमिति सा करिष्यसि पुनरिष ॥

काञ्चित्रायिकां सुन्दरीं रुद्तीं कोऽपि नायकः साभिलाषो वदति - पुससु इति ।

- १. ०सदशानि for ०स्वच्छकानि P. २.शुष्यन्तीव for शोभन्ते सुतनु P.
- ३. P. adds ति before शादि.
- ४. ॰न्तीव for ॰िनत P.
- ४. वि is missing in P.
- ६. खटकै: for खड़गिकै: P.
- u. oविo for oyo P.

- E. प्रोञ्डय for प्रोञ्डल P.
- 8. तावत्युन्दिर for तत्युन्नि च P.
- १०. बाब्पीधवलनः for बाब्पोपऋरगाम् P.
- ११. ०गीय for ०गीयम् P.
- १२. मुख is missing in P.
- १३. शोकविष्यसि for सा करिष्यसि P.

बाष्पीधस्य वलनेन सम्बन्धेन विशेषामुद्रग्रीयं मुखम् । एवमेव बाष्पीघादेव मण्डनमिति कृत्वा पुनरिष मा शोकयिष्यसि शोकं जनयिष्यसि । व्यर्थादस्मदादीनां द्वादशैते मला नृग्रामित्यनुसारादश्रुसम्बन्धो न धर्त्तेव्य इति धर्मः।शोकस्तु विवेकिना न विधेय इति नीतिः। पुनरिष जनमान्तरेऽिष यथा शोको नोत्पद्यते तथा विधेयमिति युक्तिः ।।६८४।।

मज्झे पञ्चणुअपंकं अवहोवासेमु साणचिक्तिछं। गामस्स सीससीमंतअं व रच्छामुहं जाअं॥ ६८६॥

> मध्ये प्रतनुकपङ्कमुभयोः पार्श्वयोः श्यानकर्दमम् । प्रामस्य शीर्षसीमन्तकमिव रथ्यामुखं जातम् ॥

ससंभ्रमोपपितसम्भोगे श्राकुितकेशपाशायाः केशिवन्यासार्थे शरिद् रथ्यामुखं वर्णयन्ती सखीदमाह—मज्म इति । साम मनागर्थे देशी । रथ्यामुखानां शोभावर्णनेन शंसासूचको गाथार्थः । सीमन्तकरणेन मुखस्य या शोभा सा स्त्रीणामेव धर्म इति धर्मः। जिगीषुणामीदशी शरत्प्रशस्तेति नीतिः । यथा रथ्यामुखं तथैव सीमन्त इति विरक्तानां मितिरिति युक्तिः ।।६८६।।

अवरण्हागअजामा उअस्स विश्वणेइ मोहणुक्कंठं । बहुआइ घरपळोहरमज्जणिसुणो वल्लअसदो ॥ ६८७ ॥ श्वपराह्वागतजामातुर्द्विगुण्यावित मोहनोत्कण्ठाम् । बध्वा गृहपलोहरमज्जनिष्यानो वल्यशब्दः॥

कस्याश्चिद्वध्वा नाभिगृहाविस्थितायाः स्वामी श्रपराह्मसमये तदीयस्थानं गतस्त-मागतं दृष्ट्वा तद्वध्वा गृहपश्चाहेशे स्नातुमारब्धं तेन च तस्या वलयशब्दो वृत्तस्तेन च शब्देन तस्याः स्वामिनो द्विगुणा सुरतोतकण्ठा जातेत्येकाऽपरस्याः कथयति —श्चव-रण्हेति । जामाता स्वामी, मोहनं सुरतं गृहस्य पलोहरं पश्चाद्वागस्तत्र मज्जनं स्नानं मार्जनमङ्गसंस्कारो वा तेन मुखरोऽधिको वलयशब्दः रतौतकण्ठ्यं द्विगुण्ययत्यधिकां करोतीत्यन्वयः । प्रत्यासन्ने सम्भोगे मन्मथोऽधिक एव भवतीति । तथा च 'तीन्नः स्मरसन्तापो न तथा दूरे यथासन्ने ' इति । पलोहरशब्दो गृहपृश्चाद्वागे देश्याम् । चिरेण प्रवासादागते स्वामिनि स्त्रीणामेत्रमेव धर्म इति धर्मः । बाह्योपचारेणीवानुरागविरागौ लच्चयन्ति निपुणा इति नीतिः । कामिसंसर्गश्च कामहेतुरतः सयोगिना वर्जनीय इति युक्तिः ॥ ६८७॥

१. ०पक्स for ०पक्कम् P. | ३. ईषत् for श्यान० P.

२. ०भवपा० for ०भवो: पा• P.

### मा वचह वीसंभं इमाण बहुचाडुअम्मणिउणाणं । णिव्वत्तिअकज्जपरम्मुहाण सुणआण व खलाणं ॥६८८॥

मा व्रजत विस्नम्भमेषां वहुचादुकर्मनिपुणानाम् । निर्वर्तितकार्यपराङ्मुखाणां ग्रुनकानामिव खलानाम् ॥

कमिप खलप्रकृतिमनुरक्ता काचित्तमुहिश्योपतप्ता वदित—मा वश्चहेति । प्रती-त्यार्थम् । विस्नम्भं विश्वासं मा व्रज्ञतेत्यन्वयः । चटु चाटु प्रियं वाक्यममरः । तत्र निपुणान् कुशलान् । निर्वर्तिते निर्व्यूढे कार्ये पराङ्ममुखान् । यथा श्वानो निर्व्यूढे कार्ये पराङ्ममुखा भवन्ति तथेत्यर्थः । चाटौ पिचिएडे कुन्निनिभित्तं निपुणान् कुशलान् । चटुश्चाटौ पिचिएडे चेति मेदिनी । चटुचाटुशब्दौ पर्यायावेव । खलानां विषये विश्वासो धार्मिकेण जिगीषुणा वा न कर्तव्य इनि युक्तिः ॥ ६८८॥।

णिप्पण्णसस्सरिद्धी सच्छंदं गाइ पामरो सरए । दिले अणवसालितडुलधवलिमे अंकासु राईसु ॥६८९॥

निष्पन्नसस्यऋँद्धिः स्वच्छन्दं गायति पामरः शरिद । दिलतनवशालितण्डुलधवलमृगाङ्कासु रात्रिषु ॥

कामि विरहिशीं वर्षासमयेऽनागतपितकां समाश्वासयन्ती काचित् सस्वी वदिति—शिष्पण्योति । यतः पामरोऽपि कृतकार्यः शरिद् स्वच्छन्दो वृत्तस्तनस्तवापि पितः कृतकार्ये त्रागतपाय इति सुस्था भवेत्यर्थः । त्रपररात्रे सामादिवेदगानं कर्तत्र्य-मिति धर्मः । शरदमासाय नीतिमताऽऽनन्द एव विधीयते, किं वाल्पलामेनापि नीचानां गर्वो भवतीति नीतिः । कदापि वैराग्यं कदापि हर्षे दृष्ट्वा संसारे उदास्तव्यमिति युक्तिः ॥ ६८६॥

अहिलिज्जइ पंकअलेहलालिवलएण कलमगोवीए। केआरसोअहंभणसतंद्विअकोमलो चलणो ॥ ६९०॥

१. हुमान् for एषाम् P. •

२. ०कस्य निपुगान् for ०कर्मनिपुगा-नाम् P.

३. ०सान् for ०सागाम् P.

४. शुन इव खलातिमान् for शुनकाना-मिव दक्षानाम् P.

प्र. Cf. श्रम्त्री चाटु चंटु श्लाघा प्रेग्गा मिथ्याविकत्थनम् I. 6. 17.

P. 45. V. 14. Medinī reads স্থায় for ব.

७. समृद्धिः for ऋद्धिः P.

## श्रमिलप्यते पङ्कजलोलुपासियलयेन कलमगोप्याः । केदारस्रोतोवरोधितर्यकृस्थितः कोमलश्ररणः ॥

कस्याश्चित्कलमगोप्याश्चरयाौ सुकुमारौ लोहितौ दृष्ट्वा कमलश्रमेया श्चमरैरभिलन्येते इति काऽप्यपरस्याः कथयति—श्रहिलिज्ञइ इति । पङ्कजलुब्धेनालीनां वलयेन
समृहेन कलमगोप्याश्चरयाोऽभिलन्यत इति सम्बन्धः । केदारे किश्चटा इति ख्याते
त्रित्रमेदे यः स्रोतः प्रवाहस्तस्यावरोधे प्रतिबन्धे तिर्थग्भृत्वा स्थितश्चरयाः । श्चत एव
कमलश्चमोऽप्यपन्नो भवतीति । गुरूगां चरगाः सेवार्थमाकाङ्च्याीय इति धर्मः ।
लुब्धेन राज्यादेः परचरणसेवयापि तदुपार्जनीयमिति नीतिः । कमलचरणयोरेवं श्रमेऽवगते श्रममृलकः संसारः परिहर्तव्य इति युक्तिः । 'केदारस्तीर्थमेदे स्याद् ब्रीह्यादिप्रभवेऽपि च' इति मेर्दिनी ॥ ६६० ॥

दिअहे-दिअहे सूसइ संकेअअभंगवड्ढिआसंका । आवंडुरोणअमुही कळमेण समं कळमगोवी ॥६९१॥ दिवसे दिवसे ग्रुष्यति सङ्केतकभङ्गवर्धिताशङ्का । श्रापाण्डुरावनतमुखी कलमेन समं कलमगोपी ॥

कस्याधितकलमगोप्याः शालिचोत्रं सङ्केतस्थानमासीत् , कलमस्य च पाकेन सा दुर्बलायमाना कयाऽपि दृष्टा साऽपरस्याः कथयति—दिश्रहे इति । कलमगोपी दिवसे दिवसे शुष्यत इत्यन्वयः । सङ्केतकं सङ्केतस्थानं तस्य भङ्गेन वर्द्धिताऽधिकायमानाऽऽशङ्का यस्याः सा कलमगोपी । श्रापाय दुरमवनतमुखं यस्याः सा । कलमेन समं, यथा कलमो दिवसे दिवसे शुष्यति श्रापाय दुरावनतमुख्य भवति तथेत्यर्थः । समोपमेयम् । उपवासादि- वती ना दिवसे दिवसे शुष्यत एवेति धमेः । नीतिम गाऽवनतिः कर्तव्येति नीतिः । योगेन देहदानं विधाय युक्तिविधेयेति युक्तिः ॥ ६६१ ॥

णवकम्मिएण उअ पामरेण दहूण पाउहारीओ ।

मोत्तव्वर्जोत्तअपग्गहम्मि अवहासिणी मुक्का ॥ ६९२ ॥

१. ०लुब्धा० for ०लोलुपा० P.

भूमिमेदालवालयो: ।' P. 180. V.

२. कलमेन गोप्याः for कलमगोप्याः P.

143.

रे. ०वरोधे for ०वरोध० P.

V. शुष्यते for शुष्यति P.

४. Cf. Medinī: केदारोऽद्रौ शिवे चेन्ने

नवकर्मिया। पश्य पामरेया रृष्ट्वा भक्तहारिकाम् । मोक्तव्ययोक्त्रप्रप्रहे श्रवहासिनी मुक्ता ।।

काचित्सुरतासुका दीर्घरमणार्थ पत्युरन्यचित्ततां करोति—ग्वेति। पाउद्दारी भक्तदारीति देश्यां प्रसिद्धा। नवेन कर्मिणा पामरेण भक्तदारिकां दृष्ट्वा योक्तरूपे प्रमहे अवद्दासिनी मुक्ता। भक्तद्दारिकां दृष्ट्वा जातन्यासङ्गेनावद्दासिन्येव मुक्ता न पुनर् योक्त-प्रमहो मोचितः। अवद्दासिनी नस्यायां नाथ इति प्रसिद्धायां देशी। योक्तं योत इति स्थातम्। कर्मिणा धार्मिकेण भक्तस्य सेवकस्य द्दारिकां भक्तिं दृष्ट्वाऽवद्दासिनी मुक्तेति धार्मिकाणां धर्मः। कर्मिणा नीतिमतावद्दासः केषामि न कर्तव्य इति नीतिः। ईदृशी-मन्यचित्ततां संसारे विमृश्य योगिना च तत्रोदास्तव्यमिति युक्तिः॥ ६६२॥

दहण हरिअदीहं गोसे णईजूरए हलिओ।
असईरहस्समग्गं तुसारधवले तिल्च्छेते ॥ ६९३॥
दृष्ट्वा हरितदीर्घ प्रातर्नातिखिद्यते हिलिकः।
असतीरहस्यमार्गं तुर्षोरधवले तिलक्तेत्रे॥

कस्याश्चित्तिलचोत्रं सङ्केतस्थानमासीत्, सा च जारेग् समं तत्र चेत्रे रिमता, चेत्रस्वामिना च वृषभदोष: छत:। स च वृषभान्निन्दित स्मेति कथयति—दृर्गेति। हालिको गृहस्थ: प्रात: षण्डान् कुध्यति । चरणान्यासेन तुषारापगमात् । हरितं च तहीर्घ चेति हरितदीर्घम्। श्रसत्या रहस्यस्य एकान्तस्य मार्ग दृष्ट्वा । देश्यां गोसे प्रात:। कुधेर्जूरिति प्राकृतसूत्रम् । कयाचिन्नीहारितशाभिसारिकयाऽऽत्मना लब्धसुरतसुखं सूचयन विदग्ध इदमाह वा। श्रसत्या मार्ग दृष्ट्वा धार्मिकः कुष्यत्येवेति धर्मः। सदा छतापराधेष्वन्यकृतेपि दोषे शङ्का स्यादिति नीतिः। चेत्रे शरीरे धवने परिण्यते सति मुमुच्चुरसतीमार्गे कुध्यतीति युक्तिः॥ ६६३॥

संगि छिओ व्व णिज्जइ खंडं खंडं कओ व्व पीओ व्व । वासागमिम मग्गो घरहुत्तसुहेण पहिएण ॥ ६९४ ॥ सङ्गेलित इव नीयते खण्डं खण्डं छत इव पीत इव । वर्षागमे मार्गो गृहभविष्यत्सुखंन पिथकेन ॥

१. संघाया॰ for गाइ० Weber.

२. प्रात:षण्डान् कृष्ट्यति for प्रातनीति-स्विद्यते P.

३. हालिक: for हलिक: P.

४. तब for तुषार० P.

प्र. ज्ञायते for नीयते P.

६. गृहाभिमुखमनसा for गृहभविष्य-त्सुखेन P.

कामपि प्रोषितपतिकां वर्षास्वपि नागच्छति पतिरिति विषादं गच्छन्तीं तत्सासी समाश्वासयन्त्याह - संगेल्लियो व्य इति । गृहाभिमुखं गामि मनो यस्य तेन पथिकेन सामी गाथापूर्वाद्धीकार्थविषयी ज्ञातः । शरदि अवश्यमेवागमिष्यतीति भावः । संगितिती भ्रष्टः पथिकेन । संन्यासिना वर्षासु न कापि गन्तव्यमित्यन्यदा कीटवत् पर्यटे सिर-त्युक्तमतो मार्गो गिलित एव (इति)धर्मः। वर्षासु नीतिमता सद्धारो न विधेय इति नीतिः। यः कश्चन सांसारिकः पन्थाः स च योगिना प्रस्त इव ज्ञायत इति युक्तिः ॥ ६६४ ॥

अह सुअइ दिण्णपिहवनखवेअणा पसिदिलेहि अंगेहिं। णिव्वत्तिअसुरअरसाणुबंधसुइणिब्भरं बहुआ ॥ ६९५ ॥ श्रर्थ स्विपिति दत्तप्रतिपत्तवेदना प्रशिथिलैरङ्गै:। निवर्त्तितसुरतरसानुबन्धसुखनिर्भरं वधूः॥

कामि सुरतखे दसुभां विज्ञाय एकाऽपरस्याः कथयन्ती निह्नतमि सुरतं प्रकाश-मानाऽनुमानिकं ज्ञानं बलीय इध्याह—श्रवस्ववइ इति । वधूरवस्विपति श्रसामस्त्येन शेते । दत्ता प्रतिपत्ते सपत्न्यां वेदना पीडा यया सा वधूः । प्रशिथिलैरङ्गेलेचिता । निर्वेत्तितं निर्वाहितं यत्पुरतं तत्र यो रसस्तस्य शृङ्गारस्यानुबन्धः सम्बन्धस्तेन यस्पुखं तेन निर्भरं यथा स्यादेवम्। स्रव इत्यूपसर्गो निश्चयासाय ल्यानादरेषु वर्त्तत इत्यूपसर्गेवृत्तिः। व्रतिनां व्रताचरगोन प्रशिथिलमङ्गं भवतीति धर्म: । सन्ध्यादिभिरङ्गेः प्रशिथिलै: सद्भिर्जि-गीषूगां सावधानता न भवतीति नीति: । यमादीनां योगाङ्गानामवधानं विधेयं योगि-नेति युक्तिः । निद्राजनितं सुप्तमिन्द्रियाणां निमीजनं तद्र्पेण रसस्य प्रकर्षेऽयमिति कएठाभरगो<sup>ड</sup> ॥ ६६४ ॥

चोराण कामुआण अ पामरपिहआण कुक्कुडो वडइ। रे रमह वहह वाहयह एत्थ तणुआअए रअणी ।।६९६।। चौरान्कामुकांश्च<sup>४</sup> पामरपथिकांश्च<sup>भ</sup> कुक्कुटो वद्ति<sup>5</sup>। रे रमत वहत वाहयत मन्न तनुकायते रजनी ॥

- ?. A few syllables are missing
- here.
- २. श्रवस्वपति for श्रथ स्वपिति P.
- रे. P. 291. SK reads निहादिजनितं सुप्तं बाह्येन्द्रियनिमीसनम् for निद्रा-जनितं सुप्तमिन्द्रियाणां निमी सनम् P.
- ४. पथिकानीं कामुकानाम् for चौरा-न्कामुकांश्च P.
- प्र. पामराणां चोराणांforपामरपथिकांश्च P.
- ६. कथथति for बदति P.
- ७. वहत रमत for रमत वहत P.
- □. > ¬ is missing in P.

कश्चित्कुलवध्वा समं रात्रि व्याप्य रतासक्तस्तं च तस्य सस्ता रमगां विधाय स्यर्था स्वस्थानं गम्यतामित्यन्यापदेशेन बोधयति—पहित्राग्रीति । रजनी तनुकायते अल्पायते। अतः रे सम्बोधने यूयं पथिका वहत पथि गच्छत, कामुका रमत पामरा ्याद्वयः द्वेपान् अर्थात् चोराः पलायत । कुक्टः पथिकादीनामेव कृते कथयति । परेषां विपर्ति कात्वा धार्मिकेगा सदुपदेशो देय इति धर्मः। त्र्यापातसुखहेती क्रमेगा ज्ञायतां विपदि नीतिज्ञेन तत्रोदास्तव्यमिति नीतिः। सांसारिकं कार्ये क्रमेगा परिगामितरसं ज्ञात्वा सुमुज्जुगा परिहरगीयमिति युक्तिः ॥ ६६६ ॥

संझागहिअजलंजलिपडिमासंकंतगोरिमुहकमलं। अलिअं चित्र फुरिओहं विञ्चलिञ्जमंतं हरं णमह ॥ ६९७ ॥

सन्ध्यागृहीतजलाञ्जलिप्रतिमासङ्कान्तगौरीमुखकमलम् । श्रलीकमेव स्फुरितौष्ठं विगालितमन्त्रं **हरं** नमत ॥

श्रालीकरोषोद्रमो देवानामपि भवति कि पुनर्मानुपस्येति प्रण्ययोषमसहमानं कमिप युवानं कापि सकलकामकलाभिज्ञा प्रतिष्ठिता बहुतरानुनयनप्रकारं स्त्री बोधयन्त्याह । व्रन्थान्ते नमस्कारगाथां वा प्राह—संभेति । हरेग्रैव प्रकरगात्सन्ध्योपासनार्थे गृहीतो यो जलाञ्जलिस्तत्र प्रतिमया सङ्कान्तं गौरीमुखकमलं यस्मात्तं हरम्। श्रनर्थकं वृथैव यथा स्यादेवं स्फुरित श्रोष्ठो यस्य तं हरं नमतेति सम्बन्धः । पसुवद्दग्रो इत्याद्यगाथाया-मेवार्थत्रयम १रमुक्तं वेदितव्यम् ॥ ६६७॥

जुज्झचवेडामोडिअनज्जरकण्णस्स जुण्णमह्रस्स । कच्छाबंधो चित्र भीरुपछहित्रअं समुक्खणइ ॥ ६९८ ॥

> युद्धचपेटामोटित नर्जरकर्यास्य जीगीमहस्य। कत्ताबन्ध एव भीरुमहाहृद्यं समुत्खनति ।।

कस्यचित् प्रतिष्ठितमञ्जस्य वधूस्तदीयवधूपक्रमे सन्तप्ता उत्तानं चरग्रामवतंसयन्ती कामि वदति - जुज्मेति । युद्धे चपेटेन मोटितो जर्जरः कर्णो यस्य तस्य जीग्रामझस्य कत्तावन्य एव भीरुमल्लानां हृदयानि उत्खनति। 'कच्छावयो' कत्तावन्यः। स एव भीरूयां उन्मूलयति, पूर्वावस्थातोऽवस्थान्तरं भीतिसहितं मन्नानां हृदयानि उत्खनति

- १. व्यलीक० for अलाक० P.
- २. स्कृरितोष्ठं for स्कृरितोष्ठम् P.
- ३. ०सन्युम् for ०सन्त्रम् P.
- ४. जीर्ग is missing in P.
- प्र. ०मल्लहृद्यानि for ०मल्लहृद्यम् P. ६. खनति for समुत्खनति P.

जनयित । तथा च तब पितं मन्नं सकच्छवन्थमेव दृष्ट्वाऽन्ये मन्ना विभ्यति कि पुनर्युद्धा-दिभिरित्यभिसन्धिः । एव एव धर्मो यत्पौरुवमन्तराप्यभिमतिसद्धिरिति धर्मः । तथा च नीतिमता व्यवहर्त्तव्यं यथा शत्रवो विभ्यतीति नीतिः। एकस्य मन्नस्यावस्थामेदमाकलय्य योगिना संसारे उदास्तव्यमिति युक्तिः ॥ ६६८ ॥

सर्च साइम्रु देअर ! तह-तह चडुआरएण मुणएण । ...
णिव्वत्तिअकज्जपरम्मुहत्तणं सिक्तिलं कत्तो ।। ६९९ ।।
सत्यं कथय देवर ! तथा तथां चाटुकारकेगा शुनकेन ।
निर्वर्तितकार्यपराङ्मुखत्वं शिच्चितं कस्मात् ॥

कश्चिदशिष्टश्चातृजायायामनुरक्तः प्रथमं कार्यसिद्धिपर्यन्तं तद्विषये सम्मुख श्चासीत्। सिद्धे च कार्ये पराङ्मुखो वृत्त इति तमुद्दिश्य श्चातृजायाये वदति । किं वा पुनः सुरतिवमुखं देवरमनुकृत्तयन्ती काप्यन्यापदेशेनाह —सन्निमिति। यस्तु प्रथममेवं शियं करोति स कथमप्रियमाचरतीति भावः। श्चनुरक्तिच्ताः स्वहानिमाकत्तयन्तोऽपि पराङ्मुखत्वेप्यर्थयन्त इति धर्मः। किं वा विदग्धा श्चस्थिरस्नेहं व्याजादुपहस्तन्तयेवेति नीतिः। एकन्नेव सम्मुखत्वं पराङ्मुखत्वं विज्ञाय योगिनोदास्तव्यमिति युक्तिः॥६६६॥

मा मा मुअ परिहासं देवर ! अणहोरणा वराई सा ।
सीयम्मि वि पासिज्जाइ पुणो वि एसिं कुणसु छायं ॥७००॥
मा मा मुख्य परिहासं देवर ! अप्रावरणा वराकी सा ।
शीतेऽपि प्रस्विद्यति पुनरिष श्रम्थाः कुरु छायाम् ॥

युवयोरन्योन्यरागो मया लिखत इति प्रतिपादयन्ती कापि देवरमाह—मा मा इति । मा मा सम्भ्रमपिषेषे । परिहासं मुख्य त्यज्ञ । त्वत्सम्बन्धिनीयं वराकी अप्रावरणा अनाच्छादना तस्मात्स्वदेहेनैवास्या आच्छादनं कुर्विति भावः । नायिकाया अनुरागं व्यक्षयन्ती प्राह—शीतेति । त्वदङ्गच्छायाज्ञाभादिति भावः । श्रस्वेदस्तु सात्त्विक प्रम्न नायकच्छायासम्बन्धादेव । त्रतिनः शीतादिक्षेशं न गण्ययन्तीति भर्मः । शीतार्चानां परिहासेनाप्युपद्रवो न विधेय इति नीतिः । निरावरणा एव योगिनः परिहासशून्या भवन्तीति युक्तिः ॥ ७०० ॥

- १. तत्तथा for तथा तथा P.
- २. भनकेन for शनकेन P.
- ३. कुत: for कस्मात P.

- ४. ते for सा P.
- प्र. कुरु छायां तस्याः for अस्याः छायाम् P.

विरचयति सप्तशतेषु गाथानां शतं यच्छुत्वा कवयः। चन्नतभ्रूतताधूनितशीर्षे यथा स्यादेवं चमत्कुर्वनितं॥

सप्तरातान्ते गाथामाह—विरम्ब इति । सप्तरातेषु मध्ये गाथानां शतं विरचयित, विरचितवान् कृतवान् मर्थात् शालवाहनः । यद्राथानां शतं श्रुत्वा कवयश्चमत्कुवैन्ति । उमता भूलता यत्र तादृशं धूनितं कम्पितं शीर्ष यथा स्यादेवं चमत्कारयन्ति चमत्कारं जनयन्ति । 'वर्तमानसामीप्ये वर्त्तमानवद्वा' इति भूते ।।

> इति हारिताम्रश्रीपीताम्बरकृतायां सप्तशत्याष्टीकायां सप्तमं शतम् ॥ समाप्तोऽयं प्रन्थः ॥



R. This verse is peculiar to

found anywhere else.

# पीताम्बरव्याख्यातानां गाथासप्तशतीप्राकृतार्याणा-मकारादिवणीं उक्रमेण सूची ।

P.=Page. V.=Verse.

| ·                                 | v.           | धमग्रं चित्र हित्रग्रं-शालवाहनस्य                                                                                | 624.        |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| श्रइ रज्जुए गा लज्जसि             | 681.         | धम्हे उज्जुश्रसीला पिश्रो                                                                                        | 668.        |
| श्रइकोवगा। वि सासू—विदग्धस्य      | 495.         | श्रतिश्रपसुत्तवलंतिम                                                                                             | 651.        |
| श्रइ दिश्रर ! किं गा—श्रर्जुनस्य  | 571.         | श्रवररहाग भजामाउश्रस्स                                                                                           | 687.        |
| श्रइदीहराइ बहुए                   | 678.         | श्रवलंबह! मा संकह—दुर्द्धरस्य                                                                                    | 394.        |
| श्रकश्रएगुत्र ! घगावरगां—मकरन्    | ₹-           | श्रविरश्रपसरिश्र—सारस्य                                                                                          | 590.        |
| सेनस्य                            | <b>602.</b>  | श्रविरत्तपढंतग्रवजलधारा-कहिलस्य                                                                                  |             |
| श्रकश्रएगुश्र! तुङम कए-कैशोरस्य   | 448.         | श्रविहत्तसंधिषंधंमुग्धराजस्य                                                                                     | 616.        |
| श्रगियाश्रजगाववासं-हरिराजस्य      | 484.         | श्रहश्चं विश्रोद्यतगुई—धजयस्य                                                                                    | 486.        |
| श्रगघाइ छिवइ चुंबइ                | 644.         | <b>अहरमहुपाग्यधारिक्षित्राइ</b>                                                                                  | 665.        |
| श्रवासएगाविवाहे                   | 659.         | श्रह सुश्रइ दिएगा                                                                                                | 695.        |
| श्रजं वि दाव एकं-सर्वसेनस्य       | 504.         | श्रह सो विलक्ख—शालवाहनस्य                                                                                        | <b>423.</b> |
| श्रज सहि ! केगा-केशवस्य           | <b>38</b> 9. | अहिलिज्ञइ पंकश्र                                                                                                 | 690.        |
| श्रजाइ ग्रीलकंचुश्र -मीनस्वामिन   | : P.7.       | त्रात्रां अस्य । स्थान | 475.        |
| •                                 | ٧.           | त्राद्मरयात्रचाच जगन्न स्टब                                                                                      | 596.        |
| त्र्रागुमरगापित्थ ग्राप           | 638.         | श्राउच्छंति सिरेहि                                                                                               | 684.        |
| त्रगुहुत्तो करफंसो                | 661.         | आउच्छवाविच्छाश्रं—शातवाहनस्य                                                                                     |             |
| श्रएगां पि किं पि                 | <b>512.</b>  | आर असइ म्ह श्रोसर—पानितस्य                                                                                       |             |
| त्ररयाग्य वि होंति-चुन्नोतस्य     | 472.         | • •                                                                                                              |             |
| श्रयगावराह्कुविश्रो-वनगजस्य       | 488.         | त्राम ! बहला वयाली-पालितस्य                                                                                      | 580.        |
| श्रवगोसु पहिश्र ! —शालवाहनस्य     | 634.         | श्रावण्याइ कुलाई — पृथ्वीनाथस्य                                                                                  | 469.        |
| श्रएयो को वि सुहावो               | <b>433</b> . | श्रासण्याविवाहदियो — सेनेन्द्रस्य                                                                                | 481.        |
| त्रत्यक्रहसगां जगापसिज्जगां       | 679.         | [इह पद्धमं समाप्यते P.                                                                                           | 54.]        |
| श्रपद्रुप्पंतं महिमंडलिम          | 401.         |                                                                                                                  | V.          |
| अप्पाद्देइ मरंतो पुत्तं           | 637.         | ईसामच्छररहिएहि—रेखायाः                                                                                           | 509.        |
| श्रब्भंतरसरक्षात्रो उवरि-पालितस्य | 628.         | उत्रम्भं तिह्र्उं—राघवस्य                                                                                        | 490.        |
|                                   |              |                                                                                                                  |             |

| उत्र घोलिकाइ मोहं                        | 645.         | वाहनस्य                                   | 622.           |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------|
| <del>उच्चगद्यच रतिथमंगल</del>            | <b>64</b> 9. | कस्स करो बहुपुरुग —श्रनुरागस्य            | 5 <b>77.</b>   |
| चत्र संभगविष्यतं - शालवाहनस्य            | 463.         | कस्स हारिसि त्ति भणिए-सुरि                | <b>!</b> -     |
| <b>चत्र</b> सिंधवपन्वत्रसन्छहाइ          | 683.         | वत्सस्य                                   | 397.           |
| <del>उळागरअकसाइयगुरुत्रच्छी-दुर्बभ</del> | -            | कह मे परिबाइश्राले-शालवाहनस्य             | <b>56</b> 9.   |
| राजस्य                                   | 494.         | कह सा सोहग्गगुगां—विष्णुराजस्य            | 455.           |
| ज्जुश्ररए गा तूसइ—श्रन्धतचम्याः          | 478.         | कह सो गा संभरिजइ-शङ्करस्य                 | 416.           |
| उट्टंतमहारंभे थगाए—नीलभानोः              | 390.         | कारिममार्यादवडं                           | 459.           |
| इल्लावो मा दिजाउ-मनमथस्य                 | 517.         | किं भगाह मं सहीस्रो-वाक्पित               | <b>!</b> -     |
| <b>उव्यह</b> इ गावतगांकुर—इन्दीवरस्य     | <b>579.</b>  | राजस्य                                    | 620.           |
| एएगा विश्व कंकेल्लि ! कट्टिलस्य          | 408.         | कि रुश्रमि कि व-ईश्वरस्य                  | 519.           |
| एककमपरिरक्खगा — चुह्नोहस्य               | 604.         | कुरुणाहो विवह पहिस्रो—गजेन्द्रस्य         | i 4 <b>45.</b> |
| एक विश्व रूत्रगुर्ग-अनङ्गस्य             | 574.         | के उव्वरिश्रा के इह—गुगाल्यस्य            | 476.           |
| एक झमत्रो दिट्टी ग्र-बाक्पतिराजस्य       | 621.         | केत्तिश्रमेत्तं होहिइ—नारायग्रस्य         | 583.           |
| ( एकेण वि वडबीश्रंदुरेण                  | 674.         | केसररश्रविच्छड्डे दुर्द्धरस्य             | 395.           |
| एको पर्गाहुआइ—शालिवाहनस्य                | 412.         | त्वगाभंगुरेगा पेम्पेया—सरगास्य            | 426.           |
| एताइ विश्व मोहं                          | 414.         | स्वरपवग्ररश्चगत्निश्चश्चजीवदेवस्य         | 585.           |
| एत्थ चउत्यं विरमइ                        | P. 8.        | खागीया अपागीया श्र                        | <b>66</b> 6.   |
|                                          | v.           | ख्रिप्पइ हारो थबा—मकरन्दस्य               | 432.           |
| एत्थ ग्रिमज्जइ श्रता                     | 671.         | गंधं ऋग्घाश्चंतम्य—प्रवरसेनस्य            | 56 <b>6.</b>   |
| एह इमीश्र गिश्रच्छह्—त्रानुत्सा          | <b>Ę</b> -   | गश्रवहुवेहव्यश्ररो पुत्तो—बोहायाः         | 635.           |
| क्रस्य                                   | 581.         | गज्ज महं चिष्म उवरि—कलशस्य                | 567.           |
| <b>एहि</b> त्ति वाहरंतम्मि –सर्वसेनस्य   | <b>50</b> 5  | गम्मिहिसि तस्स पासं-म हेषासुरस्य          | <b>4</b> 610.  |
| एहिसि तुमं ित —श्रह्मस्य                 | <b>393</b> . | गरु श्रञ्जु हा उति श्रस्स - मत्तगजेन्द्रस | य 391          |
| क्रो हिश्रश्र!ओहिदिश्रहं — उल्लोलस       | ष ४४०.       | गामियाघरिम श्रता                          | 471.           |
| कंडतेया अकंडं पत्नी जममनिम               | 667.         | गामिण्यो सभ्वासु वि —कुमारिलस             |                |
| कस्य गश्चं रइबिवं-शालवाहनस्य             | 438.         | गिज्ञंते मंगलगाइश्राहि                    | 647            |
| कमलं मुश्रंतमहुश्रर !                    | 646.         | गिरिसोत्तो ति भुद्यंगं                    | 574            |
| कमलेस भमसि परिमलसि-शाः                   | ₹ <b>7</b> - | गेहं व वित्तरिष्ठं -पालितस्य              | 612.           |

| गोत्तवखलगां सोऊगा—दुर्द्धरुदस्य       | 498.         | गा वि तह ऋइगरुएगा—निसहस्य               | 483.         |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| चात्रो सहावसरलं -कद्भगतुङ्गस्य        | 427.         | या वितह व्ययालवंती                      | 565.         |
| चोराग् कामुत्राग् अ                   | 696.         | गित्रधियात्रं उवऊहसु—चुक्तोहस्य         | 584.         |
| चोरा सभग्रसः एहं —समर्थस्य            | <b>578.</b>  | A                                       | 446.         |
|                                       | 418.         | णिइं लहंति किह्यं—देवदेवस्य             | 421.         |
| जं जं श्रालिहइ मणो                    | 660.         | <b>गि</b> प्पग्रसस्तिद्वी               | 689.         |
| जं जं ते गा सुहात्र्यइ—मेघ चन्द्रस्य  | 618.         | णिहु घणसिष्पं तह—सारस्य                 | <b>5</b> 91. |
| जं तगुत्रात्रइ सा-भीमस्वामिनः         |              | तत्तो श्रित्र होंति कहा                 | <b>653.</b>  |
| जं मुच्छित्रग्राइ गासुत्रो - पालितस्य | 413.         | तस्स कहाकंटइए                           | 663.         |
| जइ कोत्तिश्रो सि                      | 676.         | तह तस्स मागापरिवड्ढिश्रस्स-             | _            |
| जइ जूरइ जूरड गाम - पोटिसस्य           | 611.         | शालवाहनस्य                              | 434.         |
| जइ ग्रा छिवित पुष्फवई - प्रवरसेनस्य   | 193.         | तह तेगा वि सा दिट्टा—माधवस्य            | 630.         |
| जइ भमसि भमसु-शालवाहनस्य               | <b>4</b> 50. | तह परिमलिश्रा गोवेण                     | 642.         |
| जइ लोकिंगिदित्रं जइ-निःसहस्य          | 482.         | ता सुहन्त्र ! विलंब—चुल्लोहस्य          | 605.         |
| जम्मृंतरे वि चलगो -मुग्धस्य           | 444.         | तुंगागा विसेसनिरंतरागा-लच्मगास्य        | 430.         |
| जह चितेइ परिश्रगो-शालवाहनस्य          | 633.         | तुह दंसगोगा जिएस्रो—चन्द्रोहस्य         |              |
| जाइ वत्रयााइ श्रम्हे                  | 654.         | तुह दंसगो सत्रगण्हा -श्रीमाधवस्य        | 508.         |
| जारमसाग्रासमुबभव-शालवाहनस्य           | 411.         | तुह विरहुज्जागरत्रो—महादेवस्य           | 487.         |
| जाव गा कोसविम्रासं- जोज्जदेवस्य       |              | ते श्र जुशागा ता —शालवाहनस्य            | 520.         |
| जुङभचवेडामोडिश्र                      | <b>6</b> 98. | दट्ट्या रुंदतुंडरगियागन्त्रं - विप्रह   | •            |
| जे जे गुियायो जे जे                   | 675.         | राजस्य                                  | 407.         |
| जेत्तिश्रमेत्ता रच्छा - पातितस्य      | 400.         | दट्टगा हरिश्रदीहं                       | <b>6</b> 93. |
| जे लीगाभमरभरदशरथस्य                   | 425.         | दरवेविरोरुजुत्रालासु- मेघ वन्द्रस्य     | 617.         |
| जो वि गा आगाइ तस्स-श्रदृरा जस्य       | 141.         | दिश्रहे-दिश्रहे सूमइ                    | 691.         |
| ठाग्रहभट्टा परिगत्तित्रपीग्रात्रा     | 657.         | दिट्टाइ जं या दिट्टो                    | 507.         |
| डज्मसि डज्म नु –शालवाहनस्य            | 406.         | दीसंतो गाश्रगसुहो-राजरिकस्य             | 424.         |
| गाम दिहिं गोइ मुहं                    | 650.         | दीसंतो दिट्टिसुहो                       | 656.         |
| णवकन्मिएण उत्र पामरेग                 | 692.         | दीसिस पिश्राइ जंपसि - राघवस्य           | 489.         |
| यावपञ्जन्नं विसरगा                    | 587.         | दुक्तंयदुरारोहं पुत्तत्र ! पृथ्वीनायस्य | 470.         |

| दुग्गश्रघरिम घरिगी—मुकुन्दस्य 474.        | बहुविहवितासरसिए - कहित्तस्य 479.         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| दूरंतरिप वि पिए 662.                      | बालच ! तुमाइ दिएगां - तुङ्गकस्य 422.     |
| दे सुत्रगु ! पसित्र-पोटिशस्य 468.         | बालम्म दे वच — मुग्धहरियास्य 589.        |
| दोषांगुत्तत्रकवालय—अनुरागस्य 623.         | भगगिष्ठासंगमं केत्तिश्रंव-दूरमानस्य 491. |
| थएगा ता—मलयशेखरस्य 402.                   | भगा को गा रूसइ—महोद्धेः 404.             |
| धर्गा वसंति गीसंक 640.                    | भमइ परिदो विसूरइ —दुर्गराजस्य 457.       |
| धवलो जीश्रइ तुह 643                       | भरग्रामित्रग्राजसाहरग 664.               |
| धनलो सि जइ नि 670.                        | भोइगिदिरगापहेगाम्म—चुक्नोहस्य 606.       |
| धावइ पुरश्रो पासेसु – वसन्तस्य 458.       | मंदं पि या श्रायाइ 603.                  |
| पंकमइलेगा छीरेक –बहुगुगास्य 568           | मश्रमिगमो व्वधूमं-चारुदत्तस्य 573.       |
| पचग्गुष्फुलदलुलसंत —सारस्य 592.           | मग्गं चिद्य त्रलहंतो 673.                |
| पचूनमऊहावित — दुर्तेभर।जस्य 607.          | मङ्भएहपरिथन्नस्स वि – मङ्ग <b>लक</b> -   |
| पबुसागद्य ! रंजिय —शातवाहनस्य 601.        | शीलस्य 403.                              |
| पढमं वामग्राविहिग्रा -पातितस्य 428        | मङमे पत्रगुत्रपंकं 686.                  |
| पढमियालीगामहुरमहु परमेश्वरस्य 497.        | मरसे त्रात्ररयांता 648.                  |
| पण्फुञ्जघयाक्तंबा 641.                    | मर्गो आसात्रो चित्र-त्रनङ्गस्य 595.      |
| परिश्रोससुंदराई सुरएसु 672.               | मरगत्रम् ईविद्धं व - पालितस्य P. 7.      |
| परिमलगासुहा गुरुत्रा पोटिसस्य 431.        | मसिगां चंकम्मंति—रेखायाः 465.            |
| पसि म पिए ! का —क्कविन्दस्य 392.          | महमहइ मल अवात्री माधवस्य 499.            |
| पाश्रिडिश्रं सोहगां तंवाए—चुङ्गोतस्य ४६२. | महिलागां चित्र दोसो—शेखरस्य 588.         |
| प।अपिडियं श्रह्वे ! शालवाहनस्य ३९४.       | महुमिष्छद्याइ दट्ठं 639.                 |
| पाञ्चपिडमो गा गिया हो— मानस्य 435.        | मा गछह विसंभं पुत्तश्र—पातितस्य ६८५      |
| पाञ्चवलगागा मुद्धे 467.                   | मा मा मुत्र परिहासं 700                  |
| पित्रइ कण्यां जलिहिं 680.                 | मामि सिंसवस्वराण्-कुमारिलस्य 453         |
| पुच्छिजंती गा भगाइ . 652.                 | मारेसि कं या मुद्धे—महिषासुरस्य 506      |
| पुसइ खगां भुष्मइ खगां – पालितस्य ४३६.     | मालइतु सुमाइ दुर्लुचिऊगा—मृगाङ्ग-        |
| पुससु मुद्दं ता पुत्तिश्र 685.            | त्तत्त्रयाः 429                          |
| पेच्छंति श्राणिमिसच्छा—सुरभि-             | मालारीए वेञ्चहल-शालवाहनस्य 599           |
| वत्सस्य 396.                              | मालारी ललिएझ — शालवाहनस्य 598            |

| मा वबह वीसंभं                       | 688.          | [ विरचयति सप्तशतेषु P 1              | 24.]         |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| मुद्धे अपित्रश्रंति                 | 682.          |                                      | V.           |
| मुहपुंडरीऋछात्राइ—रोहायाः           | 6 <i>2</i> 9. | विरहेगा मंद्रेगा व -शालवाहनस्य       | 477.         |
| मुह्पेच्छत्रो पई से-शालवाहनस्य      | <b>500</b> .  | विवरीश्रसुरश्रलेहड ! पुच्छसि         | 6 <b>58.</b> |
| मेहमहिसस्स—भेजभायाः                 | <b>586.</b>   | विसमद्विश्रपकेका—भीमस्वामिनः         | 597.         |
| रइकेलिहिश्र-शालवाहनस्य              | 501.          | वीसत्थह्सअपरिसक्तिआग्य-शात्त-        |              |
| रइविरमलजिश्राश्रो—चुक्षोतस्य        | 461.          | वाहनस्य                              | 609.         |
| रक्लंइ पुत्तश्रं-शाजवाहनस्य         | <b>626.</b>   | वेसोसि जीग्र पंसुत !-रमिल्लस्य       | 513.         |
| रसिम्र ! विश्रह्ट विलासिम्र ! ब्रह् | ជ-            | [ षष्ठं शतं समाप्यते                 | 600]         |
| चारियाः                             | 409.          | संगेतिष्यो व्व गिजइ                  | 694.         |
| राश्रविरुद्धं व कहं—वल्लगस्य        | P. 8.         | संभागिहश्रजलंजिल                     | 697.         |
|                                     | v.            | संकारात्र्योत्थइत्र्यो-चामीकरस्य     | <b>570.</b>  |
| कंदारविंदमंदिर—इन्द्रर।जस्य         | 576.          | संमासमए जलपूरिश्रंजलि                | 451.         |
| रूत्रं सिट्टं चित्र से—देहलस्य      | 5 <b>75.</b>  | संतमसंतं दुक्खं-वहुबलस्य             | 515.         |
| रेहइ गलंतकेस-शालवाहनस्य             | 449.          | संवाहयासुहरसतोक्षिपया-पाद वश-        |              |
| रोवंति व्व अरण्यो - दुर्तभराजस्य    | 496.          | वर्तिन:                              | 466.         |
| वएगाक्रमरहिश्रस्स —भीमस्वामिनः      | 615.          | सद्यं साह्यु देश्रर !                | 699.         |
| वएग्यवसिए विश्वत्थसि—वराहस्य        | 480.          | सियात्रं सियात्रं लित्रं —चुक्नोतस्य | 460.         |
| वसग्राम्मि श्रग्रुविवागा —प्रनानस्य | 388.          | समित्रसमिष्यित्रियसेसा               | 677.         |
| वात्राइ कि भगिजाउ —चाहदत्तस्य       |               | सरए सरम्मि-शालवाह्नस्य               | 627.         |
| वाउद्धश्रसिचश्र-केशवस्य             | <b>510.</b>   | सन्वात्ररेण मग्गह                    | 655.         |
| वाडितस्रापरिसोसण् —विदग्धस्य        | 632.          | सहि! साहसु-कजलराजस्य                 | 456.         |
| वाउव्वेतिश्रसाहुति –शातवाहनस्य      | 603.          | सा श्राम सुद्दश्र !यश:सिहस्य         | 514.         |
| वावारविसंवाश्चं —वाक्पतिराजस्य      | 619.          | सामाइ गुरुत्रजोव्यग्य-माधवस्य        | 442.         |
| वासारत्ते उण्याश्चपश्चोहरे-पालितस्य | 1437.         | साहीयापिश्रश्रमो -ईश्वरस्य           | <b>5</b> 18. |
| वाहित्ता पडिवश्रगां—रोत्तदेवस्य     | 419.          | सिकारिश्रमणिं अमुद्द नन्दिपुत्रस्य   | 399.         |
| वाहोहभरिश्चगंडाहराइ                 | <b>521.</b>   | सुंदरजुत्रागा—विरह्वितासस्य          | 492.         |
| विमारह्याालावं पल्ली                | 686.          | सुद्रयो ग दीसः-कुमारस्य              | 405.         |
| विज्ञाविज्ञाइ जलग्यो                | 410.          | सुक्खंतबहुलकहम-शालबाह्नस्य           | 417.         |

|                             | ( १३० )               |                                       |      |  |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------|--|
| सुप्पड तइस्रोवि—श्रीशक्तेः  | 415.                  | हत्याहरिथ श्रहमह—शालवाहनस्य           | 582  |  |
| सूईवेदे मुसलं —विक्रमभानोः  | 503.                  | हसिएहि उवालंभा—कुमारि <del>तस्य</del> | 516. |  |
| सेचन्निश्रसम्बंगी—खरप्रहस्य | 443.                  | हिद्यद्यं हिद्यए गिहिद्यं – विद्रधस्य | 485  |  |
| सो को वि गुगाइसको—कुमारस्य  | <b>5</b> 9 <b>3</b> . | हिश्रश्रम्म वससि—रोलदेवस्य            | 511  |  |
| इंसेहि व तुइ—चुङ्गोतस्य     | 473.                  | हिश्रश्राहिंतो पसरंति - चाहदत्तस्य    | 454  |  |
| हत्थप्कंसेगा जरगाबी—रेखायाः | 464.                  |                                       | •    |  |



## ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ

( ਡੀ. ਐਲ. ਰੌਏ, ਬੰਗਲਾ ਨਾਟਕਕਾਰ)

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲੱਛਨ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ–'ਵਾਕ੍ਰਸ਼ ਰਸਾਤਮਕਮ ਕਾਵ੍ਯਮ੍'। (ਰਸ ਭਰਿਆ ਵਾਕ ਹੀ ਕਾਵ੍ਯ ਹੈ) ਰਸ ਨੌ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਾਕ ਹੀ ਕਾਵ੍ਯ ਠਹਿਰਿਆ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਹੈ।

ਉਪਰਲੇ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਕਾਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਪੜਚੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਨੀਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਏਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਨਖੇੜ ਕੇ—'ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ' ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ 'ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ–ਏਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ-ਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਨੁਭੂਤੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਨਮਸਥਾਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਦਿਲ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਸੁੰਦਰਤਾ।

ਕਵੀ ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ( Wordsworth ) ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਨਾਂ ਹੈ। ਓਨਾਂ ਨੇ ਅਪਨੀ Poets' Epitaph ਨਾਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ' ਅਵੱਗਿਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ –

" ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਨਸ-ਪਤੀ ਸਾਸਤਰ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ? "

ਕਾਰਲਾਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ–ਕਵੀ ਭਵਿਖ ਦੇ ਪਤੇ ਦੱਸਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਕਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਭੂਤੀ ਰਾਹੀ ਮਹਿਸੂਸਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੰਦਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੰਦਰਤਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਰਨਨ-ਜਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਨਤਾਨ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਨਤਾਨ ਜੀ ਨ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਨ, ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜਤਨ ਤੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਂ ਆਪ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਆਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਉਨੀ'ਦਰਾ ਝਾਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਨੀ ਹਿਕ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਕੇ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਪੌਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਆਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕਦੀ ਦਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਵੀ ਦਲੀਲ-ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵਿਖਾਂਉਂਦਾ ਹੈ–ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਹੈ । ਵਿਗਿਆਨ *ਦੀ* ਦਲੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂ'ਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੇ ਕਵੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ–ਇਹ ਗਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਏਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਵੱਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਮ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ-ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਤਕ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਕਵੀ ਨੇ ਅਪਨੇ ਕਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਹਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰ ਭੈੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਖਦਾਈ ਅਹਿਸਾਸ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਸ਼ੂ-ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਓਸੇ ਦਾ ਵਰਨਨ ਕਰਨਾ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੋਮਲ ਉਨ੍ਹਰ ਨਾਲੋਂ ਨਖੇੜਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਮਲ ਹੁਨਰ ਪੰਜ ਹਨ-ਰਾਜਗੀਰੀ, ਘਾੜਤ ਕਲਾ, ਚਿਤ੍ਰ ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਤੇ ਕਾਵਜ ਕਲਾ। ਘਾੜਤ ਕਲਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਹਣੱਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਿਤ੍ਰਕਲਾ ਰੰਗ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਗੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ–ਓਹ ਨਵੀਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਵੇਯਾ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸੂਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਵੀ ਅਪਨੇ ਮਨੋਹਰ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਕਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਹਣੱਪ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਵਜ ਰਹਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਵਜ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਲੜ- ਨਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਰਿਤ੍ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕੁਸੋਹਣਾ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ । ਨਾਟਕੇ **ਵਿੱਚ** ਮਨੁੱਖੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦਾ ਕੁਸੋਹਣਾ ਪਹਿਲੂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦਾ ਕੁਸੋਹਣਾ ਪਹਿਲੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸੋਹਣਾ ਪਹਿਲੂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸ਼ੇਕਸਪਿਅਰ ਨੇ ਅਪਨੇ ਸੰਸਾਰ-ਪ੍ਰਸਿਧ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਨੱਖੀ ਚਰਿਤ ਨੂੰ ਮੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਗਲਿਅਰ (King Lear) ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੰਧੂ-ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਤ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਓਥੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਮਲਿਟ (Hamlet) ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੰਨੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਿਤਾ-ਭਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਓਥੇਲੋਂ (Othello) ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਤ੍ਰੀਮਤਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਤਿਹਿੰਸਾ ਤੇ ਈਰਖਾ ਵੀ। ਜ਼ਲਿਅਸ ਸੀਜ਼ਰ (Julius Caesar) ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਭਗਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਭ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ। ਮੈਕਬੇਥ (Macbeth) ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੱਜਨਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੇ ਕਿਤਘਨਤਾ ਵੀ।

ਪਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਅਿ ਹੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਭੈੜੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਪਵੇ। ਜਰਮਨ ਕਵੀ ਸ਼ੀਲਰ (Schilier) ਨੇ ਅਪਨੇ 'ਡਾਕੂ' (Robber) ਨਾਮੀ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਏਸੇ ਲਈ ਸਮਾਲੌਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਜੇ ਕੁਸੋਹਣੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਨਨ ਕਰਕੇ ਨਾਟਕ ਚੁਪ ਹੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਟਕ ਉੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ–ਬੇਸ਼ਕ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ। ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੁਸੋਹਣੇ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਵਰਨਨ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਭੇੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਨਨ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕੁਸੋਹਣੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਗ-ਜੋਗ ਹੈ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਟਾਇਟਸ ਐਡਾਨਿਕਸ ( Titius Andronicus ) ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ ਲਈ ਸ਼ੇਕਸਪਿਅਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।।

ਕਾਲੀਦਾਸ ਜਾਂ 'ਭਵਭੂਤੀ' (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ-ਨਾਟਕਕਾਰ) ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਨੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵਰਨਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਪਨੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਅਭਿਗਯਾਨ-ਸੁਕੁੰਤਲਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਰਾਮ ਚਰਿਤ ਨਾਟਕ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕਾਵਯ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ। ਏਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕਸਪਿਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।।

ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਵੀ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸੁਹੱਣਪ ਦਾ ਹੀ ਵਰਨਨ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਕਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਵਰਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਜਾਂ ਮਹਾਕਵੀ ਹਨ। ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ-ਲੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਭੋਗ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤਾ ਪੂਰਣ ਚੰਦਰਮਾ ਵਲ ਨੀਡ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਰ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕ ਕੇ ਅਪਣੀ ਪੂਛ ਫੈਲਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਸਪ ਕੇਤਕੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਵਲ ਖਿੱਚਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਣ ਬੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੇਵਲ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਮਧੁਰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ, ਦਯਾ ਭਗਤੀ, ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ, ਇਤਿਆਦਿ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਏਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੁਹਣਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਵੁਲ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਪਿਆਰ ਫੁਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਫੁਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਗੀਤ ਸੁਨਣ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਰਨਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅੰਦਰਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਰਨਨ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਕਾਵ੍ਯ-ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਹੁਸਨ ਅੰਦਰਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅਥਿਰ, ਬੇਜਾਨ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹਾ ਨੀਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੀ ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵੇਲੇਉਸਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਰੰਗ ਪੂਰਣ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਇਕੋਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਾੜ, ਬਨ, ਮੈਦਾਨ, ਪਸ਼ੂ, ਮਨੁੱਖ ਆਦਿ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਰ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਜੀਬ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ

ਅਤਿ ਗੂੜ੍ਹ ਗੁੰਜਲਾਂ ਸਰਲ ਤੇ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇਆ ਖਲੌਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਤਿਲਿੱਸਮੀ ਛੁਹ ਨਾਲ ਬੇਜਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕਾਵਜ ਦੀ ਸਲਨਤ ਆਕਾਸ਼ ਤਕਫੈਲਕੇ ਤੁਫਾਨੀ ਸਾਗਰ ਵਾਂਙ ਭੇਤਾਂ-ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਏਸ ਦੇ ਸਿਵਾ ਮਨੁੱਖੀ-ਦਿਲ ਦੇ ਹੁਸਨ ਸਾਹਵੇ ਬਾਹਰਲਾ ਹੁਸਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਕਾਠ ਦੇ ਬਪਾਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ-ਗ੍ਰਾਤ ਦੇ ਚਿਤ੍ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਵਰਨਨ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਦ ਹੰਝੂ ਵਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਇਕਲ ੲੰਜਲ (Michael Angles) ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ, ਯਾ ਰਾਫੇਲ (Raphael) ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਤ੍ਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਹੈ—ਬਾਹਰਲੇ ਹੁਸਨ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਫਲ ਤਰੀਕਾ ਘਾੜਤਕਲਾ ਤੇ ਚਿਤ੍ਰਕਲਾ ਹੈ। ਲਯੂਨਰ (Lunar) ਦਾ ਚਿਤ੍ਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਇਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੌ ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਛੰਦ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੇ ਸਜੀਵ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਉਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚਿਤ੍ਰਕਲਾ ਨਾਰੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਅਪਨੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਕਵੀ ਹਨ।

ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਵ੍ਯ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੋ

ਰੂਪ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ । ਬਲਕਿ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਪਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਸੁਹਣੱਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨ ਏਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਅਰ (Lear) ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਝੱਖੜ ਬਾਹਰਲੇ ਝੱਖੜ ਦੀ Background ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿਤ੍ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਹਿੰਦੀ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਥਾ)

--:0?--

## ਸੂਫੀ ਮੱਤ

ਵਲੋਂ ਸਃ ਸੂਰਤ ਸਿਘ ਜੋਗੀ

ਧ ਤਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਜੋੜ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਹ 5 ਕਾਨੂਨ-ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਤਹਜ਼ੀਬ ਦਾ ਅੰਗ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਜਾਹਿਰੀ ਕਰੜਾਈਆਂ ਕੁਝ ਐਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਲੌਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਖ ਹੋਕੇ ਪਰਮ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਨੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ--ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਖਰੀ, ਰਹਿਤ ਵਖਰੀ, ਬੋਲੀ ਵਖਰੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਕੁਲ ਜੀਵਨ ਵਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਮਰਜੀ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਗੳਦੇ ਹਨ।।

> ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸ ਕੇਰੀ ਬਾਝ ਸੱਚੇ ਨਾਏ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਪਿਆਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਯਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਆਪ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਅਜੇਹੇ ਸੰਤ ਹਰ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੇਤ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ <sup>mystic</sup> ਜਾਂ 'ਭੇਤ ਭਰੇ 'ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈਅਤ, ਇਸਲਾਮ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਪਣੇ ਬੰਧਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਮਨੂੰ ਪ੍ਸੰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।।

ਖਲਕ ਖਾਲਕ ਕੀ ਜਾਨ ਕੇ ਖਲਕ ਦੁਖਾਏ ਨਾਹਿਂ। ਖਲਕ ਦੁਖੇ ਜੇ ਨੰਦ ਜੀ ਖਾਲਕ ਕੋਪੇ ਤਾਹਿਂ।

ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਖੁਰਦਰੀ ਉਨ ਦੀ ਕਫਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਟ ਖਾਂਦੇ, ਘੱਟ ਸੌਂਦੇ, ਘੱਟ ਪਹਿਨ ਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਜਦ ਔਂਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਨੀ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਧ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਸਮੀ ਜ਼ਾਹਿਰ (ਦਿਖਾਵੇ) ਵਿੱਚ ਬਾਤਨ (ਅੰਦਰ) ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀਨ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ੂਨ ਕਰ ਦੇਣ ਅਰਥਾਤ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਦਲੇ ਰਬ ਦਾ ਘਰ (ਇਨਸਾਨ) ਢਾਹ ਦੇਣ।

ਸੂਫੀ ਨਾਮ ਕਿਓ' ਪਿਆ ?

ਸੂਫੀ ਮੱਤ ਦੀ ਹੈ'ਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋ' ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਬੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤਾਬਈਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਤਬਾ ਤਾਬਈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮ ਸਾਧੂ ਬਨ ਗਏ।ਇਹ ਲੋਕ ਸੂਫੀ ਕਹਲਾਏ। ਦੂਜਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਲਫ਼ਜ਼ ' ਸੂਫਾ ' ਤੋਂ ਬਣਿਆ--ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਆਦਮੀ

ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਫੇ ਰੂਢੇ ਤੇ ਆਕੇ ਕਾਦਿਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਗਰਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ।

ਵੰਜਲੀ ਵਾਂਗਣ ਜਿਸਮ ਅਪਣੇ ਦੇ ਛੇਕ ਸਭੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਇਕਸੇ ਸੁਰਦੀ ਸੁਣਨ ਹਿਕਾਇਤ ਸਿਰ ਸਜਦੇ ਵਿਚ ਧਰਕੇ। ਤੀਜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਤਸੱਵਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੇ ਮੁਹਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਕਾਲੇ ਸੂਫ ਜਾਂ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਕਫ਼ਣੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੇਖੁਦੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ, ਘਟ ਖਾਂਦੇ, ਘਟ ਸੌਂਦੇ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਵਖ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੇਖੁਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਜੇਹੇ ਆਦਮੀ ਸੂਫੀ ਅਖਵਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੂਫ ਸੱਚ ਮੁਚ ਜਤ ਸਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:--

ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂ ਡੇ ਕਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂ ਡਾ ਵੇਸ ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੌਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ ਇਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਨਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫ ਜਾਂ ਕਿਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਉੱਚੀ ਹਿੱਮਤ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸਫਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਫਵੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਸੂਫੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤਕ ਹੋਂ ਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਦਾ।

ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਸੂਫੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ, ਰੱਖੀ ਯਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ. ਰੱਬੀ ਤਕਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਅਤੇ ਠੱਬੀ ਭੇਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਸੱਕਾ, ਘਰੇਂ ਬਾਰੋਂ ਵੱਖ ਪਰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਧਨੀ, ਅਣਖ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਸਦੇ ਵਾਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਅਤੇ ਯਾਰਦੀਯਾਦ ਦੀ ਅਗਨੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਫ਼ਰੀਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੇ ਕੋਇ ਜੋ ਸਹਿ ਰੱਤੇ ਆਪਣ ਤਿਨ ਤਨ ਰੱਤ ਨਾ ਹੋਇ

ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਬ ਨੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਇਸ ਸੋਜ਼ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਭਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਮਤਾਂ ਹੋਰ ਅਰਥ ਨਾ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਵਾਬੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੁਰਮਾਇਆ:-

> ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਸਭਾ ਰੱਤ ਹੈ ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨ ਹੋਇ ਜੋ ਸਹਿ ਰੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਨ ਤਨ ਲੌਭ ਰੱਤ ਨਾ ਹੋਇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ।

ਸੂਫੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਤਿਨ ਦੌਰ ਆਏ–ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਏਹ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਰਬ–ਪੂਜ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ, ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ, ਰਾਬਾ ਬਸਰੀ, ਸ਼ੇਖ ਜੈਲਾਨੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਹਵਰਦੀ, ਖਾਜਾ ਮੁਅਯਦੀਨ ਅਜਮੇਰੀ, ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਅਖੇਤਾਂ ਅਜ ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਬ ਇਸਲਾਮੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ–

ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ–ਮੁੱਲਾ ਜਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸੂਫੀ ਇਸ ਮੱਤ ਵਿਚ ਆਏ–ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾ ਫਲ-ਸਫੇ, ਮੰਤਕ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਘਟ ਵਧ ਰਾਗ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ।

ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਅਜ ਕਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨ, ਈਰਾਨ,

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਲੌਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਘਟ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਬਚਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਮਾਰਗ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ।

> ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤਓ ਕਰਮੈ ਨਾਸ॥

ਓਨਾਂ ਭਾਣੇ ਮਾਲਕ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਖ ਵਖ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਵਖ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਹਾਂঃ– ''ਏਕਾ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਨਾਰ "

> جمله معشوق است و عاشق پرده زنده معشوق است و عاشق مرده

ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਸ਼ਰਈਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਰ ਕਹਿਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਤੇ ਸਰਮੱਦ ਵਰਗੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਇਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਗਏ।

ਖੌਰ ਸੂਫੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੁਢ ਤੌਹੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ ਵਸਤੂ ਸਭ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈਨ, ਰੱਬ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਹੀ ਅੰਸ ਹੈ। ਜਿਸਤਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭੋ ਇਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਕ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸੂਫੀ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ।

''ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖੋ' ਤਤ ਤੂੰ " ਸੂਫੀ

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੇਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ–ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਵਸਲ ਹੈ ਉਸ ਵਸਲ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਤਪ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ'ਦਾ ਹੈ।

ਖ੍ਵਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮਉਦੀਨ ਔਲੀਆ ਲਿਖਦ ਹਨ–ਅਸਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਪਾਇਆ–ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਘੱਟ ਮਿਲਨਾ ਜੁਲਨਾ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੌਣਾ।

''ਅਲਪ ਅਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ ਦੁਸਾ ਛਿਸਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ" ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵਸਲ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਜਾਂ ਪੜਾਓ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਓਹ ਅਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਮਕਾਮਾਤਿ-ਸਲੂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਜਾਂ ਵੇਖਣਾ।

ਦੂਜਾ ਫ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਯਾਦ । ਤੀਜਾ ਹੈਰਤ ਜਾਂ ਵਿਸਮਾਦ । ਚੌਥਾ ਬਕਾ । ਪੰਜਵਾਂ ਫਨਾ ।

ਛੇਵਾਂ ਫਨਾ ਅਲ ਫਨਾ। ਸਤਵਾਂ ਜ਼ਹਦ। ਅਠਵਾਂ ਤਵੱਕਲ ।

ਫ਼ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਚਾ ਹਾਂ। ਅਬੁਅਲਕਾਸਮ ਕਸ਼ੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਖ ਵਖ ਖਿਆਲ ਹਨ— ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ।ਪਰ ਮੈਂ ਓਹ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਜੇ ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਫਲ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਜੇ ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਅਮੌੜ ਨਾ ਹੋਵਾਂ।ਸ਼ੈਖ ਅਯੂ ਨਸਰ ਸੁਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਫੀ ਸ਼ੁਕਰ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।ਖਾਣ ਪਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਮੀਰੀ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਰੱਜਣ ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਨਾਲੋਂ ਥੁੜ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲੋਂ' ਹੀਣੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਕਵਾ ਰਖਦੇ ਹਨ-ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ, ਨੇਕੀ ਵਲ ਵਧਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿਓ' ਜੋ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਵੈਰੀ ਓਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸਦਾ ਹੈਃ- ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ॥

ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਡੇ ਸੂਫ਼ੀ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼ਫਅਲ ਮਹਜੂਬ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੂਫੀ ਹਾਤਮ ਸਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨਃ-

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਸ਼ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਰਾਈ ਵਧੇ ਨਾ ਤਿਲ ਘਟੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ) ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਇਹ ਕਿ ਓਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਧਸ਼ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਓਂ ਜੋ ਓਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਭਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮਿਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਚੌਥੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਰਜਤ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚੌਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਅਗਲੀ ਲੌੜ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ' ਪਿੱਛੋਂ' ਜਬਰ ਤੇ ਕਦਰ ਅਰਥਾਤ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ (ਭਾਣੇ) ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਤੱਕਣਾ ਸਗੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ-ਮਿਠਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ॥

ਫ਼ਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਗੁਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਇ

ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲਗਈ ਪਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇ ॥
ਸਹਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ "ਅਵਾਰਫ ਅਲ
ਮੁਆਰਫ" ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਸੱਵਫ ਵਿੱਚ ਫ਼ਕਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੁਕਰ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਕੀਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯਾਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਭੁੱਲ
ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣਾ, ਕੇਵਲ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ,
ਦੂਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਅਰਜ਼ ਤੇ
ਅਖਤਿਆਰ ਅਰਥਾਤ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗਣਾ। ਜੁਨੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੱਵਫ ਓਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਹਵੇਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਝਾਵੇਂ। ਮਾਰੂਫ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੱਕ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ

ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ, ਜੋ ਫਕਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੂਫੀ

ਨਹੀਂ । ਸ਼ਿਬਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਕਈ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਸੱਵਫ ਦਾ ਮੁਢ ਗਿਆਨ ਮੱਧ ਅਮਲ ਤੇ ਅੰਤ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੂਫੀ ਮਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ– ਪਿਆਫੇ ਦਾ ਜਸ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਤਰ ਜਾਂ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਔਣਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣਾ। ਅਬਦੁਲਾ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ–ਕਦੂਰਤ ਤੇ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮਸਤੀ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੂਰ, ਅਤੇ ਏਧਰਾਂ ਤੋੜਕੇ ਉਧਰ ਜੋੜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੂਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਮਿਟੀ ਉਸ ਲਈ ਬਹਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਓਹ 'ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ' ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੁਨੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੂਫੀ ਭੋਂ ਵਾਂਗਰ ਹੈ ਉਸਤੇ ਹਰ ਇਕ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ੈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸਭ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦਦੇ ਹਨ। ਸੂਫੀ ਉਹ ਬੱਦਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਤੇ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਹ ਮੀਂਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੂਫੀ ਸਦਾ ਤੜਪ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਲਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਖੁਦੀ ਤੇ ਬੇਖਬਰੀ ਸੂਫੀ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ-ਪਰ ਓਹ ਸਦਾ ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਖ ਅਬ ਨਸਰ ਸਰਾਜ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਣ ਆਪ ਤੇ ਐਨਾ ਵਜਦ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਮਣੀ ਬਲ ਰਹੀ ਧੁਣੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹ ਪਏ। ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਕਿ ਸਭ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੱਸਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਣਕੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਓਹ ਨੂੰ ਬਰ ਨੂੰ ਹਸਦੇ ਜਲਾਲ ਭਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੀ ?' ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਕਹਿਆ 'ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ ਅਗ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ' ਹਜ਼ਰਤ ਜੈਲਾਨੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ। ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਔਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ. ਕਾਮ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗਜ਼ਾਰਿਆ

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਵਰਜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਰੰਗਜ਼ਬ ਨੇ ਐਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਝੱਲੀ ਓਹ ਹੈ ਰਾਗ ਰੰਗ–ਪਰ

ਸੂਫ਼ੀ ਲੌਕ ਕਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਕੇ ਵਜਦ ਵਿਚ ਔਂਦੇ ਤੇ ਹਸਦੇ ਰੋਂਦੇ, ਨਚਦੇ ਟਪਦੇ ਹਨ-ਰਾਗ ਅਜਕਲ ਸੂਫੀ ਮੱਤ ਦਾ ਇਕ ਜਟਰੀ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰਾਂ ਕਿਸਨੂੰ ਹਲੂਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਔਦੀਆਂ–ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਥਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ-ਖ਼ਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਔਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਕੁਛ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਓਹ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਸਵਾ ਵੀ ਨੱਚਦੀ ਗੌਂ'ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ' ਪੁਛਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਗ ਰੱਬ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਕਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ–ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਿਕਰਦਾ ਉੱਤੇ ਤੀਵੀ' ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰਾਗ ਤੇ ਕਈ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਆਪ ਕਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ–

ਇਹ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਗ ਸੁਣੇ (?) ਸੁਣਾਣ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਕਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤੀਵੀਂ ਜਾਂ ਅਨਦਾੜ੍ਹੀਆ ਗੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ--ਪਾਕ ਬਾਜ਼ ਹੋਏ॥

- (੨) ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਹਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- (੩) ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਣਕੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸਦੀ ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਰੁਚੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਬਲ ਹੋਵੇ-ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣੇ।
- (੪) ਰਾਗ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਓਚੇਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- (੫) ਮਹਫਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੀਰ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ--ਆਮ ਲੌਕ ਨਾ ਹੋਣ--ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਗ ਹਲਾਲ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਭੀ ਬਹੁਤਾ ਰਾਗ ਸੁਣਨਾ ਮਮਨੂਅ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਤਾ ਇਸੇ ਗਲ ਤੇ ਮੁਨਹਸਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ' ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਿਆਹੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਵਿਤ੍ਤਾ ਹੋਣੀ ਹੋਈ।

ਸੂਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਦਾ ਰਵਾਜ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਔਦਾ ਹੈ ਓਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ''ਬਾਝ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ' ਹੱਥ ਔਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਝਦੀ ਖੀਰ ਨਾਹੀਂ " ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜਦ ਤਕ ਜਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪਰਤ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪਵੇ ਤਦ ਤਕ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ' ਦੋ ਇਕਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਖ ਵਖ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ ਪਹਾਸੀਏ, ਕਸਾਰੀਏ, ਤੇਫੂਰੀਏ,ਜੂਨੀਦੀਏ' ਨੂਰੀਏ, ਸਹਲੀਏ, ਹਕੀਮੀਏ, ਖਰਾਜ਼ੀਏ, ਖਫੀਫੀਏ, ਸਿਯਾਰੀਏ ਅਤੇ ਹਲੂਬੀਏ ਜਾਂ ਮੁਲਾਮਤੀਏ।

ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਹਰ ਤਬਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਖਰੀ ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਹ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਖਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲਈ ਸੂਫੀਆਂ ਲਈ ਤੌਹੀਦ, ਫੁਕਰ, ਫਿਕਰ, ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ, ਹੈਰਤ, ਬਕਾ, ਫਨਾ, ਜਹਦ, ਜਬਰ ਤਵੱਕਲ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਖਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਖਰੀ ਹੀ ਉਸਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨਸਿੰਘ ਉਬਰਾ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ' ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋਢੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਸੱਵਫ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਇਕ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਦਨਾ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਬਖਸ਼ ਦਰਵੇਸ਼, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸ਼ੋਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ (ਸ਼ਕਰਗੰਜ), ਬਾਹੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਬੁਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ, ਮਸਤਨ ਖਾਂ, ਮੀਰਾਂ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਜ਼ਲ, ਮੀਰਾਂ ਸਾਹ ਜਾਲੰਧਰੀ, ਲੰਗਾਰ, ਵਾਰਸ਼ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਮਕਦੇ ਮੌਤੀ ਹਨ।

ਇਹ ਸਭੋ ਬਿਰਹੋ' ਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਵਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੜਪ ਇਨਾਂ ਦਾ ਜੀਉ'ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਤਈਅਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਰਾਂਝਣ ਝੋਕ ਦਿਹੀ ਉਥਾਹੀ' ਜਿਥੇ ਅਓਝੜ ਲੰਘ ਅਵੱਲੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਕਰਨ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲਿ ਨਾ ਕਾਤੀ ਚੱਲੇ ਦਰਦੋ' ਘਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਹੀ' ਸੇ ਕੂੜੇ ਕਰਨ ਤਸੱਲੇ ਤਈਅਬ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਰਾਂਝਣ ਦੇ ਭੱਲੇ।

#### ਗੁਰਬਾਣੀ ਵ੍ਯਾਕਰਣ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਹ ਹੈ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਝਵੇਂ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਸਮਝ ਗੋਚਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉਚੇਰੀ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਅਕੱਥ ਅਗੰਮ ਜਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਅਖਰਾਂ ਦੀ ਟੌਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਖੀ ਜਤਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਹੋਵਣ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਤ ਝਰਨਾਉਂਦੇ ਸੋਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਾਂਗ਼ ਸਹਿਜ ਸਭਾਵਕਤਾ ਦੀ ਛਾਪ ਧਾਰੀ ਰਸ-ਵਿੱਧੇ ਰਸ-ਗੱਧੇ ਸਤੇ ਹੀ ਤਰੇਲ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰ ਤਰੇਪਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾਸੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਤੇ ਆ ਟਿਕਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਰਥਾਇਆ ਜਾਂ ਸਮਝਾ-ਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਆਖਕੇ ਕਿਹਰ ਫੁਲ ਵਿਖੇ ਸੁਗੰਧੀ ਅਰ ਹਰ ਲਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਅਨੁਦਿਸ਼ਦੀ ਦਿਸ਼ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧੂਰੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਰੱਬੀ ਭੇਤ ਤੋਂ ਜਾਨੂੰ ਦੀ ਪਰਮ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕਰ ਦਾ ਨੇਮੀ ਪਰੇਮੀ ਹੱਡ ਚਮ ਤੋਂ ਢੇਰ ਉੱਚਿਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਸ ਮਾਨਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਸ਼ੀ ਉਸ ਵਿਖੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਮਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦੋ' ਜਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਕੂਰ ਆ ਫੁੱਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਜ ਪੂਜਾ ਰੱਬ ਪਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰ ਇਲਾਹੀ ਨਾਦ ਦੇ ਝਲਕੇ ਇਕ ਅਨੇਮੀ ਬਹਲਤਾ ਨਾਲ ਆ ਵਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਰਸ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪਜਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾ ਭਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਸਛੋਹ ਵਿਖੇ ਜਾ ਗਰਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਕੈਹਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗਨਾਂ ਵਧੀਕ ਪਿਆਰਦਾ ਤੇ ਸਤਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਬਹੁਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹੌਦਾਹੀ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਉਠਦੇ ਹਨ ਅੱਖਰ 'ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਣ ਜਾੳ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਬੀਚਾਰ ਅੰਤਰਿ ਗਿਆਨ

ਹੈ'। ਬਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਲੋਂ ਮਲੀ ਉਪਰੀ ਅੱਭਿਜ਼ ਤੇ ਬੇਲੌੜੀ ਜਹੀ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਅਰ ਇਕ ਪਲ ਮਾਤਰ ਅੱਭਿਜ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਭਿੱਜ ਤੇ ਭਰਮਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਉਪਜਦੀ ਬਿਨਸਦੀ ਦਿਸਦੀ ਪਰ ਅਨੁਦਿਸਦੀ ਵਰਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਿਰਾਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਪਜੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਧਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਲੈਂ'ਦਾ ਹਰ ਘੜੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਅਰ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਣ ਵਿੱਕਾ ਅਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੁੰਜ ਹੋਵਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਤ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਉਸ ਦਿਲ ਤੇ ਜੋ ਬੇਹਬਲਤਾ ਵਿਖੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ ਅਰ ਇਕਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਬਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਗਿਣਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ। ਇਸ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੰਭ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅਰ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਉਸ ਵਿਖੇ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਖੇ ਸਹਿਜ ਸੂਭਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਜੀਵ ਸੱਭ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸੌਮਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ–'ਜਾ ਨ ਸਿਆ ਰਿਆ ਚਾਕਰੀ ਜਾ ਜੰਮੇ ਕਿਆ ਕਾਰ। ਸਭਿ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਦੇਖੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ' ਤੇ 'ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਬੋਲਣਾ ਝਖਣਾ ਦੁਖ ਛਡਿ ਮੰਗੀਅਹਿ ਸੂਖ ; ਦੂਖ ਸੂਖ ਦੂਇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰਹਿ ਜਾਇ ਮਨੁਖ'। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਮਿਤਰ ਦਾ ਭੌਤ ਉਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵ੍ਯਾਕਰਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੇਵਲ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਅਰ ਹੁਣ ਜਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵ੍ਯਾਕਰਣ ਲਿਖਕੇ ਜੋ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਮੁਹੋ' ਬੋਲਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ ਪਰੇਮ ਭਾਵਣਾ

ਅਰ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੀਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ । ਇਹ ਯਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕਈਆਂ ਪੈਹਲੁਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਅਖਰਾਂ ਨਾਲ ਆਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰ ਇਹ ਬੇਲੌੜੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਉਧਾਹਰਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖੀਏ ਪਰ ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਜਾਕਰਣ ਬੰਧਨਾ ਜਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘਸਵਟੀ ਪੂਰ, ਇਹ ਪਸਤਕ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤੀਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵ੍ਯਾਕਰਣਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਈ ਭਾਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੋ' ਓਹਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਮ ਜੋੜ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ੯੩੪ ( ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ੧੪੩੦ ਸਫਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ) ਪੂਰ ਆਇਆ ਹੈ 'ਣਾਮ ਵਿਹੁਣੇ ਆਦਮੀ ਕਲਰ ਕੰਧ ਗਿਰੰਤੁ' ਇਹ ਕਿਓ' ?ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ 'ਕਮੀਰਾ' ਵਿੱਚ । ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ੯੭੨ ਪੁਰ ਕਹਿ ਕਮੀਰ ਕੁਲ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਤਜਿ ਚੀਟੀ ਹੋਇ ਚੁਨਿ ਖਾਈ। ੨॥ ਕੀਹ 'ਕਬੀਰ'ਅਰ 'ਕਮੀਰ'ਦੋ ਅਡ ਅਡ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ? ਤੇ ਫਿਰ੍ਹ ਦੇਖੋ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤਕਾਂ ਵਿਚ 'ਨ' ਅਰ 'ਣ' ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ 'ਨ ਦਨੋਂ ਕਿ ਜ ਸਮਰਣੇਨ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਇਅੰ ' ਬੱਧਾ ਚਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣੂ ਨਾ ਉਪਕਾਰੂ' ਅਗੇ ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ੯੩੪ ਪੂਰ 'ਣਾ' ਕੋ ਮੇਰਾ ਕਿਸੁ ਗਹੀ ਣਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗੂ।

(,ਅਧੂਰਾ )

# ओरियण्टल कालेज मेगजीन \*

भाग १६ ) संख्या १ }

mi 1881

कमसंख्या ७

प्रधान सम्पादक-

हाक्टर लक्ष्मणस्वरूप एम. ए., ही. फिल्क. ( आक्सफोर्डे आफिसर अकेटेमी (फांस), प्रिंसिपल, ओरियण्टल कालेज, लाहीर।

> सूचना— सम्पादक टेककों के ठेक का उत्तरदाता नहीं होगा। प्रकायक—पि० सदीक अइमद खां।

श्रीकृष्य दीषित प्रिटर के प्रकृत से बाल्ये देशीय प्रेस, गोहनवाच होड़, कारोर के सिरु सुरीक गहमद को परिवासर सोरिक्सक कारोप साहोर के किये,कापा

### ॥ ओरियण्टल कालेज मेगज़ीन ॥

# विज्ञिप्ति

उद्देश्य—इस पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य यह है कि प्राच्यविद्या-सम्बन्धी परिशीलन तथा तस्वानुसन्धान की प्रवृत्ति को यथासम्मव प्रोत्साहन दिया जाय और विशेषतः उन विद्यार्थियों में अनुसन्धान का शौक पैदा किया जाय जो संस्कृत, हिन्दी और पञ्जाबी के अध्ययन में संलग्न हैं।

किस प्रकार के लेखों को प्रकाशित करना समीष्ट है-

यत किया जायगा कि इस पत्रिका में ऐसे छेख प्रकाशित हों जो छेखक के अपने अनुसन्धान के फल हों। अन्य भाषाओं से उपयोगी छेखों का अनुवाद स्वीकार किया जायगा और संश्चित तथा उपयोगी प्राचीन इस्तलेख भी क्रमशः प्रकाशित किए जायंगे। ऐसे लेख जो विशेषतः इसी पत्रिका के छिए न छिखे गए हों, प्रकाशित न होंगे।

प्रकाशन का समय-

यह पत्रिका अभी साल में चार बार अर्थात कालेज की पढ़ाई के साल के अनुसार नवस्वर, फरवरी, मई और अगस्त में प्रकाशित होगी।

मुल्य—

इसका वार्षिक चन्दा ३) रुपये होगा; विद्यार्थियों से केवल १॥।) लिया जायगा।

पन्न-ध्यवहार और सन्दा मेजना-

पित्रका के करीदने के विषय में पत्र-व्यवहार और जन्दा भेजना आदि प्रिंतिपछ बोरियण्डल कालेज लाहौर के नाम से होना चाहिये । लेकसम्बन्धी पत्र-व्यवहार सम्पादक के नाम होने चाहिएं।

प्राप्तिस्थान-

यह पत्रिका ओरियप्टल कालेज छादौर के दफ्तर से करीदी आ सकती है।

पञ्जाबी विभाग के सम्पादक सरदार बखदेवसिंद बी. यः हैं। **यदी इस** विभाग के वक्तरदायी हैं।

### विषय-सूची

पुराणोपपुराणान्तर्गतानि राजनीतिप्रकरणानि— एम० ए०, एम० खो० एत० इत्युराधिजुरा जारीसत्तातसास्त्रिणा संकतितानि । तत्रेत्थं विन्यासः—

| ₹. | मत्स्यपुरागान्तर्गतं राजनीतित्रकरगाम    | १—३६                                  |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| ₹. | अग्निपुराणान उर्गतं राजनीतियकस्ण र्     | <b>રુષ—</b> હદ                        |
| ₹. | मार्कएडेययुरागान्तर्गतं राजनीतित्रकरणम् | <b>5</b> <del>−−</del> 3 <del>0</del> |
|    | गरुडपुरायान्तर्गतं राजनीतिप्रकरयान      | ⊏१ <b>१</b> ०४                        |
|    | •                                       | (क्रमशः                               |

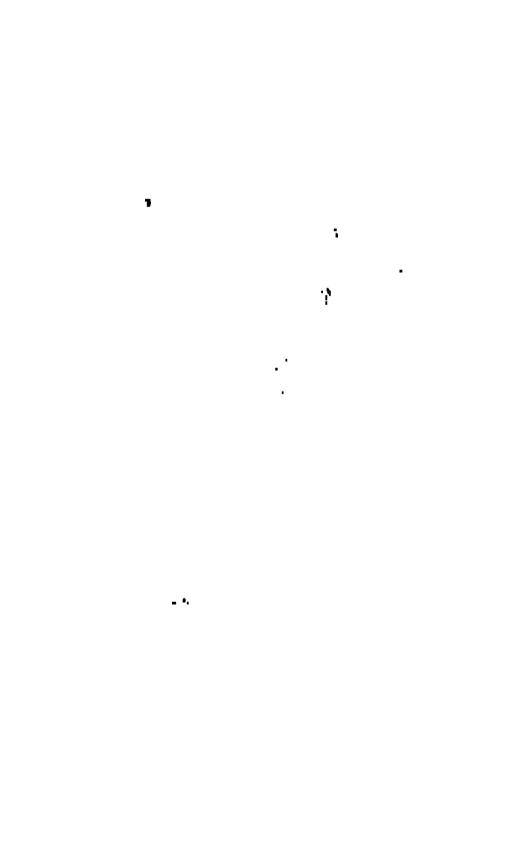

# मत्स्यपुराणान्तर्गतं राजनीतिप्रकरणम्

[ एम॰ ए॰, एम॰ श्रो॰ एल॰, इत्युपाधिभूषितेन जगदीशशास्त्रिया संकलितम् ]

## अथ पञ्चदशााधकद्विशततमोऽध्यायः।

मनुख्वाच-

राज्ञोऽभिषिक्तमात्रस्य किं नु कृत्यतमं भवेत्। एतन्मे सर्वमाचच्च सम्यग्वेत्ति यतो भवान् ॥१॥

#### मतस्य उवाच-

द्यभिषेकार्द्वशिरसा राज्ञा राज्यावलोकिना। सहायवरगां कार्यं तत्र राज्यं प्रतिष्ठितम् ॥२॥ यदप्यल्पतरं कर्म तद्प्येकेन दुष्करम् महोद्यम् ॥ ३॥ पु**रु**षेगासहायेन किमु राज्यं तस्मात्सहायान्वरयेत्कुलीनान्नपति: स्वयम् । शूरान्कुलीनजातीयान्बलयुक्ताव्छ्यान्वितान् ॥ ४॥ रूपसत्त्वगुगोपेतान् सज्जनान्त्रमयाऽन्वितान् । क्रेशचमान्महोत्साहान्धर्भज्ञांश्च प्रियंवदान् हितोपदेशकालज्ञान् स्वाभिभक्तान्यशोऽर्थिनः एवंविधानसहायांश्च शुभकर्मसु योजयेत् ॥ ६ ॥ गुगाहीनानपि तथा विज्ञाय नृपतिः स्वयम् । कर्मस्वेव नियुञ्जीत यथायोग्येषु भागशः ॥ ७॥ शीलसम्पन्नो धनुर्वेदविशारदः इस्तिशिच्चाश्वशिचासु कुशलः श्लच्याभाषिता ॥ ८॥ निमित्ते शकुनज्ञाने वेत्ता चैव चिकितिसते । कृतज्ञ: कर्मगां शुरस्तथा क्रोशसहस्त्वृजुः ॥ ६॥ फल्गुसारविशेषवित् ब्यूहतत्त्वविधानज्ञः राज्ञः सेनापतिः कार्यो ब्राह्मणः चत्त्रियोऽथवा ॥१०॥ प्रांग्रः सुरूपो दत्तश्च प्रियवादी न चोद्धतः। चित्तप्राहश्च सर्वेषां प्रतीहारो विधीयते ॥११॥ यथोक्तवादी दृतः स्याद्देशभाषाविशारदः । शक्तः क्रोशसहो वाग्मी देशकालविभागवित् ॥१२॥ विज्ञातदेशकालश्च दूतः स स्यान्महीत्तितः । वक्ता नयस्य यः काले स दृतो नृपतेर्भवेत् ॥१३॥ प्रांशवोऽशयनाः शूरा दृढभक्ता निराकुलाः । राज्ञा तु रिच्चगाः कार्याः सदा क्रोशसहा हिताः ॥ १४ ॥ ष्ट्रानाहार्योऽनृशंसश्च रढभक्तिश्च पार्थिवे ताम्बूलधारी भवति नारी वाडप्यथ तद्गुगा ॥ १५ ॥ षाद्धगुएयविधितत्त्वज्ञो देशभाषाविशारदः । सान्धिविप्रहिकः कार्यो राज्ञा नयविशारदः ॥ १६॥ कृताकृतज्ञो भृत्यानां ज्ञेयः स्याद्देशरचिता । श्रायव्ययज्ञो लोकज्ञो देशोत्पत्तिविशारदः॥ १७॥ सुरूपस्तरुगः प्रांशुईढभक्तिः कुलोचितः । शूर: क्रोशसहश्चेव खड्गधारी प्रकीर्तितः॥ १८ ॥ शूरश्च बलयुक्तश्च गजाश्वरथकोविदः । धनुर्धारी भवेद्राज्ञ: सर्वेक्षेशसहः शुचिः ॥ १६॥ निमित्तराकुनज्ञानी हयशिद्याविशारदः हयायुर्वेदतत्त्वज्ञो भुवो भागविचत्तरगः ॥ २०॥ बलाबलज्ञो रथिनः स्थिरदृष्टिः प्रियंवदः शूरश्च कृतविद्यश्च सारथि: परिकीर्तित: ॥ २१ ॥ श्रनाहार्य: शुचिद्चिश्रिकित्सितविदां परः। सूदशास्त्रविधानज्ञ: सूदाध्यत्त: प्रशस्यते ॥ २२ ॥ सृद्शास्त्रविधानज्ञाः पराभेचाः कुलोद्रताः । सर्वे महानसे धार्या: कृत्तकेशनखा नराः ॥ २३ ॥ समः शत्रौ च मित्रे च धर्मशास्त्रविशारदः। विप्रमुख्यः कुलीनश्च धर्माधिकरणो भवेत् ॥ २४ ॥ कार्यास्तथाविधास्तत्र द्विजमुख्याः सभासदः । सर्वदेशाचराभिज्ञः सर्वशास्त्रविशारदः ॥ २४ ॥ लेखकः कथितो राज्ञः सर्वाधिकरगोषु वै । शीर्षोपेनान्ससम्प्रणीन् समश्रेणिगतान् समान् ॥ २६ ॥ श्रद्धान्यै लिखेद्यस्तु लेखकः स वरः स्मृतः। चपायवाक्यकुशलः सर्वशास्त्रविशारदः ॥ २७॥ बह्वर्थवक्ता चाल्पेन लेखकः स्याननृपोत्तम ! वाक्याभिप्रायतत्त्वज्ञो देशकाल्विभागवित् ॥ २८॥ श्रनाहार्थे भवेत्सक्तो लेखकः स्याननृपोत्तम ! पुरुषान्तरतत्त्वज्ञाः प्रांशवश्चाप्यलोलुपाः ॥ २६ ॥ धर्माधिकारियाः कार्या जना दानकरा नराः। प्वंविधास्तथा कार्या राज्ञा दौवारिका जनाः ॥ ३०॥ लोह्बस्त्राजिनादीनां रत्नानां च विधानवित् । विज्ञाता फल्गुसाराग्यामनाहार्यः श्रुचिः सदा ॥३१॥ निपुण्रश्चाप्रमत्तश्च धनाध्यत्तः प्रकीर्तितः॥ ३२॥ श्रायद्वारेषु सर्वेषु धनाध्यत्तसमा ब्ययद्वारेषु च तथा कर्तब्याः पृथिवीत्तिता।। ३३।। परम्परागतो यः स्यादृष्टाङ्गे सुचिकित्सिते। श्रनाहार्यः स वैद्यः स्याद्धमितमा च कुलोद्गतः ॥ ३४ ॥ प्रागाचार्यः स विज्ञेयो वचनं तस्य भूभुजा। राजन् ! राज्ञा सदा कार्ये यथा कार्ये पृथरजनैः ॥ ३४ ॥ हस्तिशिचाविधानज्ञो वनजातिविशारदः क्रेशचमस्तथा राज्ञो गजाध्यचः प्रशस्यते ॥ ३६॥ एतैरेव गुगोर्युक्तः स्थविरश्च विशेषतः । गजारोही नरेन्द्रस्य सर्वकर्मसु शस्यते ॥ ३७॥ हयशिचाविधानज्ञश्चिकित्सितविशारदः श्रश्वाध्यत्तो महीभर्तु: स्वासनश्च प्रशस्यते ॥ ३८ ॥ श्रनाहार्यश्र शुरश्र तथा प्राज्ञः कुलोद्रतः । दुर्गाध्यत्तः स्मृतो राज्ञा उद्युक्तः सर्वकर्मसु ॥ ३६ ॥ वास्तुविद्याविधानको लघुरस्तो जितश्रम:। दीर्घदर्शी च शूरश्च स्थपतिः परिकीर्तितः॥ ४०॥ यन्त्रमुक्ते पाणिमुक्ते विमुक्ते मुक्तधारिते । अस्त्राचार्यो निरुद्धेगः कुरालश्च विशिष्यते ॥ ४१॥ बृद्धः कुलोद्रतः सूक्तः पितृपैतामहः शुचिः ।

राज्ञामन्तःपुराध्यक्तो विनीतश्च तथेष्यते ॥ ४२॥ एवं सप्ताधिकारेषु पुरुषाः सप्त ते पुरे परीच्य चाधिकायीः स्यूराज्ञा सर्वेषु कर्मसु ॥ ४३॥ स्थापनाजातितत्त्वज्ञाः सततं प्रतिजागृताः ॥ ४४ ॥ राज्ञः स्यादायधागारे दत्तः कर्मस चोद्यतः । कर्माण्यपरिमेयानि रःज्ञो नृपक्कतोद्वह !॥ ४४॥ उत्तमाधममध्यानि बुद्ध्वा कर्माणि पार्थिवः। <del>उत्त</del>माधममध्येषु पुरुषेषु नियोजयेत् ॥ ४६ ॥ नरकर्मविपर्यासाद्वाजा नाशमवाप्नुयात् । नियोगं पौरुषं भक्ति श्रुतं शौर्यं कुलं नयम् ॥ ४७ ॥ ज्ञात्वा वृत्तिर्विधातव्या पुरुषायाां महीन्तिता । पुरुषान्तरविज्ञानतत्त्वसारनिबन्धनात् 11 X= 11 बहुभिर्मन्त्रयेत्कामं राजा मन्त्रं पृथक् पृथक्। मन्त्रियामिप नो क्रुयन्मिन्त्रमन्त्रप्रकाशनम् ॥ ४६॥ कचित्र कस्य विश्वासो भवतीह सदा नृग्णाम्। निश्चयस्तु सदा मन्त्रे कार्य एकेन सूरिगा॥ ४०॥ भवेद्वा निश्चयावाप्तिः परजुद्ध्युपजीवनात् एकस्यैव महीभर्तुभूयः कार्यो विनिश्चयः ॥ ५१॥ श्राह्मग्रान्पर्युपासीत त्रयीशास्त्रसुनिश्चितान् । नासच्छास्त्रवतो मूढांस्ते हि कोकस्य कएटका: ॥ ५२॥ बृद्धान् हि नित्यं सेवेत विप्रान्वेद्विदः शुचीन्। तेभ्यः शिचेत विनयं विनीतात्मा च नित्यशः ॥ ५३॥ सममां वशगां कुर्यास्पृथिवीं नात्र संशय: ॥ ५४ ॥ बहवोऽविनयाद् भ्रष्टा राजानः सपरिच्छदाः बनस्थाॐ । राज्यानि विनयात्प्रतिपेद्रि ॥ ४४ ॥ त्रैविद्येभ्यस्त्रयी विद्यां द्रण्डनीतिं च शाश्वतीम् । मान्वीत्तिकीं त्वात्मविद्यां वार्तारम्भांख्य लोकतः ॥ ५६॥ इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेहिवानिशम् । जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ ५७॥ वजेत राजा बहुभिः ऋतुभिश्च सद्चिग्रीः।

धर्मार्थ चैव विप्रेभ्यो दद्याद्रोगान्धनानि च ॥ ४८॥ सांवत्सरिकमाप्तेश्च राष्ट्रादाहारयेद् बलिम् । स्यात्स्वाध्यायपरो लोके वर्तेत पितृबन्धुवत् ॥ ५६ ॥ श्रावृत्तानां गुरुकुलाद् द्विजानां पूजको भवेत् । नृपाग्गामक्तयो होष निधिर्त्राद्योऽभिधीयते ॥ ६०॥ तं च स्तेना न वाऽमिन्ना हरन्ति न विनश्यति । तस्माष्ट्राज्ञा विधातव्यो ब्राह्मो वै ह्यत्त्यो विधि: ॥ ६१ ॥ समोत्तमाधमै राजा ह्याहूय पालयेत्त्रजा: । न निवर्तेत सङ्मामात् ज्ञात्त्रं व्रतमनुस्मरम् ॥ ६२॥ सङ्ग्रामेष्वनिवर्तित्वं प्रजानां परिपात्तनम् । शुश्रूषा त्राह्मगानां च राज्ञां निःश्रेयसं परम् ॥ ६३ ॥ क्रपगानाथवृद्धानां विधवानां च योषिताम् । योगचोमं च वृत्तिं च तथैव परिकल्पयेत् ॥ ६४॥ वर्गाश्रमन्यवस्थानं तथा कार्ये विशेषतः । स्वधर्मप्रच्युतान् राजा स्वधर्मे स्थापयेत्तथा ॥ ६५ ॥ श्राश्रमेषु तथा कार्यभन्नं तैलं च भाजनम् । स्वयमेवानयेद्राजा सस्कृतान्नावमानयेत् ॥ ६६ ॥ तापसे सर्वकार्यांग्य राज्यमात्मानमेव च निवेदयेत्प्रयत्नेन देवविश्वरमर्चयेत् ॥ ६०॥ द्वे प्रज्ञे वेदितव्ये च ऋज्वी वका च मानवै:। वक्रां ज्ञात्वा न सेवेत प्रतिबाधेत चाऽऽगताम् ॥ ६८ ॥ नास्य छिद्रं परो विद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु। गृहेत्कूर्म इवाङ्गानि रचेढिवरमात्मन: ॥ ६६॥ न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्तं नातिविश्वसेत् । विश्वासाद्रयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकुन्तति ॥ ७० ॥ विश्वासयेश्वाप्यपरं तस्वभूतेन हेतुना । बकविबन्तयेदर्थान् सिंहवच पराक्रमेत् ॥ ७१ ॥ वृकवश्वापि लुम्पेत शशवश्व विनिच्चिपेत् । दृदप्रहारी च भवेत्तथा शूकरवमृषः ॥ ७२ ॥ चित्राकारमः शिखिबद् दृढभक्तस्यथाश्ववत् ।

तथा च मधुराभाषी भवेत्कोकिलवश्रपः ॥ ७३॥ काकशक्की भवेत्रित्यं नाज्ञातवसर्ति वसेत् । नापरीचितपूर्व च भोजनं शयनं व्रजेत् ॥ ७४॥ पुष्पमलुद्धारं यञ्चान्यनमनु जोत्तम ! ॥ ७४ ॥ न गाहेज्जनसंवाधं न चाज्ञातजलाशयम् श्रपरीचितपूर्वे च पुरुषेराप्तकारिभिः ॥ ७६ ॥ नारोहेत्युखरं व्यालं वाऽदान्तं तुरगं तथा। नाविज्ञातां स्त्रियं गच्छेन्नेव देवोत्सवे वसेत्॥ ७७॥ नरेन्द्रलच्म्या धर्मञ् । त्राताऽश्रान्तो भवेननृषः । सद्भृत्याश्च तथा पुष्टाः सततं प्रतिमानिताः॥ ७८॥ राज्ञा सहायाः कर्तव्याः पृथिवीं जेतुमिच्छता। यथाही चाप्यसुभृतो राजा कर्मसु योजयेत्।। ७६॥ धर्मिष्ठान्धर्मकार्येषु शूरान संप्रामकर्मेसु । निपुग्गानर्थकृत्येषु सर्वत्रेव तथा शुचीन ॥ ८०॥ स्त्रीषु षण्डं नियुक्षीत तीच्यां दारुयाकर्मसु। धर्मे चार्थे च कामे च नये च रविनन्दन !।। ८१।। राजा यथाई कुर्याच उपधासिः परीक्षणम् । समतीतोपधानभृत्यानकुर्याच्छस्तवने चरान् 11 = 7 11 सत्पादान्वेषियो। यत्तांस्तदध्यचांस्त् कारयेत् । एवमादीनि कर्मािग् नृपैः कार्याग्य पार्थिव !।। ८३॥ नेष्यते राज्ञस्तीच्योपकरयाक्रमः । कर्मािया पापसाध्यानि यानि राज्ञो नराधिप ! ॥ ८४ ॥ सन्तस्तानि न कुर्वन्ति तस्मात्तानि त्यजेन्नृपः। नेष्यते पृथिवीशानां तीच्याोपकरयाकिया ॥ = ॥ ॥ यस्मिनकर्मिया यस्य स्याद्विशेषेगा च भौशलम्। त्तस्मिन्कर्मीया तं राजा परीच्य विनियोजयेत्॥ ८६॥ पितृपैतामहान् भृत्यान सर्वकर्मसु योजयेत्॥ ८७॥ विना दायादश्वत्येषु तत्र ते हि समागताः । राजा दायादकृत्येषु परीच्य तु कृतानरान् ॥ 🖛 ॥ मियुङ्गीत महाभाग ! तस्य ते हितकारियाः ॥ ८६ ॥

परराजगृहात्प्राप्ताञ्जनसङ् प्रहकाम्यया दुष्टान्वाऽप्यथवाऽदुष्टानाश्रयीत प्रयञ्गतः ॥ ६०॥ दुष्टं विज्ञाय विश्वासं न कुर्यात्तत्र भूमिपः । वृत्ति तस्यापि वर्तेत जनसङ्ग्रहकाम्यया ॥ ६१ ॥ राजा देशान्तरप्राप्तं पुरुषं पूजयेद् भृशम् । ममायं देशसम्त्राप्तो बहुमानेन चिन्तयेत् ॥ ६२ ॥ कामं भृत्यार्जनं राजा नैव क्रुयीन्नराधिप ! न च वाऽसंविभक्तांस्तान् भृत्यान् क्रुयित्कथञ्चन ॥ ६३ ॥ शत्रवोऽग्निविषं सर्पो निस्त्रिश इति चैकतः भृत्या मनुजशार्देल रुषिताश्च तथैकत: ॥ ६४ ॥ तेषां चारेगा चारित्रं राजा विज्ञाय नित्यशः। गुणिनां पूजनं दुर्यान्निर्गुणानां च शासनम् ॥ ६५ ॥ कथिता: सततं राजन्! राजानश्चारचत्तुषः ॥ ६६ ॥ स्वके देशे परे देशे ज्ञानशीलान्त्रिचचागान् । श्रनाहार्यान्क्रोशसहान्नियुञ्जीत तथा चरान ॥ ६७॥ जनस्याविदितान्सौम्यांस्तथाऽज्ञातान्परस्परम् । विणाजो मन्त्रकुशलान्सांवत्सरचिकित्सकान् ॥ ६८ ॥ तथा प्रत्रजिताकारांश्चारान् राजा नियोजयेत् ॥ ६६ ॥ नैकस्य राजा श्रद्दध्याचारस्यापि सुभाषितम् । द्रयो: सम्बन्धमाज्ञाय श्रद्धयात्रुपतिस्तदा ॥१००॥ परस्परस्याविदिनौ यदि स्यातां च ताबुभौ । तस्माद्राजा प्रयत्नेन गृढांस्रारान्नियोजयेत् ॥१०१॥ राज्यस्य मूलमेतावद्या राज्ञश्चारदर्शिता। चारायामपि यक्नेन राज्ञा कार्य परीच्चयाम् ॥ १४२॥ रागापरागौ भृत्यानां जनस्य च गुगागुगान् । सर्वे राज्ञां चरायत्तं तेषु यन्नपरो भनेत् ॥१०३॥ कर्मणा केन में लोके जनः सर्वोऽन्रज्यते । विरज्यते केन तथा विज्ञेयं तन्मही चिता ॥१०४॥ अनुरागकरं लोके कर्म कार्य महीिद्यता। विरागजनकं लोके वर्जनीयं विशेषतः りその父川

जनानुरागप्रभवा हि लच्मी राज्ञां यतो भास्करवंशचन्द्र ! तस्मात्प्रयत्नेन नरेन्द्रगुख्यैः

कार्योऽनुरागो भुवि मानवेषु ॥१०६॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराग्रो राज्ञां सहायसम्पत्तिनीम पञ्चदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥

### अथ षोडशाधिकदिशततमोऽध्यायः।

मत्स्य खवाच---

यथाऽनुवर्तितव्यं स्यान्मनो राज्ञोऽनुजीविभिः । तथा ते कथयिष्यामि निबोध गहतो सम ॥१०७॥ ज्ञात्त्रा सर्वातमना कार्य स्वशक्तया रविनन्दन ! राजा यत्त् वदेद्वाक्यं श्रोतव्यं तत्प्रयत्नतः ॥१०८॥ श्राचिप्य वचनं तस्य न वक्तव्यं तथा वचः ॥१०६॥ श्रनुकूलं प्रियं तस्य वक्तव्यं जनसंसदि । रहोगतस्य वक्तव्यमित्रयं तद्धितं भवेत् ॥११०॥ परार्थमस्य वक्तव्यं स्वस्थे चेतसि पार्थिव । स्वार्थः सहद्भिवेक्तव्यो न स्वयं तु कथञ्चन ॥१११॥ कार्यातिपातः सर्वेष रिचतव्यः प्रयत्नतः। नच हिंस्यं धनं किक्किन्नियुक्तेन च कर्मिशा ॥११२॥ नोपेच्यस्तस्य मानश्च तथा राज्ञः प्रियो भवेत्। राज्ञस्य न तथा कार्य वेषभाषितचेष्टितम् ॥११३॥ राजलीला न कर्तेच्या तद्विद्विष्टं च वर्जयेत् । राज्ञ: समोऽधिको वा न कार्यो वेषो विज्ञानता ॥११४॥ चतादिषु तथैवान्यत्कोशलं तु प्रदर्शयेत् । प्रदेश्य कौशलं चास्य राजानं तु विशेषयेत् ॥११४॥ श्रन्तःपुरजनाध्यत्तेवे रिद्तैर्निराकृतैः संसर्ग न त्रजेद्राजनिवना पार्थिवशासनात् ॥११६॥ निःस्नेहतां चावमानं प्रयत्नेन तु गोपयेत्। यस गुद्धं भवेष्ट्राङ्को न तङ्कोके प्रकाशयेत् ॥११७॥ नृपेगा श्रावितं यत्स्याद्वाच्यावाच्यं नृपोत्तम !

न तत्संश्रावयेक्षोके तथा राज्ञोऽप्रियो भवेत् ॥११८॥ **आज्ञाप्यमाने वाऽ**न्यस्मिन् समुत्थाय त्वरान्वित: । किमहं करवागीति वाच्यो राजा विजानता ॥११६॥ कार्यावस्थां च विज्ञाय कार्यमेव यथा भवेत्। सततं क्रियमागोऽस्मिल्लाघवं तु क्रजेद्ध्रुवम् ॥१२०॥ राञ्च: प्रियाग्ति वाक्यानि न चात्यर्थे पुन: पुन: । न हास्यशीलस्तु भवेत्र चापि भृकुटीमुख: ॥१२१॥ नातिवक्ता न निर्वक्ता न च मात्सरिकस्तथा । श्रात्मसम्भावितश्चैव न भवेत् कथञ्चन ॥१२२॥ दुष्कृतानि नरेन्द्रस्य नतु सङ्कीर्तयेत्क्वित् । वस्त्रमस्त्रमलङ्कारं राज्ञः दत्तं तु धारयेत् ॥१२३॥ श्रीदार्येगा न तद्देयमन्यस्मै भृतिमिच्छता । न चैवात्यशनं कार्ये दिवा स्वप्नं न कारयेतु ॥१२४॥ नानिर्दिष्टे तथा द्वारे प्रविशेत्त कथञ्चन । न च पश्येत् राजानमयोग्यासु च भूमिषु ॥१२४॥ राज्ञस्तु द्विगो पार्श्वे वामे चोपविशेत्तदा । पुरस्ताच तथा पश्चादासनं तु विगर्हितम् ॥१२६॥ जुम्भां निष्ठीवनं कासं कोपं पर्यस्तिकाश्रयम् । मृक्कुटिं वान्तमुद्रारं तत्समीपे विवर्जयेत् ॥१२७॥ स्वयं तत्र न कुर्वीत स्वगुगारूय।पनं बुध: । स्वगुगाख्यापने युक्त्या परमेव प्रयोजयेत् ॥१२**८॥** हृदयं निर्मलं कृत्वा परां भक्तिमुपाश्रितैः श्चनुजीविगर्पोर्भाव्यं नित्यं राज्ञामतिन्द्रतै: ॥१२६॥ शाक्यं लौल्यं च पैशुन्यं नास्तिक्यं चुद्रता तथा । चापल्यं च परित्याज्यं नित्यं राज्ञोऽनुजीविभिः ॥१३०॥ श्रतेन त्रिचाशीलैश्च संयोज्यात्मानमात्मना । राजसेवां ततः कुर्याद् भूतये भूतिवर्धनीम् ॥१३१॥ नमस्कार्याः सदा चास्य पुत्रवल्लभमन्त्रियाः । सचिवैश्वास्य विश्वासो नतु कार्यः कथञ्चन ॥१३२॥ ष्पपृष्टश्चास्य न ब्र्यात्कामं ब्र्यात्तथापदि ।

हितं तथ्यं च वचनं हितै: सह सुनिश्चितम् ॥१३३॥ चित्तं चैवास्य विज्ञेयं नित्यमेघानुजीविना। भर्तुराराधनं कुर्याचित्रज्ञो मानवः सुखम् ॥१३४॥ रागापरागा चैवास्य विज्ञेयो भूतिमिच्छता । त्यजेद्विरक्तं नृपति रक्ताद्वृत्ति तु कारयेत् ॥१३४॥ विरक्तः कारयेन्नाशं विपच्चाभ्युदयं तथा । श्राशावर्धनकं कृत्वा फलनाशं करोति च ॥१३६॥ श्रकोपोऽपि सकोपाभः प्रसन्नोऽपि च निष्फलः। वाक्यं च समदं विक्त वृत्तिच्छेदं करोति वै ॥१३७॥ प्रदेशवाक्यमुद्ति न च सम्भावयेत्तथा । त्राराधनासु सर्वासु सुप्रवच विचेष्टते ॥१३८॥ कथासु दोषं चिपति वाक्यभङ्गं करोति च। लच्यते विमुखश्चैव गुणसङ्कीर्तनेऽपि च ॥ १३६॥ दृष्टिं चिपति चान्यत्र क्रियमागो च कर्मिगा। विरक्ततन्त्रम्ं चैतच्छ्गा रक्तस्य लन्नगम् ॥१४०॥ दृष्ट्रा प्रसन्नो भवति वाक्यं गृह्णाति चाऽऽद्रात्। कुशलादिपरिपश्नं सम्प्रयच्छति चाऽऽसनम् ॥१४१॥ विविक्तदर्शने चास्य रहस्येनं न शङ्कते। जायते हृष्टवद्नः अत्वा तस्य त तत्कथाम् ॥१४२॥ श्रप्रियाण्यपि वाक्यानि तदुक्तान्यभिनन्द्ते । **उपायनं च गृह्वाति स्तोकमप्याद्**रात्तथा ॥१४३॥ कथान्तरेष स्मरति प्रहृष्टबद्नस्तथा । इति रक्तस्य कर्तव्या सेवा रविकुलोद्वह !।।१४४॥ श्रापत्स् न त्यजेतपूर्वे विरक्तमपि सेवितम् ॥१४४॥ मित्रं न चापत्सु तथा च मृत्यं

त्यर्जान्त ये निर्गुगामप्रमेयम् । विभुं विशेषेगा च ते ब्रजन्ति

सुरेन्द्रधामामरवृन्दजुष्टम् ॥१४६॥ इति भीमात्स्ये महापुराणे राजधर्मेऽनुजीविवर्तनं नाम षोडशाधिकद्विशत-तमोऽध्यायः।

#### अथ सप्तदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः

#### मत्स्य खवाच---

राजा सहायसंयुक्तः प्रभूतयवसेन्धनम् । रम्यमानतसामन्तं मध्यमं देशमावसेत् ॥१४७॥ वैश्यशूद्रजनप्रायमनाहार्ये तथा परैः । कि ख्रिद्र ब्राह्मग्रसंयुक्तं बहुकर्मकरं तथा ॥१४८॥ श्रदेवमातृकं रम्यमनुरक्तजनान्वितम् । करैरपीडितं चापि बहुपुष्पफलं तथा ॥१४६॥ श्रगम्यं परचकाणां तद्वासगृहमापदि । समदु:खसुखं राज्ञः सततं प्रियमास्थितम् ॥१५०॥ सरीसृपविहीनं च व्याव्रतस्करवर्जितम् । एवंविधं यथालामं राजा विषयमावसेत् ॥१५१॥ तत्र दुर्ग नृपः कुर्यात्षएगामेकतमं बुधः। धनुर्दुर्ग महीदुर्ग नरदुर्ग तथैव च ॥१४२॥ वार्त्त चैवाम्बुदुर्ग च गिरिदुर्ग च पार्थिव ! सर्वेषामेव दुर्गागां गिरिदुर्ग प्रशस्यते ॥१४३॥ द्वरी च परिखोपेतं वप्राष्ट्रालकसंयुतम् । शतन्त्रमुख्येश्च शतशञ्च समानृतम् ॥१५४॥ गोपुरं सकपाटं च तत्र स्यात्सुमनोहरम्। सपताकं गजारूढो येन राजा विशेत्पुरम् ॥१४४॥ चतस्रश्च तथा तत्र कार्यास्त्वायतवीथयः एकस्मिस्तत्र वीध्यप्रे देववेश्म भवेद् हढम् ॥१५६॥ वीथ्यप्रे च द्वितीये च राजवेश्म विधीयते । धर्माधिकरणां कार्यं वीध्यप्रे च तृतीयके ।।१४७।। चतुर्थे त्वथ वीध्यप्रे गोपुरद्ध विधीयते । श्रायतं चतुरस्रं वा वृत्तं वा कारयेत्पुरम् ॥१५८॥ मुक्तिहीनं त्रिकोगां च यवमध्यं तथैव च । श्रर्धचन्द्रप्रकारं च वज्राकारं च कारयेत् ॥१५६॥ अर्धचन्द्रं प्रशंसन्ति नदीतीरेषु तद्रसन्। श्रन्यत्र तम्न कर्तव्यं प्रयन्नेन विज्ञानता ॥१६०॥ राज्ञा कोशगृहं कार्य दिल्लाो राजवेशमनः । तस्यापि द्विगो भागे गजस्थानं विधीयते ॥१६१॥ गजानां प्राङ्मुखी शाला कर्तव्या वाऽप्युद्ङ्मुखी। श्राप्नेये च तथा भागे श्रायधागारमिष्यते ॥१६२॥ महानसं च धर्मज्ञ ! कर्मशालास्तथा पराः । गृहं पुरोधस: कार्यं वामतो राजवेश्मन: ॥१६३॥ मन्त्रिवेद्विदां चैव चिकित्साकर्त्रोव च। तत्रैव च तथा भागे कोष्ठागारं विधीयते ॥१६४॥ गवां स्थानं तथैवात्र तुरगायाां तथैव घ । उत्तराभिमुखा श्रेगी तुरगागां विधीयते । १६४॥ द्त्तिगाभिमुखा वाऽथ परिशिष्टास्तु गर्हिताः। तुरगास्ते तथा धार्याः प्रदीपैः सार्वरात्रिकैः ॥१६६॥ क्षकटान्वानरांश्चेव मर्कटांश्च विशेषतः धारयेदश्वशालासु सवत्सां धेनुमेव च ॥१६७॥ श्रजाश्च धार्या यत्नेन तुरगागां हितैषिगा । गोगजाश्वादिशालासु तत्पुरीषस्य निर्गमः ॥१६८॥ श्रस्तं गते न कर्तव्यो देवदेवे दिवाकरे । तत्र तत्र यथास्थानं राजा विज्ञाय सारथीन् ॥ ६६॥ द्द्यादावसथस्थानं सर्वेषामनुपूर्वशः योधानां शिल्पिनां चैव सर्वेषामविशेषतः ॥१७०॥ द्द्याद्।वसथान्दुग कालमन्त्रविदां शुभान् । गोवैद्यानश्ववैद्यांश्च गजवैद्यांस्त्रथेव च ॥१७१॥ श्राहरेत भशं राजा दुर्गे हि प्रबला रुजः । कुशीलवानां विप्रागां दुर्गे स्थानं विधीयते ॥१७२॥ न बहुनामतो दुर्गे विना कार्य तथा भवेत्। दुर्गे च तत्र क व्या नानाप्रहरगानिवता: ॥१७३॥ सहस्रघातिनो राजंस्तेस्तु रत्ता विधीयते । दुर्गे द्वाराणि गुप्तानि कार्याण्यपि च भूभुना ॥१७४॥ सर्वेषामायुधानां प्रशस्यते सञ्जयश्चात्र धनुषां चोपग्रीयानां तोमराग्यां च पार्थिव ! ।।१७५॥

शरागामथ खड्गानां कवचानां तथैव च। लगुडानां गुडानां च द्वडानां परिघै: सह ॥१७६॥ **अरमनां च** प्रभूतानां मुद्ररायां तथैव च । त्रिशूलानां पट्टिशानां कुठाराग्यां च पार्थिव ! ॥१७७॥ प्रासानां च सशुलानां शक्तिनां च नरोत्तम! परश्रधानां चक्रागां वर्मगां चर्मभिः सह ॥१७८॥ कुद्दालरज्जुवेत्राग्यां पीठकानां तथैव च । तुषायाां चैव दात्रायामङ्गारायाां च संचयः ॥१७६॥ सर्वेषां शिल्पिभाग्डानां संचयश्चात्र चेष्यते । वादित्रागां च सर्वेषामोषधीनां तथैव च ॥१८०॥ यवसानां प्रभूतानामिन्धनस्य च संचयः गुडस्य सर्वतैलानां गोरसानां तथैव च ॥१८१॥ वसानामथ मज्जानां स्नायूनामस्थिभिः सह । गोचर्मपटहानां च धान्यानां सर्वतस्तथा ॥१८२॥ तथैवाभ्रपटानां च यवगोधूमयोरपि । रत्नानां सर्ववस्त्रायां लोहानामप्यशेषतः ॥१८३॥ कलायमुद्रमाषायां चयाकानां तिलैः सह । तथा च सर्वसस्यानां पांसुगोमययोरपि ॥१⊂४॥ शवासर्जरसं भूजी जतु लाचा च टङ्कराप्। राजा संचितुयाद् दुर्गे यचान्यद्पि किश्चन ॥१⊏५॥ कुम्भाश्चाशीविषैः कार्या व्यालसिंहाद्यस्तथा । मृगाश्च पत्तिगाश्चेव रत्त्यास्ते च परस्परम् ॥१८६॥ स्थानानि च विरुद्धानां सुगुप्तानि पृथक् पृथक् । कर्तव्यानि महाभाग ! यक्नेन पृथिवीचिता ।।१८७।। उक्तानि चाप्यनुक्तानि राजद्रव्याएयशेषनः । सुगुप्तानि पुरे कुर्याज्ञनानां हितकाम्यया ॥१८⊏॥ जीवकर्षभकाकोलमामलक्याटरूपकान् । शालपर्गी पृश्निपर्गी मुद्गपर्गी तथैन च ॥१८६॥ सावपर्णी च मेरे हे शारिवे हे बलात्रयम् । बीरा श्वसन्ती वृष्या च बृहती कएटकारिका ॥१६०॥

श्रुङ्गी श्रुङ्गाटकी द्रोगी वर्षाभूद्भरेगुका। मधुपर्गी विदार्थे द्वे महाचीरा महातपा: ॥१६१॥ धन्वनः सहदेवाङ्का कग्**टुकैर**ग्डकं विषः । पर्गी शताह्वा मृद्वीका फल्गुलर्जुरयष्टिकाः ॥१६२॥ शुकातिशुककाश्मर्यश्छत्रातिच्छत्रवीरग्याः । इन्तरिन्नविकाराश्च फाणिताद्याश्च सत्तम ! ॥१६३॥ सिंही च सहदेवी च विश्वेदेवाश्वरोधकम् । मधुकं पुष्पहंसाख्या शतपुष्पा मधूलिका ॥१६४॥ शतावरीमधूके च पिप्पलं तालमेव च। श्रात्मगुप्ता कट्फलाख्या दार्विका राजशीर्षकी ॥१६४॥ राजसर्षपधान्याकमृष्यप्रोक्ता तथोत्कटा । कालशाकं पद्मबीजं गोवल्ली मध्रविल्लका ॥१६६॥ शीतपाकी कुलिङ्गाची काकिन्नोरुपुष्पिका। पर्वतत्रपुसौ चोभौ गुझातकपुनर्नवे ॥१६७॥ कसेरुका तु काश्मीरी बिल्वशाल्ककेसरम्। शूकधान्यानि सर्वािख शमीधान्यानि चैव हि ॥१६८॥ चीरं चौद्रं तथा तकं तैलं मजा वसाघृतम्। नीपश्चारिष्टकचोडवातामासोमबागाकम् ॥१६६॥ एवमादीनि चान्यानि विज्ञेयो मधुरो गगाः । राजा संचिनुयात्सर्वे पुरे निरवशेषतः ॥२००॥ दाडिमाम्रातको चैव तिन्तिडीकाम्लवेतसम्। भन्यकर्कन्धुलकुचकरमर्दकरूपकम् ॥२०१॥ बीजपूरककरदूरे मालती राजबन्धुकम् । कोलकद्वयपर्यानि द्वयोराम्रातयोरपि ॥२०२॥ परावतं नागरकं प्राचीनारुकमेव च । कपित्थामलकं चुक्रफलं दन्तशठस्य च ॥२०३॥ जाम्बवं नवनीतस्त्र सौवीरकरुषोदके सुरासवं च मद्यानि मण्डतकद्धीनि च ॥२०४॥ शुक्तानि चैव सर्वागा ज्ञेयमाम्लगगां द्विज ! ः **एव**मादीनि चान्यानि राजा संचिनुयात्पुरे ॥२०५॥

**सैन्धवो**द्भिद्पाठेयपाक्यसामुद्रलोमकम् कुप्यसौवर्चलाविहवं बालकेयं यवाह्नकम् ॥२०६॥ श्रीर्व चारं कालभस्म विज्ञेयो सवग्रो गग्रा:। एवमादीनि चान्यानि राजा संचिनुयात्पुरे ॥२०७॥ पिष्पत्नी पिष्पत्नीमूलचव्यचित्रकनागरम् । कुबेरकं च मरिकं शिमुभङ्गातसर्वपाः ॥२०८॥ कुष्ठाजमोदा किणिही हिङ्गुमूलकधान्यकम् । कारवी कुञ्चिका याज्या सुमुखा कलमालिका ॥२०६॥ फिंगिज्भकोऽथ लशुनं भूस्तृयां सुरसं तथा । कायस्था च वय:स्था च हरितालं मनःशिला।।२१०॥ श्रमृता च रुद्नती च रोहिषं कुङ्कमं तथा। जया प्रग्डकाण्डीरं शल्लकी हिञ्जका तथा। ॥२११॥ सर्विपित्तानि मूत्रािि प्रायो हरितकानि च। संगतानि च मूलानि यष्टिश्चातिविषाणि च ॥२१२॥ फलानि चैव हि तथा सूचमैला हिंगुपत्रिका।।२१३॥ एवमादीनि चान्यानि गगाः कटुकसंज्ञितः राजा संचितुयाद् दुर्गे प्रयत्नेन नृपोत्तम ! ॥२१४॥ चन्द्नहीबेरकृतमालकदारबः मुस्तं हरिद्रानलदोशीरनक्तमालकदम्बकम् दुर्वी पटोलकटुका दन्तीत्वकपत्रकं स्वचा । किराततिक्तभूतुम्बी विषा चातिविषा तथा ॥२१६॥ तालीसपत्रतगरं सप्तपर्गाविकद्वताः काकोदुम्बरिका दिञ्यास्तथा चैव सुरोक्रवा ॥२१७॥ षड्मन्था रोहिग्री मांसी पर्पटश्चाथ दन्तिका। रसाञ्चनं भृङ्गराजं पतङ्गी परिपेत्तवम् ॥२१८॥ द्रःस्पर्शा गुरुगी कामा श्यामाकं गन्धनाकुली। तुषपर्याी न्याघनखं मिश्जष्टा चतुरङ्गला ॥२१६॥ रम्भा चैवाङ्कुरास्फोता तालास्फोता हरेग्रुका। वेताप्रवेतसस्तुम्बी विषाग्यी लोध्रपुष्पिग्यी ॥२२०॥ मालतीकरकृष्याख्या वृश्चिका जीवता तथा।

पर्याका च गुडूची च स गग्रस्तिकसंज्ञकः॥२२१ पवमादीनि चान्यानि राजा संचित्यात्पुरे । श्रभयामलकं चोमे तथैव च विभीतकम् ॥२२२॥ प्रियङ्गुधातकीपुष्पं मोचाख्या चार्जुनासनाः। श्रनन्ता स्त्री तुवरिका श्योगाकं कट्फलं तथा ॥२२३॥ भूजीपत्रं शिलापत्रं पाटलापत्रलोमकम् समङ्गात्रिवृतामुलकार्पासगैरिकाञ्जनम् ાારરજાા बिद्रमं समधूच्छिष्टं कुन्भिका कुमुदोत्पलम् । न्यप्रोधोदुम्बराश्वत्थिकग्रुकाः शिशपा शमी ॥२२५॥ प्रियालपीलकासारीशिरीषाः पदाकं तथा बिल्बोऽग्निमन्यः सन्तश्च श्यामाकं च बको घनम् ॥२२६॥ राजादनं करीरं च धान्यकं प्रियकस्तथा । कक्कोलाशोकबदरा: कदम्बखदिरद्वयम् ॥२२७॥ एषां पत्राया साराया मूलानि कुसुमानि च। एवमादीनि चान्यानि कषायाख्यो गर्गो मतः ॥२२८॥ प्रयत्नेन नृपश्रेष्ठ ! राजा संचिनुयात्परे कीटाश्च मारगो योग्या व्यङ्गतायां तथैव च ॥२२६॥ वातधूमाम्बुमार्गायाां दृषगानि तथैव च । धार्याणि पार्थिवैर्दुर्गे तानि वच्चामि पार्थिव ! ॥२३०॥ विषायाां धारयां कार्ये प्रयत्नेन महीभूजा। विचित्राश्चागदा धार्या विषस्य शमनास्तथा ॥२३१॥ रक्षोम्तिपशाचन्नाः पापन्नाः पुष्टिवर्धनाः । कलाविदश्च पुरुषाः पुरे धार्याः प्रयत्नतः ॥२३२॥ भीतान्त्रमत्तान्कुपितांस्तथैव च विमानितान । क्रुभृत्यान्पापशीलांश्च न राजा वासयेत्पुरे ॥२३३॥ यन्त्रायुधाट्टालचयोपप**शं** 

सममधान्योषधिसम्प्रयुक्तम् । विगरजनैश्चावृतमावसेत

दुर्ग सुषुप्तं नृपतिः सदैव ॥२३४॥ इति सीमास्स्ये महापुरायो राज्ञामोषध्यादिसंचयकथनं नाम सप्तदशाधिक द्विराततमोऽज्यायः॥

### अथाष्टादशाधिकदिशततमोऽध्यायः ।

ानुरवाच -

रत्नोन्नानि विषन्नानि यानि धार्याग्यि भूभुजा । श्रगदानि समाचन्दव तानि धर्मभृतां वर ! ॥२३५॥

त्स्य खवाच-

बिल्वाटकी यवचारं पाटला बाह्मिकोषगा। श्रीपर्गी शक्षकीयुक्तो निकाथ: प्रोक्तगं परम्।।२३६॥ सविषं प्रोचितं तेन सद्यो भवति निर्विषम । यवसैन्धवपानीयवस्त्रशच्यासनोदकम् 11२३७॥ कवचाभरणं छत्रं बालव्यजनवेशमनाम् । शेलुः पाटल्यतिविषा शिमुमूर्वा पुनर्नवा ॥२३८॥ समङ्गा वृषमृतं च कपित्थवृषशोषितम् । महादन्तराठं तद्वत्रोत्त्रयां विषनाशनम् ॥२३६॥ लाचापियक्गुमञ्जिष्ठाः सममेला हरेगुका। यष्टवाह्या मधुरा चैव बश्रुपित्तेन कल्पिता: ॥२४०॥ निखनेद्वोविषाग्रास्थं सप्तरात्रं महीतले ततः कृत्वा मिंग् हेम्रा बद्धं हस्तेन धारयेत्॥ २४१॥ संसृष्टं सविषं तेन सद्यो भवति निर्विषम् । मनोह्नया शमीपत्रं तुम्बिका श्वेतसर्षपाः ॥२४२॥ कपित्थक्रष्ठमञ्जिष्ठाः पित्तेन श्लच्याकल्पिताः। श्रुनो गोः कपिलायाश्च सौम्याचिप्तोऽपरो गदः ॥२४३॥ विषजित्परमं कार्ये मिश्रारत्नं च पूर्ववत् । मूषिका जतुका चापि हस्ते बद्ध्वा विषापहा ॥२४४॥ हरेग़्रामांसी मिश्चिष्ठा रजनी मधुका मधु। श्रचत्वस्पुरसं लाचा श्वपित्तं पूर्ववद्भुवि ॥२४५॥ वादित्राणि पताकाश्च पिष्टेरेतैः प्रलेपिताः । अत्वा रष्ट्रा समाघाय सद्यो भवति निर्विष: ॥२४६॥ त्र्यूष<mark>यां पञ्च</mark>लवयां <sup>4</sup>.ख्रिष्ठा रजनीद्वयम् । सुचमैला त्रिवृतापत्रं विडङ्गानीन्द्रवारुगी ॥२४७॥

मधुकं वेतसं चौद्रं विषागो च निधापयेत । तस्मादुष्याम्बना मात्रं प्रागुक्तं योजयेत्ततः ॥२४८॥ विष्मुक्तं जरं याति निविषं पित्तदोषकृत्। ग्रुक्तं सर्जरसोपेतं सर्पपा एलवालुकै: ॥२४६॥ सुवेगा तस्करसुरी कुसुमैरर्जुनस्य तु । धूपो वासगृहे हन्ति विषं स्थावरजङ्गमम् ॥२५०॥ न तत्र कीटा न विषं दर्दुरा न सरीस्रुपाः। न कृत्या कर्मणां चापि धूपोऽयं यत्र दह्यते ॥२४१॥ किएतेश्चन्द्नचीरपलाशद्र मवल्कलै: मृर्वे लावालुसरसानाकुर्लातगडुलीयकैः **IIマメマリ** काथः सर्वोदकार्येषु काकमाचीयतो हितः। रोचनापत्रनेपाली हुङ्कमै स्तिलकान्वहन 112X3II बाध्यतेऽस्माध नरनारीनृपप्रियः चूर्योईरिद्रामञ्जिष्ठाकि ग्रहीकग्रानिम्बजैः ।।२४४॥ दिग्धं निर्विषतामेति गात्रं सर्वविषार्दितम् । शिरीषस्य फलं पत्रं पुष्पं त्वङ्मूलमेव च ॥ २५४॥ गोमत्रघष्टो ह्यगदः सर्वेकर्मकरः स्मतः एकवीरमहौषध्यः शृह्या चातः परं नृप ! ॥२५६॥ वन्ध्या कर्कोटकी राजन्! विष्णुकान्ता तथोत्कटा। शतमूली सितानन्दा बला मोचा पटोलिका।।२५७॥ सोमा पिएडा निशा चैव तथा दुग्धरहा च या। स्थले कमलिनी या च विशाली शङ्कमूलिका ॥२५८॥ चारडाली हस्तिमगधा गोजापर्यी करम्भिका। रक्ता चैव महारक्ता तथा बर्हिशिखा च या।।२५६॥ कोशातकी नक्तमालं प्रियालं च सुलोचनी। वारुगी वसुगन्धा च तथा वै गन्धनाकुली ॥२६०॥ ईश्वरी शिवगन्धा च श्यामला वंशनालिका । जनुकाली महाश्वेता श्वेता च मधुयष्टिका ॥२६१॥ बज्रकः पारिभद्रश्च तथा वै सिन्धुवारकाः। जीव।नन्दा वसुच्छिद्रा नतनागरकएटका ॥२६२॥ नालं च जाली जाती च तथा च वटपत्रिका। कार्तस्वरं महानीला कुन्दुरुईसपादिका ॥२६३॥ मण्डुकपर्गा वाराही हे तथा तण्डुलीयके। सर्पाची लवली ब्राह्मी विश्वरूपा सुखाकरा ॥२६४॥ रुजापहा वृद्धिकरी तथा चैव त शब्यदा। पन्निका रोहिग्गी चैव रक्तमाला महौषधी ॥२६४॥ तथाऽऽमलकवन्दाकं श्यामचित्रफला च या काकोली चीरकाकोली पीलुपर्गी तथैव च ।।२६६॥ केशिनी वृश्चिकाली च महानागा शतावरी गरुडी च तथा वेगा जले कुमुदिनी तथा ॥२६७॥ स्थले चोत्पलिनी या च महाभूमिलता च या। उन्मादिनी सोमराजी सर्वेरत्नानि पार्थिव !।।२**६**⊏।। विशिखाऽमरकन्या ६ च कीटपत्तं विशेषतः जीवजातारच मगायः सर्वे धार्याः प्रयत्नतः ॥२६६॥ वैतालनाशनाः । विषद्राश्च कत्या विशेषात्ररनागाश्च गोखरोष्ट्रसमुद्भवाः 1126011 सर्पतित्तिरगोमायुबभ्रमण्डुकजाश्च सिंहव्याघ्रचीमार्जारद्वीपिवानरसम्भवाः ।।२७१॥ कपिञ्चला गजा वाजिमहिषैग्राभवाश्च ये ॥२७२॥ इत्येवमेतैः सकलैरुपेतैद्वं न्येः परार्ध्यः परिरक्तितः स्यात् । राजा वसेत्तत्र गृहे सुराभ्रे गुगान्विते तत्त्वग्यसम्प्रयुक्ते॥२७३॥

इति भीमात्स्ये महापुरागोऽगदाध्यायो नामाष्टादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः।

## अथैकोनविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

नुरुवाच---

त्स्य वताच-

राजरत्तारहस्यानि यानि दुर्गे निधापयेत् । कारयेद्वा महीभर्ता ब्रूहि तत्त्वानि तानि मे ॥२७४॥

शिरीषोदुम्बरशमीबीजपूरं घृतसुतम् । ज्ञुद्योगः कथितो राजन् ! मासार्थस्य पुरातनैः ॥२७४॥ कशेषफलमृतानि इन्नुमृतं तथा विषम् । द्वीचीरघतैर्मरङः सिद्धोयं मासिकः परः ॥२७६॥ नरं शस्त्रहतं प्राप्तो न तस्य मरणं भवेत् । कल्माषवेग्राना तत्र अनयेत् तु विभावसुम् ॥२७०॥ गृष्ठे त्रिरपस्ट्यं तु क्रियते यत्र पार्थिव ! नान्योऽग्निर्द्भवते तत्र नात्र कार्या विचारणा ॥२७८॥ कार्वासास्थि भुजङ्गस्य तेन निर्मोचनं भवेत्। सर्पनिर्वासने घूपः प्रशस्तः सततं गृहे ॥२७६॥ सामुद्रसैन्धवयवा विश्वरूग्धा च मृत्तिका । तयानुतिप्तं यद्वेश्म नामिना दश्चते नृप ! ॥२८०॥ दिवा च दुर्गे रक्योऽग्निर्वात बाते बिशेषत:। विषाच रच्यो नृपितस्तत्र युक्ति निबोध मे ॥२८१॥ क्रीडानिमित्तं नृपतिर्घारयेन्मृगपित्तयाः श्रज्ञं वे प्राक्परीचेत वही चान्यतरेषु च ॥२८२॥ वस्त्रं पुष्पमलङ्कारं भोजनाष्ट्रादनं तथा । नापरीत्तितपूर्वे तु स्पृशेदपि महीपतिः ॥२८३॥ स्याचासौ वक्त्रसंतप्तः सोद्वेगं च निरीचते । विषदोऽथ विषं दत्तं यच तत्र परीचते ॥२८४॥ स्रस्तोत्तरीयो विमनाः स्तम्भकुड्यादिभिस्तथा। प्रच्छादयति चाऽऽत्मानं लक्कते त्वरते तथा ।।२८४।। भुवं विलिखति श्रीवां तथा चालयते नृप ! करडूयति च मूर्घानं परिलोड्याननं तथा ॥२८६॥ कियासु स्वरितो राजन् ! विपरीतास्वपि ध्रुवम् । पवमादीनि चिह्नानि विषद्स्य परीचुरेत् ॥२८०॥ समीपैर्विचिपेद्वह्रौ तद्शं त्वरयान्वितः । इन्द्रायुधसवर्यो तु रूचं स्फोटसमन्वितम् ॥२८८॥ एकावर्ते तु दुर्गनिध भृशं चटचटायते तद्धूमसेवनाज्जन्तोः शिरोरोगश्च जायते ॥२८६॥ सविषेऽमे विजीयन्ते नच पार्थिव! मजिकाः । विजीनार्थ विपद्यन्ते संस्पृष्टे सविषे तथा ॥२६०॥ विरज्यति चकोरस्य दृष्टिः पार्थिवसत्तम ! विकृति च स्वरो याति कोकिलस्य तथा नृप !२६१॥ गतिः स्खलति हंसस्य भृक्कराजश्च कृत्रति । क्रौद्धो मदमथाभ्येति कृकवाकुर्विरौति च ॥२६२॥ विक्रोशति शुको राजन् ! सारिका वमते ततः। चामीकरोऽन्यतो याति मृत्युं कारव्डवस्तया ॥२६३॥ मेहते वानरो राजन्! ग्लायते आवजीवकः। इष्टरोमा भवेद बभ्रः पृषत्रश्चेव रोदिति ॥२६४॥ हर्षमायाति च शिक्षी विषसन्दर्शनान्नृप ! द्यनं च सविषं राजंश्चिरेगा च विपद्यते ॥२६५॥ तदा भवति निःभाव्यं पच्चपर्येषितोपमम् । व्यापन्नरसगन्धं च चन्द्रिकाभिस्तथा युतम् ॥२६६॥ व्यञ्जनानां तु शुष्कत्वं द्रवाणां बुद्बुदोद्भवः। ससैन्धवानां द्रव्यागां जायते फेनमालिता ॥२६७॥ सस्यराजिश्च ताम्रा स्यानीला च पयसस्तथा। कोकिलाभा च मद्यस्य तोयस्य च नृपोत्तम ! ॥२६८॥ धान्याम्लस्य तथा कृष्णा कपिला कोद्रवस्य च । मधुरयामा च तकस्य नीला पीता तथैव च ॥२६६॥ घृतस्योदकसंकाशा कपोताभा च मस्तुन: । हरिता माज्ञिकस्यापि तैलस्य च तथारुगा ॥३००॥ फलानामप्यपकानां पाकः सिप्नं प्रजायते । प्रकोपस्रीव पकानां माल्यानां म्लानता तथा ॥३०१॥ मृदुता कठिनानां स्यानमृदूनां च विपर्ययः सूचमायां रूपदलनं तथा चैवातिरङ्गता ॥३०२॥ श्याममण्डलता चैव वस्त्राणां वे तथैव च। लोहानां च मगीनां च मलपङ्कोपदिग्धता ॥३०३॥ श्रनुलेपनगन्धानां माल्यानां च नृपोत्तम ! विगन्धता च विज्ञेया वर्गानां म्लानता तथा ॥३ ४॥ पीतात्रभासता श्रेया तथा राजञ्जलस्य तु ॥३०४॥ दन्ता क्रोष्ठो त्वचः श्यामास्तनुसस्वास्तयेव 🔏 !

पवमादीनि चिह्नानि विज्ञेयानि नृपोत्तम !॥३०६॥ तस्माद्राजा सदा तिष्ठेन्मियामन्त्रीवधागदैः । चक्तैः संरक्षितो राजा प्रमादपरिवर्जकः ॥३०७॥ प्रजातरोर्मृलमिहावनीश-

स्तद्रचागाद्राष्ट्रमुपैति वृद्धिम् । तस्मात्त्रयत्नेन नृपस्य रज्ञा सर्वेगा कार्या रिववंशचन्द्र !।।३०८।। इति श्रीभात्स्ये महापुरागो राजधर्मे राजरत्ना नामैकोनविंशत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः ।

## अथ विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः।

#### मत्स्य ख्वाच--

राजन् ! पुत्रस्य रज्ञाच कर्तव्या पृथिवीचिता। म्राचार्यश्चात्र कर्तव्यो नित्ययुक्तरच रिन्नभि: ॥३०६॥ धर्मकामार्थशास्त्रागि धनुर्वेदं च शिच्चयेत्। रथे च कुञ्जरे चैनं व्यायामं कारयेत्सदा ॥३१०॥ शिक्पानि शिच्चयेचेनं नाप्नैर्मिथ्याप्रियं वदेत्। शरीररत्त्राव्याजेन रिच्चगोऽस्य नियोजयेत् ॥३११॥ न चास्य सङ्गो दातव्यः ऋद्धलुब्धावमानितैः। तथा च विनयेदेनं यथा यौवनगोचरे ॥३१२॥ इन्द्रियेर्नापकृष्येत सतां मार्गात्सुदुर्गमात् । गुगाधानमशक्यं तु यस्य कर्तुं स्वभावतः ॥३१३॥ बन्धनं तस्य कर्तव्यं गुप्रदेशे सुस्वान्वितम् । श्रविनीतकुमारं हि फुलमाशु विशीर्यते ॥३१४॥ श्रधिकारेषु सर्वेषु विनीतं विनियोजयेत । श्रादी स्वल्पे ततः पश्चात्क्रमेगाथ महत्स्विप ॥३१५॥ स्गया पानमत्तांश्च वर्जयेत्पृथिवीपति: पतांस्तु सेवमानास्तु विनष्टाः पृथिवीचितः ॥३१६॥ बहवो नृपशादूल ! तेषां संख्या न विद्यते । वृथाटनं दिवास्वप्नं विशेषेया विवर्जयेत् ॥३१७॥

वाक्वारुष्यं न कर्तव्यं द्रडपारुष्यमेव च । परोक्तनिन्दा च तथा वर्जनीया महीचिता ॥३१८॥ श्रर्थस्य दूषगां राजा द्विप्रकारं विवर्जयेत् । श्रर्थानां दृषगां चैकं तथार्थेषु च दृषगाम् ॥३१६॥ प्राकाराणां समुच्छेदो दुर्गादीनामसत्क्रिया । श्रर्थानां दृषगां प्रोक्तं विप्रकीर्गात्वमेव च ॥३२०॥ त्रादेशकाले यदानमपात्रे दानमेव च ऋर्थेषु दृष्यां प्रोक्तमसत्कर्मप्रवर्तनम् ॥३२१॥ कामः क्रोधो मदो मानो लोभो हर्षस्तथैव च। पते वर्ज्याः प्रयत्नेन साद्रं पृथिवीचिता ॥३२२॥ एतेषां विजयं दृत्वा कार्यो भृत्युजयस्ततः । क्रत्वा भृत्यज्ञयं राजा पौराखानपदाक्षयेत् ॥३२३॥ कृत्वा च विजयं तेषां शत्रून्वाद्यांस्ततो जयेत्। बाह्याश्च विविधा ज्ञेयास्तुल्याभ्यन्तरकुन्निमाः ॥३२४॥ ्गुरवस्ते यथापूर्वे तेषु यत्नपरो भवेत् । पितृपैतामहं मित्रममित्रं च तथा रिपोः ॥३२४॥ कुत्रिमं च महाभाग ! मित्रं त्रिविधमुच्यते । तथाऽपि च गुरुः पूर्वे भवेत्तत्रापि चाऽऽहत: ॥३२६॥ स्वाम्यमात्यो जनपदो दुर्ग दरुडस्तथैव च । कोशो भित्रं च धर्मज्ञ ! सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते ॥३२७॥ सप्ताङ्गस्यापि राज्यस्य मूलं स्वामी प्रकीर्तितः। तन्मूलस्वात्तथाङ्गानां स तु रचयः प्रयत्नतः ॥३२८॥ षडङ्गरत्ना कर्तव्या तथा तेन प्रयत्नतः श्रक्केभ्यो यस्तथैकस्य द्रोहमाचरतेऽल्पधी: ॥३२६॥ वधस्तस्य त कर्तव्यः शीघमेव महीचिता । न राज्ञा मृदुना भाग्यं मृदुर्हि परिभूयते ॥३३०॥ न भाव्यं दारगोनातितीचगादुद्विजते जनः । काले मृदुर्थो भवति काले भवति दादयाः ॥३३१॥ राजा लोकद्वयापेची तस्य लोकद्वयं भवेत् । भृत्यैः सह महीपातः एरिहासं विवर्जयेत् ॥३३२॥

भृत्याः परिभवन्त्रीह नृपं हर्षेवशं गतम् । म्यसनानि च सर्वाचा भूपतिः परिवर्जयेत् ॥३३३॥ कोकसंमहग्रार्थाय कृतकव्यसनी भवेत् । शौरडीरस्य नरेन्द्रस्य नित्यमुद्रिकःचेतसः ॥३३४॥ जना विरागमायान्ति सदा दुःसेव्यभावत: । स्मितपूर्विभगषी स्यात्सर्वस्यैव महीपतिः ॥३३४॥ वध्येष्विप महाभाग ! भ्रूकुर्टि न समाचरेत् । भाव्यं धर्मभृतां श्रेष्ठ ! स्थूततच्येगा भूभुजा ॥३३६॥ स्थूससच्यस्य बशगा सर्वा भवति मेदिनी । **अदीर्घतुत्रश्च भवेत्सर्वकर्मसु पार्थिव: ॥३३७॥** दीर्घसूत्रस्य नृपतेः कर्महानिर्ध्रवं भवेत् । रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मिया ॥३३८॥ श्रिवे चैव कर्तव्ये दीर्घसूत्रः प्रशस्यते । राज्ञा संवृतमन्त्रेषा सदा भाव्यं नृषोत्तम ! ॥३३६॥ तस्यासंवृतमन्त्रस्य राज्ञः सर्वापदो ध्रुवम् । कृतान्येव तु कार्यागि ज्ञायन्ते यस्य भूपते: ॥३४०॥ नारब्धानि महाभाग ! तस्य स्याद्वसुवा वशे । मन्त्रमुलं सदा राज्यं तस्मानमन्त्रः सुरन्तितः ॥३४१॥ कर्तव्यः पृथिवीपालैर्मन्त्रमेद्सयात्सद्। मन्त्रविस्साधितो मन्त्रः संपत्तीनां सुखावहः ॥३४२॥ मन्त्रच्छलेन बहुवो विमष्टाः पृथिवीचितः । आकारैरिक्कितैर्गत्या चेष्ट्या भाषतेन च ॥३४३॥ नेत्रवकुत्रविकारैश्र गृद्यतेऽन्तर्गतं मनः । म यस्य कुशहीस्तस्य वशे सर्वा वसुन्धरा ॥३४४॥ भवतीह महीभर्तुः सदा पार्थिवनन्दन ! नैकस्तु मन्त्रयेनमन्त्रं राजा न बहुभिस्सह ॥३४४॥ नाऽऽरोहेष्टिषमां नावमपरीचितनाविकाम् ये चास्य भूमिजयिनो भवेयुः परिपन्थिनः ॥३४६॥ तानानयेढशे सर्वान सामादिभिरुपक्रमैः । वशा न स्थाल्कशीमाव: ,प्रजास।मनवेचया ॥३४७॥

तथा राज्ञा प्रकर्तव्यं स्वराष्ट्रं परिरच्नता ।
मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्शयत्यनवेत्तया ॥३४८॥
सोऽविराद्भ्रश्यते राज्याज्ञीविताच सवान्धवः ।
भृतो वत्सो जातवतः कर्मयोग्यो यथा भवेत् ॥३४६॥
तथा राष्ट्रं महाभाग ! भृतं कर्मसहं भवेत् ।
यो राष्ट्रमनुगृद्धाति राज्यं स परिरच्नति ॥३४०॥
संजातमुपजीवेत्तु विन्दते स महत्फलम् ।
राष्ट्राद्धिरएयं धान्यं च मही राजा सुरच्निताम् ॥३४१॥
महता तु प्रयत्नेन स्वराष्ट्रस्य च रच्निता ।
नित्यं स्वेभ्यः परेभ्यश्च यथा माता यथा पिता ॥३४२॥
गोपितानि सदा कुर्यात्संयतानीन्द्रियाशि च ।
अजस्मुपयोक्तव्यं फलं तेभ्यस्तथैव च ॥३४३॥
सर्व कर्मेदमायत्तं विधाने देवमानुषे ।
तयोदेवमचिन्त्यं च पौरुषे विद्यते क्रिया ॥३४४॥
एवं महीं पालयतोऽस्य भर्तुकाँकानरागः परमो भवेत्त ।

लोकानुरागः परमो भवेतु । लोकानुरागप्रभवा च लच्मी-

र्लन्दमीवतश्चापि परा च कीर्ति: ॥३४४॥ ५ इति श्रीमारस्ये महापुरागो राजधर्मानुकीर्तने विंशत्यधिकद्विशततमोऽज्यायः।

#### अथैकविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

मनुस्वाच-

दैवे पुरुषकारे च किं ज्यायस्तद् व्रवीहि मे। अत्र मे संशयो देव! छेत्तमह्हस्यरोषतः ॥३५६॥

#### मस्य उवाच-

स्वमेव कर्म दैवाख्यं विद्धि देहान्तरार्जितम् । तस्मात्पौरुषमेवेह श्रेष्ठमाहुर्मनीषियाः ॥३४७॥ प्रतिकृतं तथा दैवं पौरुषेया विहन्यते । मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यमुत्थानश।लिनाम् ॥३४८॥

येषा पूर्वेकृतं कर्म सात्विकं मनुजोत्तम ! पौरुषेया विना तेषां केषाञ्चिद् दृश्यते फलम् ॥३५६॥ कर्मगाः प्राप्यते लोके राजसस्य तथा फलम्। कुच्छ्या कर्मगा विद्धि तामसस्य तथा फलम् ॥३६०॥ पौरुषेग्राप्यते राजन् ! प्रार्थितव्यं फलं नरै: । विज्ञानन्ति नराः पौरुषवर्जिताः ॥३६१॥ वैवमेव तस्मात् त्रिकालं संयुक्तं दैवं तु सफलं भवेत्। पौरुषं दैवसम्परया काले फलति पार्थिव !।।३६२॥ देवं पुरुषकारश्च कालश्च पुरुषोत्तम त्रयमेतन्मनुष्यस्य पिरिडतं स्यात्फलावहम् ॥३६३॥ कृषिवृष्टिसमायोग।दु दृश्यन्ते फलसिद्धयः तास्त काले प्रदश्यन्ते नैवाकाले कथञ्चन ॥३६४॥ तस्मारसदेव कर्तव्यं सधर्म पौरुषं नरै: विपत्ताविप यस्येह परलोके ध्रुवं फलम् ॥३६४॥ नालसाः प्राप्नवन्त्यर्थाम च दैवपरायगाः तस्मात्सर्वप्रयत्नेन पौरुषे यत्नमाचरेत् ॥३६६॥ त्यक्त्वाऽलक्षान्दैवपरानम्नुष्या-

नुस्थानयुक्तान् पुरुषान् हि लच्मीः । अन्विष्य यत्नाद् वृग्णुथाशृपेन्द्र !

तस्मात्सदोत्थानवताः हि भाव्यम् ॥३६७॥ इति श्रीमात्स्ये महापुराणे दैवपुरुषकारवर्णनं नामैकविंशत्यधिकद्विशततमोऽज्यायः

#### अथ द्वाविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ मनुस्ताच –

उपायांस्त्वं समाचच्व सामपूर्वान्महाद्युते ! लच्चगां च तथा तेषां प्रयोगं च सुरोत्तम ! ॥३६८॥

मत्स्य खवाच —

साम भेदस्तथा दानं दण्डश्च मनुजेश्वर ! ु उपेन्ना च तथा माया, इन्द्रजालं च पार्थिव ! ॥३६६॥ प्रयोगाः कथिताः सप्त तन्मे निगद्तः शृगु ।

क्विविधं कथितं साम तथ्यं चातथ्यमेव च ॥३७०॥

तत्राप्यतथ्यं साधूनामाकोशायेव जायते ।

तत्र साधुः प्रयत्नेन सामसाध्यो नरोत्तम !॥३७१॥

महाकुलीना ऋजवो धर्मनित्या जितेन्द्रयाः ।

सामसाध्या न चातथ्यं तेषु साम प्रयोजयेत् ॥३७२॥

तथ्यं साम च कर्तव्यं कुलशीलादिवर्यानम् ।

तथा तदुपचारागां कृतानां चैव वर्यानम् ॥३७३॥

श्रनयेव तथा युक्त्या कृतज्ञाख्यापनं स्वकम् ।

एवं साम्ना च कर्तव्या वशगा धर्मतत्पराः ॥३७४॥

साम्ना यद्यपि रच्चांसि गृह्वन्तीति परा श्रुतिः ।

तथाप्येतदसाधूनां प्रयुक्तं नोपकारकम् ॥३७४॥

श्रतिशङ्कितमित्येवं पुरुषं सामवादिनम् ।

श्रसाधवो विजानन्ति तस्मात्त्तेषु वर्जयेत् ॥३७६॥

ये गुद्धवंशा श्रुजतः प्रग्रीता

धर्मे स्थिताः सत्यपरा विनीताः ।
ते सामसाध्याः पुरुषाः प्रदिष्टा
मानोश्रता ये सततं च राजन् ! ॥३७७॥
इति श्रीमात्स्ये महापुरायो राजधर्मे सामबोधो नाम द्वाविंशत्यधिकद्विशनतमोऽध्यायः ॥

## अथ त्रयोविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः।

त्स्य ख्वाच-

परस्परं तु ये दुष्टाः क्रुद्धा भीतावमानिताः।
तेषां भेदं प्रयुद्धीत भेदसाध्या हि ते मताः।।३७८॥
ये तु येनैव दोषेगा परस्मान्नापि विभ्यति ।
ते तु तद्दोषपातेन भेदनीया भृशं ततः ॥३७६॥
श्चात्मीयां द शेयेदाशां परस्माद्दश्येद्भयम् ।
पवं हि भेदयेद्भिनान्यश्वादशमानयेत् ।।३८०।।

संहता हि विना मेदं शकेगापि सुदु:सहाः । मेदमेव प्रशंसन्ति तस्मान्नयविशारदाः ॥३८१॥ स्वमुखेनाश्रयेद्भेदं भेदं परमुखेन च। परीच्य साधु मन्येत भेदं परमुखाच्छुतम् ॥३८२॥ सद्य: स्वकार्यमुहिश्य कुम्रलैये हि भेदिताः । मेडितास्ते विनिर्दिष्टा नैव राज्ञार्थवादिभिः ॥३८३!! श्रन्तःकोपो बहि:कोपो यत्र स्यातां महीचिताम् । श्चन्तःकोपो महांस्तत्र नाशकः पृथिवीचिताम् ॥३८४॥ सामन्तकोपो बाह्यस्त कोपः प्रोक्तो महीभृतः। महिषीयवराजाभ्यां तथा सेनापतेर्नृप ! ॥३८४॥ श्रमात्यमन्त्रिगां चैव राजपुत्रे तथैव च । अन्तःकोपो विनिर्दिष्टो दारुगाः पृथिवीचिताम् ॥३८६॥ बाह्यकोपे समुत्पन्ने सुमहत्यपि पार्थिवः श्रद्धान्तस्तु महाभाग ! शीघ्रमेव जयी भवेत ॥३८०॥ श्रपि शक्रसमी राजा श्रन्त:कोपेन नश्यति। सोऽन्त:कोप: प्रयत्नेन तस्माद्रच्यो महीभृता ॥३८८॥ परतः कोपमृत्पाद्य भेदेन विजिगीवृगा । **इ**।तीनां भेदनं कार्ये परेषां विजिगीषुणा ॥३८६॥ रच्यञ्जेव प्रयत्नेन ज्ञातिभेदस्तथाऽऽत्मनः ज्ञातयः परितप्यन्ते सततं परितापिताः ॥३६०॥ तथापि तेषां कर्तव्यं सुगम्भीरेया चेतसा । **प्रह**्यां दानमानाभ्यां भेदस्तेभ्यो भयद्वरः ॥३६१॥ न ज्ञातिमनुगृह्वन्ति न ज्ञातिं विश्वसनित च। ज्ञातिभिर्भेदनीयास्तु रिपवस्तेन पार्थिवै: ॥३६२॥ भिन्ना हि शक्या रिपवः प्रभूताः

स्वल्पेन सैन्येन निहन्तुमाजौ । सुसंहतानां हि तदस्तु भेदः कार्यो रिपूणां नयशास्त्रविद्धिः ॥३६३॥

**इति** श्रीमात्स्ये महापुराग्रे राजधर्मे भेदप्रशंसा नाम त्रयोविशत्यधिक-

द्विशवतमोऽध्यायः॥

## अथ चतुर्विशत्यधिकदिशततमोऽध्यायः।

मत्स्य उवाच

सर्वेषामप्युपायानां दानं श्रेष्ठतमं मतम् । सदत्तेनेह भवति दानेनोभयलोकजित् ॥३६४॥ न सोऽस्ति राजन ! दानेन वशगो यो न जायते। दानेन वशगा देवा भवन्तीह सदा नृयाम् ॥३६४॥ दानमेवोपजीवन्ति प्रजाः सर्वा नृपोत्तम ! प्रियो हि दानवाँ ल्लोके सर्वस्यैवोपजायते ॥३६६॥ द।नवानचिरेगीव तथा राजा पराक्षयेत्। दानवानेव शक्तोति संहतान्मेदितुं परान् ॥३६७॥ यद्यप्यलुढ्धगम्भीराः पुरुषाः सागरोपमाः । न गृह्वन्ति तथाप्येते जायन्ते पत्तपातिनः ॥३६८।। म्बन्यमापि कतं दानं करोत्यन्यान्यथा वशे । चपायेभ्य: प्रशंसन्ति दानं श्रेष्ठतमं जनाः ॥३६६॥ दानं श्रेयस्करं पुंसां दानं श्रेष्ठतमं परम्। दानवानेव लोकेषु पुत्रत्वे घ्रियते सदा ॥४००॥ न केवलं दानपरा जयन्ति भूलोकमेकं पुरुषप्रवीराः। जयन्ति ते राजसुरेन्द्रलोकं सुदुर्जयं यो विबुधाधिवास: ॥४०९॥

इति श्रीमात्स्ये महापुराग्रो राजधर्मदानप्रशंसा नाम चतुर्विशत्यिषक-हिशततमोऽध्यायः ।

### अथ पञ्चविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः।

भरस्य खवाच-

न शक्या ये वशे कर्तुमुर्पायत्रितयेन तु । दण्डेन तान्वशीकुर्याद्दण्डो हि वशकुन्नृगाम् ॥४०२॥ सम्यक्त्रगायनं तस्य बतथा कार्यं महीचिता। थर्मशास्त्रानुसारेगा सुसहायेन धीमता ॥४०३॥ तस्य सम्यक् प्रगायनं यथा कार्यं मही चिता। धर्मज्ञानिर्ममानिष्परिप्रहान् ॥४०४॥ वानप्रस्थांश्च

स्ववेशे परदेशे वा धर्मशास्त्रविशारदान् । समीच्य प्रग्रायेहराडं सर्वे दराडे प्रतिष्ठितम् ॥४०५॥ ष्याश्रमी यदि वा वर्णी पूज्यो वाऽथ गुरुर्महान्। नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मेगा तिष्ठति ॥४०६॥ श्चद्रह्यान्द्र्यस्य राजा द्र्याश्चेवाप्यद्र्यस्य । इह राज्यात्परिश्रष्टो नरकं च प्रपद्मते ॥४०७॥ तस्माद्राज्ञा विनीतेन धर्मशास्त्रानुसारतः । द्ग्डप्रग्∣यनं कार्य लोकानुप्रहकाम्यया ॥४०⊂॥ यत्र श्यामो लोहिताचो दण्डश्चरति निर्भयः। प्रजास्तत्र न मुद्यन्ति नेता चेत्साघु पश्यति ॥४०६॥ बाह्यष्ट्रातुरयतिद्विजस्त्रीविधवा मात्स्यन्यायेन भक्त्येरन यदि दण्डं न पातयेत् ॥४१०॥ देवदैत्योरगगगाः सर्वे भूतपतत्त्रिगाः उत्क्रामयेयुर्मर्यादां यदि दण्डं न पातयेत् ॥४११॥ ब्रह्माभिशापेषु सर्वप्रहरगोषु सर्वविक्रमकोपेषु व्यवसाये च तिष्ठति ॥४१२॥ पूज्यन्ते दिख्डनो देवैने पूज्यन्ते त्वद्गिडनः। न ब्रह्मायां विधातारं न पृषार्थमयाविष ॥४१३॥ यजन्ते मानवाः केचित्रशान्ताः सर्वकर्मस् । रुद्रममि च शकं च सूर्याचन्द्रमसी तथा ॥४१४॥ विष्णुं देवगगांश्चान्यान्दिएडनः पूजयन्ति च। द्रुड: शास्ति प्रजा: सर्वा द्रुड एवाभिरच्चति ॥४१५॥ दराहः सुप्तेषु जागति दराहं धर्म विदुर्बुधाः । राजदर्ग्डभयादेव पापा: पापं न कुर्वते ॥४१६॥ यमदर्ग्डभयादेके परस्परभयाद पि एवं सांसिद्धिके लोके सर्वे दण्डे प्रतिष्ठितम् ॥४१७॥ श्रन्धे तमसि मञ्जेयुर्येदि दण्डं न पात्रयेतु । यस्माइएडो दमयति दुर्मदान् दएडयत्यपि ॥४१८॥ दमनाइएडनाच्चैव तस्माइएडं विदुर्बुधाः ॥४१६॥ द्रव्डस्य भीतैस्त्रिद्रशै: समेतैभीगो धृत: शूलधरस्य यह्ने ।
द्त्तं कुमारे ध्विजनीपतित्वं
वरं शिशूनां च भयाद् बलस्थम् ॥४२०॥
इति भीमारस्ये महापुराणे राजधर्मे द्रव्डप्रशंसा नाम पञ्चविंशत्यधिकद्विशत-

तमोऽध्याय:।

#### अथ षड्विंशत्यधिकदिशततमोऽध्यायः

मस्य ख्वाच--

द्ग्डप्रगायनार्थाय राजा सृष्टः स्वयम्भुवा । सर्वभूतादिगुप्तये देवभागानुपादाय तेजसा यद्मुं कश्चिन्नैव शकोति वीचितुम्। ततो भवति लोकेषु राजा भास्करवत्त्रभु: ॥४२२॥ यदाऽस्य दर्शने लोकः प्रसाद्मुपगच्छति । नयनानन्दकारित्वात्तदा भवति चन्द्रमाः ॥४२३॥ यथा यमः प्रियद्वेष्ये प्राप्ते काले प्रयच्छति। तथा राज्ञा विधातव्याः प्रजास्तद्धि यमत्रतम् ॥४२४॥ वरुगोन , यथा पाशैर्बद्ध एव प्रदृश्यते तथा पापान्नगृहीयाद् त्रतमेतद्धि वास्याम् ॥४२४॥ परिपूर्णी यथा चन्द्रं रष्ट्रा हृष्यति मानवः। तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चन्द्रप्रतिमो नृप: ॥४२६॥ प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकर्मस्य । दुष्टसामन्तिहिस्रेषु राजाऽऽग्नेयत्रते स्थित: ॥४२७॥ यथा सर्वािग भूतानि धरा धारवते स्वयम् । तथा सर्वाणि भूतानि विभ्रतः पार्थिवं अतम् ॥४२८॥ **इन्द्रस्यार्क**स्य वातस्य यमस्य वरुगास्य च। चन्द्रस्याप्रेः पृथिग्याश्च तेजोत्रतं नृपश्चरेत् ॥४२६॥ वार्षिकांश्चतुरो मासान् यथेन्द्रोऽप्यभिवर्षति । तथाभिवर्षेत्स्वं राष्ट्रं काममिन्द्रव्रतं स्मृतम् ॥४३०॥

श्रष्टौ मासान्यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः।
तथा हरेस्करं राष्ट्रान्नित्यमकेन्नतं हि तत् ॥४३१॥
प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मास्तः।
तथा चारैः प्रवेष्टव्यं न्नतमेतद्धि मास्तम् ॥४३२॥
इति श्रीमात्स्ये महापुराग्रे राजधर्मे लोकपालसाम्यनिर्देशो नाम पर्विशत्यधिकद्विशतनमोऽध्यायः॥

#### अथ चत्वारिंशद्धिकद्भिश्चततमोऽध्यायः

मनुख्वाच---

मरस्य खवाच

इदानीं सर्वधर्मज्ञ ! सर्वशास्त्रविशारद ! यानाकालविधानं में कथयस्व महीज्ञिताम् ॥४३३॥

यदा मन्येत नृपतिराक्रन्देन बलीयसा पार्ष्णिपाहाभिभूतोऽरिस्तदा यात्रां प्रयोजयेत् ॥४३४॥ योधान् मत्वा प्रभूतांश्च प्रभूतं च बलं मम। मुलरद्वासमर्थोऽस्मि तदा यात्रां प्रयोजयेत ॥४३४॥ त्र श्रश्चद्धपार्दिषार्नृपतिनेतु यात्रां प्रयोजयेत् पार्बिग्रामाहाधिकं सैन्यं मूले निव्विप्य च व्रजेत ॥४३६॥ चैत्र्यां वा मार्गशीर्ष्यो वा यात्रां यायान्नराधिप: । बैज्यां पश्येब नैदाघं इन्ति पुष्टिं च शारदीम् ॥४३७॥ एतदेव विपर्यस्तं मार्गशीर्व्या नराधिपः शत्रोर्वा व्यसने यायात्काल एव सुदुर्लभः ॥४३८। विञ्यान्तरिस्त्वितिजैरुत्पातैः पीडितं परम । षहत्त्वपीडासन्तप्तं पीडितं च तथा महै: । ४३६॥ ज्वलन्ती च तथैवोरका दिशं या च प्रपद्यते। भुकम्पोल्कादि संयाति यां च केतुः प्रसूचते ॥४४०॥ निर्घातश्च पतेचत्र तां यायाद्वसुधाधिपः । स्वबलव्यसनोपेतं तथा दुर्भिच्नपीडितम् ॥४४१॥ सम्भूतान्तरकोपं च चित्रं यायाद्रिं नृप:। **यूकामाचीकवहुतां अहुपद्गं तथाऽऽविलाम् ॥४४२॥** 

नास्तिकं भिन्नमर्यादं तथाऽमङ्गलवादिनम् । अपेतप्रकृति चैव निस्सारं च तथा जयेत्।।४४३॥ विद्विष्टनायकं सैन्यं तथा भिन्नं परस्परम् । व्यसनासक्तनपर्ति बलं राजाऽभियोजयेत् ॥४४४॥ सैनिकानां न शस्त्राग्ति स्फुरन्त्यङ्गानि यत्र च । दु:स्वप्नानि च परयन्ति बलं तदभियोजयेत् ॥४४५॥ उत्साहबलसम्पन्नः स्वानुरक्तबलस्तथा तुष्टपुष्टबलो राजा परानभिमुखो त्रजेत् ॥४४६॥ शरीरस्फुरग्रे धन्ये तथा दुःस्वप्ननाशने । निमित्ते शकुने धन्ये जाते शत्रपुरं व्रजेत् ॥४४७॥ ऋचोषु षट्स शुद्धेषु प्रहेष्वनुगुगोषु च। प्रश्नकाले शुभे जाते परान्यायात्रराधिपः ॥४४८॥ एवं तु दैवसम्पन्नस्तथा पौरुषसंयुतः । देशकालोपपन्नां तु यात्रां कुर्यान्नराधिपः ॥४४६॥ स्थले नकस्तु नागस्य तस्यापि सजले वशे। उलूकस्य निशि ध्वाङ्ज्ञः स च तस्य दिवा वशे ॥४४०॥ एवं देशं च कालं च ज्ञात्वा यात्रां प्रयोजयेत्। पदातिनागबहुलां सेनां प्रावृषि योजयेत् ॥४५१॥ हेमन्ते शिशिरे चैव रथवाजिसमाकुलाम् । खरोष्ट्रबहुलां सेनां तथा प्रीब्मे नराधिप: ॥४५२॥ चतुरङ्गबलोपेतां वसन्ते वा शरद्यथ । सेना पदातिबहुला यस्य स्यात्पृथिवीपतेः ॥४५३॥ श्रमियोज्यो भवेत्ते न शत्रुर्विषममाश्रितः गम्ये वृत्तावृते देशे स्थितं शत्रुं तथैव च ॥४४४॥ किञ्जित्पक्के तथा यायाद् बहुनागो नराधिप: । रथाश्वबहुलो यायाच्छत्रुं समपथस्थितम् ॥४५५॥ तमाश्रयन्तो बहुलास्तांस्तु राजा प्रपृजयेत्। खरोष्ट्रबहुलो राजा शत्रुर्वन्धेन संस्थितः ॥४५६॥ बन्धनस्थोऽभियोज्योऽरिस्तथा प्रावृषि भूभुजा। हिमपात्युते देशे स्थितं प्रीष्मेऽभियोजयेत् ॥४५७॥

यवसेन्धनसंयुक्तः कालः पार्थिव ! हैमनः ।

शरहसन्तौ धर्मज्ञ ! कालौ साधारगाौ स्मृतौ ॥४४८॥
विज्ञाय राजा द्विजदेशकालौ
दैवं त्रिकालं च तथैव बुद्ध्वा ।

यायात्परं कालविदां मतेन

सख्चिन्त्य साधै द्विजमन्त्रविद्धिः ॥४४६॥
इति श्रीमात्स्ये महापुरागो यात्रानिमित्तकालयोज्यचिन्ता नाम चत्वारिशदिधकदिशततमोऽध्यायः ।

## अग्निपुराणान्तर्गतं राजनीतिप्रकरणम् अथाष्टादशाधिकदिशततमोऽध्यायः । राजाभिषेककथनम् ।

ध्रप्रिखाच---

पुष्करेगा च रामाय राजधर्मी हि एच्छते । यथादी कथितं तद्वद्वसिष्ठ ! कथयामि ते ॥ १॥ पुष्कर उवाच---

राजधर्म प्रवच्यामि सर्वस्माद् राजधर्मतः ।

राजा भवेच्छत्रुहन्ता प्रजापालः सुद्ग्डवान् ॥ २ ॥

पाजयिष्यति वः सर्वान् धर्मस्थान् व्रतमाचरेत् ।

संवत्सरं स वृग्णुयात् पुरोहितमथ द्विजम् ॥ ३ ॥

मन्त्रिगाश्चाखिलात्मज्ञान्महिषीं धर्मलच्चगाम् ।

स्रंवत्सरं नृपः काले ससम्भारोऽभिषेचनम् ॥ ४ ॥

कुर्यान्मते नृपे नात्र कालस्य नियमः स्मृतः ।

तिलैः सिद्धार्थकैः स्नानं सांवत्सरपुरोहितौ ॥ ४ ॥

घोषयित्या जयं राज्ञो राजा भद्रासने स्थितः ।

श्रभयं घोषयेद् दुर्गान्मोचयेद्राज्यपालके ॥ ६ ॥

पुरोवसाऽभिषेकात् प्राक् कार्येन्द्री शान्तिरेव च ।

एपवास्याभिषेकाहे वेद्यमौ जुद्धयानमन्त् ॥ ७ ॥

वैष्णावानैन्द्रमन्त्रांस्तु सावित्रान्वैश्वदैवतान् सौम्यान स्वस्त्ययनं शर्मे त्रायुष्याभयदानमनून ॥ ८ ॥ श्रपराजितास्त्र कलसं वह देचिग्।पार्श्वगम्। सम्पातवन्तं हैमछा पूजयेद्रन्धपुष्पकै: ॥ ६॥ प्रदिश्वावर्तशिखस्तप्तज्ञाम्यूनदप्रभः रथौघमेघनिर्घोषो विधूमश्च हुताशनः ॥१०॥ श्रनुलोमः सुगन्धश्च स्वस्तिकाकारमन्निभः । प्रसन्नार्चिमेहाज्वातः स्फुलिङ्गरहितो हितः ॥११॥ न व्रजेयुश्च मध्येन मार्जारमृगपित्त्याः । पर्वेताप्रमृदा तावन्मूद्धनिं शोधयेन्नृपः ॥१२॥ बल्मीकाममृदा कर्गौ वदनं केशवालयात् । इन्द्रालयमृदा श्रीवा हृद्यन्तु नृपाजिरात् ॥१३॥ करिदन्तोद्धृतमृदा दक्षिगान्तु तथा भुनम्। वृषशृङ्गोद्धृतमृदा वामञ्जेव तथा भुजम् ॥१४॥ सरोमृदा तथा पृष्ठमुद्रं सङ्गमानमृदा । नदीतटद्वयमृदा पार्श्वे संशोधयेत्तथा ॥१४॥ वेश्याद्वारमृदा राज्ञः कटिशोचं विधीयते । यज्ञस्थानात्त्रथैवोरू गोस्थानाजानुनी तथा ॥१६॥ श्रारवस्थानात्तथा जङ्घे रथचकमृदाङ्घिके । मूर्धानं पञ्चगञ्येन भद्रासनगतं नृपम् ॥१७॥ श्रभिषिक्चेदमात्यानां चतुष्ठयमथो घटैः । पूर्वतो इेमकुम्भेन घृतपूर्योन ब्राझयाः ॥१८॥ ह्राप्यकुम्मेन याम्यं च चीरपूर्योन चत्रियः। द्ध्ना च ताम्रकुम्भेन वैश्यः पश्चिमगेन च ॥१६॥ मृषमयेन अलेनोदक् शूद्रामात्योऽभिषेचयेत्। ततोऽभिषेकं नृपतेर्बेड्मचप्रवरो द्विजः ॥२०॥ कुर्वीत मधुना विप्रश्छन्दोगश्च कुशोदकै: । सम्पातवन्तं कलशं तथा गत्वा पुरोहितः॥२१॥ विधाय वहिरचान्तु सद्स्येषु यथाविधि । राजिश्रयाभिषेके च ये सन्त्राः परिकीर्तिताः ॥२२॥

तैस्त दद्यान्महाभाग ! ब्राह्मग्रानां स्वनैस्तथा । ततो प्रोहितो गच्छेद्वेदिम्लन्तदेव तु ॥२३॥ शतच्छिद्रेया पात्रेया सीवर्यीनाभिषेचयेत् । या स्रोषधीत्योषधीभीरथेत्युक्तवेति गन्धकैः ॥२४॥ पुष्पै: पुष्पवतीत्येव ब्राह्मगोति च बीजकै:। रत्नैराशः शिशानश्च ये देवाश्च कुशोदकैः ॥२५॥ यजवेंद्यथर्ववेदी गन्धद्वारेति संस्पृशेत् । शिर: कएठं रोचनया सर्वतीर्थोदकैर्द्धिनाः ॥२६॥ गीतवाद्यादिनिर्घोषेश्चामख्यजनादिभिः सर्वीषधिमयं क्रम्भं धारयेयुर्नुपावतः ॥२७॥ तं पश्येद्दर्पणं राजा घृतं वै मङ्गलादिकम् । श्रभ्यच्ये विष्णुं श्रद्धागामिन्द्रादीश्च महेश्वरान् ॥२८॥ ह्याच्रचमीत्तरां शब्यामुपविष्टः पुरोहित: मधुपकीदिकं दत्त्वा पट्टबन्धं प्रकारयेत् ॥२६॥ राज्ञो सु६टबन्धञ्ज पञ्जचम्मी सनं ददेत । ध्रवाद्यैरिति च विशेद् वृषजं वृषदंशजम् ॥३०॥ द्वीपिजं सिंहजं व्याघ्रजातस्त्रमं तदासने । श्रमात्यसचिवादीश्च प्रतीक्षारः प्रदर्शयेत् ॥३१॥ गोजाविगृहदानाचै: सांवत्सरपुरोहितो । पुजयित्वा द्विजान् प्रार्च्य ह्यन्यभूगोन्नमुख्यकै: ॥३२॥ बर्हि प्रदिच्यािकृत्य गुरुं नत्वाथ पृष्ठतः । बूषमालभ्य गां वत्सां पूजियत्वाथ मनित्रतम् ॥३३॥ श्रारवमारुहा नागक्क पूजयेत्तं समारहेत्। परिश्रमेद्राजमार्गे बलयुक्तः प्रदिचयाम् ॥३४॥ पुरं विशेच दानाद्यैः प्रार्च्य सर्वान् विसर्जयेत् ॥३४॥

इत्याग्नेये महापुरायो राजाभिषेको नाम श्रष्टादशाधिक-द्विशततमोऽध्यायः ।

## अथैकोनविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

पुब्दर उदाच---

सोऽभिषिक्तः सहामात्यो जयेच्छत्रस्रोक्तमः । राज्ञः सेनापतिः कार्यो श्राह्मग्रा: चत्रियोऽथ वा ॥३६॥ कुलीनो नीतिशास्त्रज्ञ: प्रतीहारश्च नीतिवित् । द्तश्च प्रियवादी स्याद्चीग्गोऽतिबलान्वित: ॥३७॥ ताम्बूलधारी ना स्त्री वा भक्तः क्रोशसहिपयः । सान्धिवित्रहिकः कार्यः षाङ्गएयादिविशारदः ।।३८॥ **छद्रधारी रत्तकः स्या**त्सारथिः स्याद्बलादि वित् । सुदाध्यक्तो हितो विज्ञो महानसगतो हि सः ॥३६॥ सभासद्स्त धर्मज्ञा लेखकोऽचरविद्धितः श्राह्वानकालविज्ञाः स्युर्हिता दौवारिका जनाः ॥४०॥ रत्नादिक्को धनाध्यत्तः श्रनुद्वारे हितो नर: । स्यादायुर्वेदिवद् वैद्यो गजाध्यक्षोऽथ हस्तिवित् ॥४१॥ जितश्रमो गनारोहो ह्याध्यक्तो ह्यादिवित् । दुर्गाध्यक्तो हितो धीमान स्थपतिर्वास्तुवेदवित् ॥४२॥ बन्त्रमुक्ते पाणिमुक्ते श्रमुक्ते मुक्तधारिते । श्रकाचार्यो नियुद्धे च कुशलो नृपतेर्द्धितः ॥४३॥ बृद्ध्यान्तःपुराध्यत्तः पद्धाशद्वार्षिकाः स्मियः । सप्तत्यब्दास्तु पुरुषाश्चरेयुः सर्वकर्मसु ॥४४॥ जामत्स्यादायुधागारे ज्ञात्वा वृत्तिर्विघीयते । **उत्तमाधम**मध्यानि बुद्ध्वा कर्मािया पार्थिवः ॥४**४॥** उत्तमाधममध्यानि पुरुषाणि नियोजयेत **जयेच्**छः पृथिवीं राजा सहायानानयेद्धितान् ॥४**६॥** धर्मिष्ठान् धर्मकार्येषु शूरान् सङ्गामकर्मसु । निपुगानर्थकृत्येषु सर्वत्र च तथा शुचीन ॥४७। स्त्रीषु षण्डान्नियुङ्गीत तीच्यान दारुयकर्मसु । यो बन्न विदितो राज्ञा शुचित्वेन तु तं नरम्॥४८॥

धर्मे चार्थे च कामे च नियुक्षीताधमेऽधमान्। राजा यथाई कुर्याच उपधािमः परीचितान ॥४६॥ समन्त्री च यथान्यायात् कुर्याद्धस्तिवनेचरान् । तरपदान्वेषयो यत्तानध्यज्ञांस्तत्र कारयेत् ॥४०॥ यस्मिनकर्मणि कौशल्यं यस्य तस्मिन् नियोजयेत्। पितृपैतामहान्धृत्यान् सर्वकर्मस्य योजयेत् ।।५१॥ विना दायादकृत्येषु तत्र ते हि समागताः । परराजगृहात् प्राप्तान् जनान् संश्रयकाम्यया ॥५२॥ दुष्टानप्यथ वाऽदुष्टान् संश्रयेत प्रयत्नतः । दुष्टं ज्ञात्वा विश्वसेत्र तद्वृत्ति वर्त्तयेद्वरो ॥४३॥ देशान्तरागतान् पार्श्वे चारैक्कीत्वा हि पूजयेत् । शत्रवोऽग्निर्विषं सर्पो निस्त्रिशमपि चैकतः ॥४४॥ भृत्या वसिष्ठ ! विज्ञेया कुभृत्याश्च तथैकतः। चारचलुर्भवेद्राजः नियुक्षीत सदा चरान ॥४५॥ अनस्याविहितान् सौम्यांस्तथाज्ञातान् परस्परम्। विधाजो मन्त्रकुशलान सांवत्सरचिकित्सकान् ॥४६॥ तथा प्रव्रजिताकारान् बलाबलविवेकिनः नैकस्य राजा श्रद्दध्याच्छ्द्दध्याद् बहुवाक्यतः ॥५७॥ रागापरागौ भृत्यानां जनस्य च गुगागुगान् । शुभानामशुभानास्त्र ज्ञानं कुर्याद्वशाय च ॥४८॥ श्रनुरागकरं कमे चरेजह्याद्विरागजम् । जनानुरागया लचम्या राजा स्याज्जनरञ्जनात् ॥४६॥ इत्याग्नेये महापुराये सहायसम्पत्तिर्नामैकोनविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यावः॥

## अथ विंशाधिकद्विशततमोऽध्यायः।

पुरकर दशक---

भृत्यः कुर्यात् राजाङ्गां शिष्यवत्सिष्क्रियः पतेः । न चिपेद्वचनं राज्ञः अनुकूलं प्रियं वदेत् ॥६०॥ रहोगतस्य वक्तव्यमप्रियं यद्वितं भवेत् । न नियुक्तो हरेद्वितं नोपेकोत्तस्य मानकम् ॥६१॥

राज्ञश्च न तथाकार्य वेशभाषाविचेष्टितम् **अ**न्तःपुरचराध्यक्तो वैरभूतैर्निराकृतैः ॥६२॥ संसर्ग न व्रजेद् भृत्यो राज्ञो गुह्यव्य गोपयेत । प्रदर्श्य कौशलं किञ्चिद्राज्ञानन्तु विशेषयेत् ॥६३॥ राज्ञा यच्छावितं गृह्यं न तुल्लोके प्रकाशयेत्। श्राह्माप्यमाने वान्यस्मिन किङ्रोमीति वा वदेत ॥६४॥ बस्त्रं रत्नमलङ्कारं राज्ञा दत्तं च धारयेत् । नानिर्दिष्टो द्वारि विशेष्रायोग्ये भुवि राजदक् ॥६४॥ जुम्भान्निष्ठीवनं कासं कोपं पर्यन्तिकाश्रयम् । भृकुटी वात्मद्वारं तत्समीपे विसर्जयेत् । ६६॥ स्वगुगाख्यापने युक्त्या परानेव प्रयोजयेत । शाष्ट्रयं लौल्यं सपैशुन्यं नास्तिक्यं चुद्रता तथा ॥६७॥ चापल्यक्क परिस्याज्यं नित्यं राजानुजीविना। <u>श्रुतेन विद्याशिल्पैश्र संयोज्यात्मानमात्मना ॥६८॥</u> राजसेवां तत: कुर्याद् भूतये भूतिवर्द्धनः नमस्कार्याः सदा चास्य पुत्रवक्षभमन्त्रियाः ॥६६॥ सचिवैर्नास्य विश्वासो राजचित्तप्रियञ्चरेत् । त्यजेद्विरक्तं रक्ताच वृत्तिमीहेत राजवित् ॥७०॥ अपृष्टश्चास्य न ब्रूयात् कामं कुर्यात्तथापदि। प्रसन्नो वाक्यसङ्ग्राही रहस्ये नच शङ्कते ॥७१॥ कुशलादिपरिप्रभं सम्प्रयच्छति चासनम् । तत्कथाश्रवगादु घृष्टः श्रप्रियाग्यपि नन्दते ॥७२॥ श्ररुपं दत्तं प्रगृह्वाति स्मरेत् कथान्तरेष्वपि । इति रक्तस्य कर्त्तव्यं सेवामन्यस्य वर्जयेत् ॥७३॥

इत्याप्नेये म्हापुराग्रे अनुजीविवृत्तं नाम विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः।

# अथैकविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः । दुर्गसम्पत्तिः ।

पुष्कर खवाच --

दुर्गसम्पत्तिमाख्यास्ये दुर्गदेशे वसेन्नुपः वैश्यशृद्रजनप्रायो ह्यनाहार्यस्तथाऽपरैः ॥७४॥ कि ख्रिद्बाद्यासंयुक्तो बहुकर्मकरस्तथा श्रदेवमातृको भक्तजलो देशः प्रशस्यते ।।। ७४।। परैरपीडित: पुष्पफलधान्यसमन्वित: परचक्रागां व्यालतस्करवर्जित: ॥७६॥ षएगामेकतमं दुर्ग तत्र कृत्वा वसेद् बली। धनुर्दुर्ग महीदुर्ग नरदुर्ग तथैव च ॥७७॥ वार्चेख्वेवाम्बुदुर्गेख्न गिरिदुर्गेश्च भार्गव सर्वोत्तमं शैलदुर्गमभेद्यं चान्यभेद्नम् ॥७८॥ पुरन्तत्र च हट्टाग्रदेवतायतनादिकम् । चनुयन्त्रायुघोपेतं सोदकं दुर्गमुत्तमम् ॥७६॥ राजरत्तां प्रवक्ष्यामि रच्यो भूपो विषादित: । **पद्माङ्ग**स्तु शिरीषः स्यान्मूत्रपिष्टो विषादैनः ॥<०॥ शताबरी छिन्नरुहा विषन्नी तर्डुलीयकम् । कोषातकी च कल्हारी ब्राह्मी चित्रपटोलिका।।८१।। मण्डूकपर्याी वाराही धात्र्यानन्दकमेव च बन्मादिनी सोमराजी विषष्टं रत्नमेव च ॥८२॥ बास्तुलच्चगासंयुक्ते वसन्दुर्गे सुरान्यजेत । प्रजाश्च पालयेद दुष्टाञ्चयेद् दानानि दापयेत् ॥⊏३॥ देवष्रव्यादिहरगात्कल्पन्तु नरकं वसेत् । कुर्वीत देवपूजारतो नृपः ॥⊏४॥ देवालयानि सुरालयाः पालनीयाः स्थापनीयाश्च देवताः । मृष्मयाद्दारुजं पुष्यं दारुजादिष्टकामयम् ॥**८५॥** ऐष्टकाच्छैलजं पुरयं शैलजात स्वर्णारत्नजम्। क्रीडन् सुरगृहं कुर्वन् भुक्तिमुक्तिमवाष्नुयात् ॥८६॥

1735

चित्रकृद् गीतवाद्यादिप्रेच्चणीयादिदानकृत तैलाज्यमधुदुग्धाचैः स्नाप्य देवं दिवं त्रजेत् ॥८७॥ पूज्येत् पालयेद्विपान् द्विजस्वं न हरेज्ञृपः। सुवर्षोमेकं गामेकां भूमेरप्येकमङ्गुलम् ॥८८॥ हरमरकमाप्नोति यावदाभूतसंसवम् दुराचारम द्विषेच सर्वेपापेष्वपि स्थितम् ।ः⊂६।। नैवास्ति ब्राह्मण्वधात् पापं गुरुतरं कचित् । म्रादेवं देवतं कुर्यः कुर्यदेवमदेवतम् ॥६०॥ त्राद्याया हि महाभागास्तात्रमस्येत्सदैव तः । ब्राह्मग्री रुदती हन्ति कुलं राज्यं प्रजास्तथा ॥६१॥ साध्वीस्त्रीगां पालनद्ध राजा कुर्यांच धार्मिक:। स्त्रिया प्रह्नष्ट्रया भाव्यं गृहकार्येकदत्त्वया ॥६२॥ ससंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया। बस्मै द्द्यात्पिता त्वेनां शुश्रूषेत्तं पति सदा ॥६३॥ मते भर्तरि स्वर्यायाद श्रधचर्ये स्थिताङ्गना । परवेशमरुचिन स्यात्र स्यात्रकलहशालिनी ॥६४॥ मण्डनं वर्जयेन्नारी तथा प्रोषितमर्तृका । देवताराधनपरा तिष्ठेऋर्तृहिते रता ॥६४॥ धारयेन्मक्रलार्थाय किश्चिद्।भरगान्तथा । भन्नीम या विशेषारी सापि स्वर्गमवाप्नुयात् ॥६६॥ भ्रियः सम्पूजनं कार्यं गृहसम्माजेनादिकम् । द्वादश्यां कार्त्तिके विष्णुं गां सन्तरसां ददेत्तथा ॥६७॥ सावित्र्या रचितो भर्ता सत्याचारव्रतेन च । समन्यां मार्गशोषें त सितेऽभ्यच्ये दिवाकरम् ॥६८॥ पत्रानाप्रोति च स्त्रीह नात्र कार्या विचारगा ॥६६॥ इरबामेये महापुरागो राजधमी नामैकविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः।

## अथ द्वाविंशत्यधिकद्विश्वतमोऽध्यायः । राजधर्माः ।

#### पुब्कर स्त्राच---

षामस्याधिपति कुर्याद्दशमामाधिपं *नृ*पम् । शतप्रामाधिपञ्चान्यं तथैव विषयेश्वरम् ॥१००॥ तेषां भोगविभागश्च भवेत्कर्मानुह्मपतः । नित्यमेव तथा कार्य तेषाञ्चारैः परीच्चग्रम् ॥१०१॥ त्रामे दोषान् समुत्वत्रान प्रामेशः प्रशमं नयेत्। श्रशक्तो दशवालस्य स तु गत्वा निवेदयेत् ॥१०२॥ भ्रत्वापि दशपालोऽपि तत्र युक्तिमुपा**चरे**त् । वित्ताद्याप्रोति राजा वै विषयात्तु सुरद्यितात् ॥१०३॥ धनवान्धर्ममाप्रोति धनवान् काममश्रुते । चिच्छिद्यन्ते विना ह्यर्थेः क्रिया प्रीध्मे सरिद्यथा ॥१०४॥ विशेषो नास्ति लोकेषु पतितस्याधनस्य च । पतिताभ तु गृह्धन्ति दरिद्रो न प्रयच्छति ॥१०४॥ धनहीनस्य भार्यापि नैका स्यादुपवर्त्तिनी 🕞 राष्ट्रपीडाकरो राजा नरके वसके चिरम् ॥१०६॥ नित्यं राज्ञा तथा भाव्यं गर्भिग्गी सहधर्मिग्गी। वथा स्वं सुखमुतसूज्य गर्भस्य सुखमावहेत्॥१०७॥ किं यज्ञैस्तपसा तस्य प्रजा यस्य न रच्चिताः। सुरिक्ताः प्रजा यस्य स्वर्गस्तस्य गृहोपमः ॥र्०⊏॥ श्चरित्तताः प्रजा यस्य नरक तस्य मन्दिरम्। राजा षड्भागमाद्तं सुक्रताद् दुब्कृताद्पि ॥१०६॥ धर्मागमो रत्तयात्र पापमाप्रीत्यरत्तयात् । सुभगा विटभीतंव राजवज्ञभतस्करैः ॥११०॥ भच्यमायाः प्रजा रच्याः कायस्थैश्च विशेषतः। रिचता तद्भयेभ्यस्तु राझो भवति सा प्रजा॥१११॥ **अरस्तिता सा भवति (तेषामैवेह भोजनम्** । दुष्टसम्मर्देनं ,कुर्याच्छ।स्त्रोक्त करमाददेत् ॥११२॥

कोषे पवेशयेदर्द्ध नित्यक्वार्द्ध डिजो ददेत्। निधि द्विजोत्तमः प्राप्य गृह्वीयात्सकलं तथा ॥११३॥ चतुर्थमष्टमं भागं तथा षोडशमं द्विज: । वर्षाक्रमेसा द्याच निर्धि पात्रे तु धर्मतः ॥११४॥ अनृतन्तु वदन् द्रष्ट्यः सुवित्तस्यांशभष्टमम्। प्रयाष्ट्रस्वाभिकमृक्थं राजा त्र्यब्दं निधापयेत् ॥११४॥ श्रवीक् त्रयब्दाद्धरेत् स्वामी परेगा नृपतिईरेत् । ममेदमिति यो ब्रूयात सोऽर्थयुक्तो यथाविधि ॥११६॥ सम्पाद्य रूपसङ्ख्यादीन् स्वामी तद् द्रव्यमईति । बालदायादिकमृक्यं ताबद्राजानुपालयेत् । १११७॥ यावत्स्यात्स समावृत्तो यावद्वातीतशैशवः । बाबपुत्रासु चैवं स्याष्ट्रचर्या िष्कुलासु च ॥११८॥ पतित्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च । जीवन्तीनां तु तासां ये संहरेयुः स्वबान्धवाः ॥११६॥ तानिछिष्याश्रीरदर्रहेन ध्यमिकः पृथिवीपतिः। सामान्यतो हृतस्त्रीरैस्तहे द्यात् स्वयं नृपः ॥१२०॥ चौररत्त्राधिकारिभ्यो राजापि हतमाप्रयात् । श्रहते यो हतं ब्र्यान्निस्सार्यो दण्ड्य एव सः ॥१२१॥ न तद्राज्ञा प्रदातव्यं गृहे यद् गृहगैह्तम् । स्वराष्ट्रपण्यादादचाद्राजा विंशतिमं द्विज ! ॥१२२॥ शुल्कांशं परदेशाश्व स्वयव्ययप्रकाशकम् । क्रात्वा सङ्कल्पयेच्छुल्कं लाभं विधाग्यथाप्नुयात् ॥१२३॥ विंशांशं लाभमादद्याद्वयहनीयस्ततोऽन्यथा स्त्रीयां प्रत्रजितानास्त्र तरशुरुकं विवर्जयेत् ॥१२४॥ ः तरेषु दासदोषेगा नष्टं दासांस्तु दापयेत् । शुक्धान्येषु षड्भागं शिम्बिधान्ये तथाष्ट्रमम् ॥१२४॥ राजा बन्यार्थमादद्यादेशकालानुरूपकम् प**ञ्च पर्**भागमाद्यात राजा पशुहिरव्ययोः ॥१२६॥ ्रगन्घौषधिरसाना**ख पुष्पमूलफलस्य च** । वंशवैयावचर्मयाम् ॥१२७॥ पत्रशाकतृगानाञ्च

वैदलानास्त्र भारद्वानां सर्वस्यारममयस्य च ।

पद्धभागमेव चाद्यान्मधुमांसस्य सर्पिषः ॥१०८॥

प्रियम्नपि न चाद्याद् म्राह्मग्रोभ्यस्तथा करम् ।

यस्य राह्मस्तु विषये श्रोत्रियः सीद्ति चुधा ॥१२६॥

तस्य सीद्ति तद्राष्ट्रं व्याधिदुर्भिक्तस्करैः ।

श्रतं वृत्तं तु विज्ञाय वृत्ति तस्य प्रकल्पयेत् ॥१३०॥

रच्चेच सर्वतस्त्वेनं पिता पुत्रमिवौरसम् ।

संरच्यमाणो राज्ञा यः कुरुते धर्ममन्वहम् ॥१३१॥

तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्रविषां राष्ट्रमेव च ।

कर्म कुर्युर्नरेन्द्रस्य मासेनैकद्व शिल्पनः ॥१३२॥

भुक्तमान्नेणा ये चान्ये स्वशरीरोपजीविनः ॥१३३॥

इत्याग्नेये महापुरागो राज्ञधर्मो नाम द्वाविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ।

#### अथ त्रयोविंशत्यधिकद्विशततमोध्यायः। राजधर्माः।

#### पुष्कर स्वाच-

वस्येऽन्तःपुरिचन्तां च धर्माद्याः पुरुषार्थकाः ।
श्रम्योऽन्यरस्या तेषां सेवा कार्या स्त्रिया नृपैः ॥१३४॥
धर्ममूलोऽर्थविटपस्तथा कर्मफलो महान् ।
ध्रिकापादपस्तत्र रस्तया फलमाग् मवेत् ॥१३४॥
कामाधीनाः स्त्रियो राम ! तद्यी रस्रसङ्ग्रहः ।
सेव्यास्ता नातिसेव्याश्च भूभुजा विषयेषियाा ॥१३६॥
श्राहारो मैशुनं निद्रा सेव्या नाति हि रुग् भवेत् ।
मुद्राधिकारे कर्तव्याः स्त्रियः सेव्याः स्वरामिकाः ॥१३७॥
दुष्टान्याश्वरते या तु नामिनन्दति तत्कथाम् ।
ऐक्यं द्विषद्भिजति गर्व वहति चोद्धता ॥१३८॥
चुन्वता मार्ष्टि दद्नं दस्त्र बहु मन्यते ।
स्विपत्यादौ प्रसुप्ताप तथा प्रशादिबुध्यते ॥१३६॥

स्वृष्टा धुनोति गात्राणि गात्रं च विरुणद्धि या। ईषच्छ्रगोति वाक्यानि प्रियाख्यपि पराङ्मुखी ॥१४०॥ न पश्यत्यप्रदत्तन्तु जधनक्क निगृहति। रष्टे विवर्णावदना मित्रेष्वय परास्युखी ॥१४१॥ तत्कामिनासु च स्त्रीषु मध्यस्थेव च लच्यते। द्वातमण्डनकालापि न करोति च मण्डनम् ॥१४२॥ या सा विरक्ता तान्त्यक्त्वा सानुरागां ख्रियम्भजेत् । रष्ट्रैंव हृष्टा भवति वीच्चिते च पराङ्गुखी ॥१४६॥ हरयमाना तथाऽन्यत्र दृष्टि चिपति चक्रलाम्। तथाप्युपावर्तियतुं नैव शक्नोत्यशेषतः ॥१४४॥ विष्टुगोति तथाङ्गानि स्वस्या गुद्धानि भागेव! गर्हितञ्च तथैवाङ्गं प्रयत्नेन निगृहति ॥१४४॥ तर्शने च कुरुते बालालिङ्गनचुम्बनम् । आभाष्यभागा। भवति सत्यवाक्या तथैव च ॥१४६। स्पृष्टा पुलकितरङ्गेः स्वेदेनैव च भज्यते । करोति च तथा राम ! सुलभद्रव्ययाचनम् ॥१४७॥ ततः स्वल्पमपि प्राप्य करोति परमां मुद्म्। नामसङ्कीर्तनादेव मुदिता बहु मन्यते ॥ ४८॥ फलानि प्रेषयत्यपि । करजाङ्काङ्कितान्यस्य तस्त्रेषितम्ब द्वदये विन्यसत्यपि चाद्रात् ॥१४६॥ श्रालिक्रनैश्च गात्राग्रि लिम्पतीवामृतेन या । सुप्ते स्विपत्यथादौ !च तथा तस्य विद्युध्यते ॥१५०॥ ऊरू स्पृशति चात्यर्थे सुप्तऋतें विबुध्यते । कपित्थचूर्यायोगेन तथा दध्नः स्नन्ना तथा ।।१४१॥ घृतं सुगन्धि भवति दुग्धेः चिप्तैस्तया यवै:। भोज्यस्य कल्पनैवं स्याद्गन्धमुक्तिः प्रदर्श्यते ॥१५२॥ शौचमाचमनं राम! तथैव च विरेचनम् । भावना चैव पाकश्च बोघनं घूपनन्तथा ॥१५३॥ वासनं चैव निर्दिष्टं कर्माष्ट्रकमिदं स्वृतम् । क्वित्थवित्वजन्बाम्नकरवीरकपञ्जवैः HSXSII

कृत्वोदकन्तु यद्द्रव्यं शौचितं शौचनन्तु तत्। तेषामभावे शौचन्तु मृगदर्गम्भसा ४वेत् ॥१५४॥ नसं दें कुछं घनं मांसी स्ट्रक्करोलेयजं जलम् । तथैव कुंकुमं लाचा चन्दनागुरुनीरदम् ॥१४६॥ सरलं देवकाष्ठञ्च कर्पूरं कान्तया सह। बालः कुन्दुद्दकञ्चैव गुग्गुलुः श्रीनिवासकः ॥१५७॥ सह सर्जरसेनैवं धूपदृब्येकविंशतिः ध्रपद्रव्यगगावस्मादेकविशाशयेच्छया ।।१४८।। हे हे द्रव्ये समादाय सर्जभागैनियोजयेत् । ः नखपिण्याकमलयैः संयोज्यः मधुना तथा ॥१४६॥ भूपयोगा भवन्तीह यथावत्स्वेच्छया कृताः त्वचन्नाडीं फलन्तैलं कुंकुमं प्रनिथ पर्वकृत् ॥१६०॥ शैलेयन्तगरं क्रान्तां चोलङ्कपूरमेव च। मांसी सुराख्य कुष्ठब्द स्नान्द्रव्याणि निर्दिशेष् ॥१६९॥ एतेभ्यस्तु समादाय द्रव्यत्रयमथेच्छया मृगद्रपेयुतं स्नानं कार्ये कन्द्रपेवर्द्धनम् ॥१६२॥ त्वङ्गुरानलदेस्तुल्यैर्वालकाई समायुतैः ्र स्नानगुत्पलगन्धि स्यात् सतैलं कुङ्कुमायते ॥१६३॥ जातीपुष्पशुगन्धि स्यात् तगरार्द्धेन योजितम्। ः सद् व्यामकं स्याद्वकुलैस्तुल्यगन्धि मनोहरम् ॥१६४॥ मिख्रष्ठातगरं चोलं त्वचं व्याघनसं नसम्। ानधपत्रद्ध विन्यस्य गन्धतैलं भवेच्छुभम् । १६४॥ तैलं निवीडितं राम ! ि.लै: पुष्पाधिवासितै: । ्रवासनात् पुष्पसदृशं गन्धेन तु भवेद् ध्रुवम् ॥१६६॥ प्लालवङ्गककोलजातीफलनिशाकराः ् जातीपत्रिकया सार्द्धे स्वतन्त्रा मुखवासकाः ॥१६७॥ कर्पूरं कुक्कुमं कान्ता मृगदर्पे हरेशाकम् । 🌞 ककोलैलालवङ्गञ्ज जाती कोशनमेत्र 🔏 ॥१६८॥ त्वक्षत्रं त्रृटिमुस्तौ च लतां कस्तूरिकं तथा। 🦟 कुएटकानि लवङ्गस्य फलपन्ने च जातितः ॥१६६॥

कदुकद्ध फलं राम! कार्षिकाण्युपकल्पयेत ।
तक्ष्यों खादिरं सारं दशात्त्र्यं तु वासितम्।।१७०॥
सहकाररसेनण्यात् कर्तव्या गुटिकाः शुभाः।
मुखन्यस्ता सुगन्धास्ता मुखरोगिवनाशनाः ॥१७१॥
पूर्गं प्रज्ञात्तितं सम्यक पद्धपन्नववारिणा ।
शक्त्या तु गुटिकाद्रव्यविसितं मुखवासकम् ॥१७२॥
कदुकं दन्तकाष्ठद्ध गोमूत्रे वासितं त्र्यहम् ।
कृतन्त्र पूगवद्राम! मुखसीगिन्धकारकम् ॥१७३॥
त्वक्पथ्ययोः समावंशौ शशिभागार्द्धसंयुतौ ।
नागवन्नीसमो भाति मुखवासो मनोहरः ॥१७४॥
एवं कुर्यात् सदा स्त्रीणां रच्नणं पृथिवीपतिः ।
न चासां विश्वसेत्नातु पुत्रमातुर्विशेषतः ॥१७४॥
न स्वपेत् स्त्रीगृहे गन्नौ विश्वासः कृत्रिमो भवेत् ॥१७६॥
इस्याग्नये महापुराणे स्त्रीरचादिकामशास्त्रं नाम त्रयोविशत्वधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥

## अथ चतुर्विशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः । राजधर्माः।

#### व्कर ख्वाच--

राजपुत्रस्य रत्ता च कर्तव्या पृथिवीश्विता ।
धर्मार्थकामशास्त्राणि धनुर्वेद्ख्य शित्तयेत् ॥१७०॥
शिल्पानि शित्त्रयेवैवमाप्ते मिथ्याप्रियंवदैः ।
शरीररत्ताव्याजेन रित्त्याोऽस्य नियोजयेत् ॥१७०॥
न चास्य सङ्गो दातव्यः कृद्रलुक्धविमानितैः ।
श्रामक्यन्तु गुणाधानं कर्तुं तं बन्धयेत् सुर्वेः ॥१७६॥
श्राधकारेषु सर्वेषु विनीतं विनियाजयेत् ।
श्रामां पानमत्तांश्च राज्यनाशांस्त्यजेत् नृपः ॥१८०॥
दिवास्त्रप्तं वृथाट्याञ्च । वाक्पाकृत्यं विवजयेत् ।
निन्दाञ्च द्रग्डपाकृत्याश्चर्त्वयामुत्स्कोत् ॥१८६॥।

श्राकाराणां समुच्छेदो दुर्गादीनामसत्क्रया । श्रयीयां दृष्यां प्रोक्तं विप्रकीर्योत्वमेव च ॥१८२॥ श्रदेशकाले यद्दानमपात्रे दानमेव च । ष्यर्थेषु दृष्यां प्रोक्तमसत्कर्मप्रवर्तनम् ॥१८३॥ कामं कोधं मदं मानं लोभं दर्पेका वर्जयेतु। ततो भृत्यजयं कृत्वा पौरजानपदं जयेत् ॥१८४॥ जयेद्वाद्यानरीन् पश्चाद्वाद्याश्च त्रिविधारयः । गुरवस्ते **यथा**पूर्वे कुरुयानन्तरकुत्रिमाः ॥१८४॥ पितृपैतामहं मित्रं सामन्तव्र तथा रिपोः । कृत्त्रिमं च महाभाग ! मित्रन्त्रिविधमुच्यते ॥१८६॥ स्वाम्यमात्यजनपदा दुर्ग द्रण्डस्तथैव च । कोषो मित्रक्र धर्मे हा ! सप्ताङ्गं राज्यमुख्यते ॥१८७॥ मुलं स्वामी स वै रच्यस्तस्माद्राज्यं विशेषतः। राज्याङ्गद्रोहियां हन्यात् काले तीच्याो मृदुर्भवेत्।।६८८।। एवं लोकद्वयं राज्ञो भृत्येहीसं विवर्जयेत् । भृत्या: परिभवन्तीह नृपं हर्षग्रामत्कथम् ॥१८६॥ लोकसंप्रहृगार्थीय कृतकव्यसनो स्मितपूर्विभिभाषी स्यात् लोकानां रञ्जनं चरेत् ॥६६०॥ दीर्घसूत्रस्य नृपतेः ऋर्महानिध्न वं भवेत् । रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मिया ॥१६१॥ श्रप्रिये चैव वक्तव्ये दीर्घसूत्र: प्रशस्यते । गुप्तमन्त्रो भवेद्राजा नापदो गुप्तमन्त्रतः ॥१६२॥ ज्ञायते हि कृतं कर्म नारवधं तस्य राज्यकम्। श्राकारैरिक्रितैर्गत्या चेष्ट्या भाषितेन च ॥१६३॥ गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः **नेत्रवक्**त्रविकाराभ्यां नैकस्तु मन्त्रयेनमन्त्रं न राजा बहुभिः सह ॥१६४॥ बहुभिर्मन्त्रयेतकामं राजा मन्त्रान पृथक् पृथक्। मन्त्रिया।मपि नो बुर्यान्मन्त्री मन्त्रप्रकाशनम् ॥१६४॥ जापि कस्यापि विश्वासो भवतीह सदा नृगाम्। निश्चयद्य तथा मन्त्रे कार्ध एकेन सूरिया। ॥१६६॥

नश्येद्विनयाद्राजा राज्यक्व विनयाक्षमेत् । त्रेविधेम्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिस्त्र शाश्वतीम् ॥१६७॥ आन्वीचिकीक्वार्थविद्यां वार्तारम्भाश्च स्रोकतः। जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥१६८॥ पूज्या देवा द्विजाः सर्वे द्वाहानानि तेषु च। विजे दानक्राचयोऽयं निधिः कैश्रिम नाश्यते ॥१६६॥ संप्रामेष्वनिवर्तित्वं प्रजानां परिपालनम् दानानि ब्राह्मगानाञ्च राञ्चो निःश्रेयसस्परम् ॥२००॥ क्रपगानाथवृद्धानां विधवानां च योषिताम् । योगचोमञ्ज वृत्तिञ्ज तथैव परिकल्पयेत् ॥२०१॥ त्रयाश्रिमन्यवस्थानं कार्ये तापसपूजनम् न विश्वसेच सर्वत्र तापसेषु च विश्वसेस् ॥२०२॥ विश्वासयेचापि परं तत्त्वभूतेन हेतुना वकविबन्तयेदर्थे सिंहवच पराक्रमेत ॥२०३॥ वृकवशावलुम्पेत शशवश विनिष्पतेत् । दृढप्रहारी च भवेत् तथा शुकरवश्रपः ાારુજ્યા चित्राकारश्च शिखिवद् रहभक्तिस्तथाश्ववत् । भवेश मधुराभाषी तथा कोकिलवश्रप: ॥२०४॥ काकशङ्की भवेन्नित्यमज्ञातां वसति वसेत्। नापरीचितपूर्वेख्न भोजनं शयनं स्पृशेत् ॥२०६॥ नाविज्ञातां स्त्रियं गच्छेन्नाज्ञातां नावमारहेत्। राष्ट्रकर्षी भ्रश्यते च राज्यार्थाचैव जीवितात् ॥२०७॥ भृतो वस्सो जातबलः कर्मयोग्यो यथा भवेत्। तथा राष्ट्रं महाभाग ! भृतं कर्मसहं भवेत् ॥२०८॥ सर्व कर्मेंदमायत्तं विधाने दैवपौर्षे । तयोदें वमचिन्त्यं हि पौरुषे विद्यतं क्रिया ॥२०६॥ जनानुरागप्रभवा राज्ञो राज्यमहीश्रियः ॥२१०॥

इस्यामेरे महापुरागो राजधर्मी नाम चतुर्विशस्यधिकविशततमोऽध्यायः॥

## अथ पश्चविंशत्यधिकदिशततमोऽध्यायः॥

#### राजधर्माः !

पुब्कर दवाच--

स्वमेव कर्म दैवारुयं विद्धि देहान्तरार्जितम् । श्रेष्ठमाहुर्मनीषियाः ॥२११॥ तस्मात्पौरुषमेवेह प्रतिकृतं तथा देवं पौरुषेगा विहन्यते । मात्त्रिकात्कर्मगाः पूर्वात्सिद्धः स्यात्पौरुषं विना ॥२१२॥ पौरुषं दैवसम्पस्या काले फलति भागेव! दैवं पुरुषकारश्च द्वयं पुंस: फलावहम् ॥२१३॥ कृषेर्वृष्टिसमायोगात् काले स्युः फत्तसिद्धयः। सवर्म पौरुषं कुर्याभालसो नच दैववान् ॥२१४॥ सामादिभिरुपायैस्त सर्वे सिद्ध्यन्त्युपक्रमाः । सामं चोपप्रदानका भेददरही तथापरी ॥२१४॥ मायोपेक्तेन्द्रजालक्त उपायाः सप्त ताञ्छृगु । द्विविधं कथितं साम तथ्यक्वातथ्यमेव च ॥२१६॥ तत्राप्यतथ्यं साभूनामाक्रोशायेव जायते । महाकुलीना ह्यु जवो धर्मनित्या जितेन्द्रियाः ॥२१७॥ सामसाध्या ऋतथ्येश्व गृह्यन्ते राज्ञसा ऋपि। तथा तदुपकारायाां कृतानाक्रीय वर्षानम् ॥२१८॥ परस्परन्तु ये हिष्टाः क्रुद्धभीतावमानिताः । तेषां मेदं प्रयुक्षीत परमं दृशयेद्भयम् ॥२१६॥ श्रारमीयां दर्शयेदाशां येन दोषेया बिभ्यति । परास्तेनैव ते मेशा रच्यो वै ज्ञातिमेरकः ॥२२०॥ सामन्तकोपो बाह्यस्तु मनत्रामात्यात्मजादिकः। बान्त:कोपख्रोपशान्यं कुर्वन् शत्रोख्र तं जयेत्।।२२१॥ उपायश्रेष्ठं दानं स्यादानादुभयलोकभाक् । न सोऽस्ति नाम दानेन वशगो यो न जायते ॥२२२॥ दानवानेव शक्नोति संहतान् भेवितुं परान् । त्रवासाध्यं साध्येत तं दरहेन च कृतेन च ॥२२३॥

दर्छ सर्व स्थितं द्रहो नाशयेद् दुष्प्रग्रीकृतः। श्रद्रह्यान् द्राह्यक्रश्येद्र्यह्यान् राजाप्यद्र्यस्य ॥२२४॥ दैवदैत्योरगनराः सिद्धा भूताः पतत्त्रियाः । उत्क्रमेयुः स्वमर्यादां यदि दण्डाम्न पालयेत्।।२२४॥ यस्माददान्तान् दमयत्यद्गड्यान्दग्डयत्यपि । दमनाइण्डनाचैव तस्माइण्डं विदुर्ब्धाः ॥२२६॥ तेजसा दुर्निरी<del>च</del>यो हि राजा भास्करवत्तत: । लोकप्रसादं गच्छेत दर्शनाचन्द्रवत्ततः ॥२२७॥ जगदु व्याप्नोति वै चारैरतो राजा समीरगाः। दोषनिषद्वकारित्वाद्वाजा वैवस्वतः प्रभुः॥२२८॥ यदा दहति दुर्बुद्धि तदा भवति पावकः। यदा दानं द्विजातिभ्यो दद्यात्तस्माद्धनेश्वरः ॥२२६॥ धनधाराप्रवर्षित्वाहेवादौ वरुगाः ज्ञमया धारयंञ्जोकान् पार्थिवः पार्थिवो भवेत् ॥२३०॥ उत्साहमन्त्रशक्त्याचे रचेद् यस्माद्धरिस्ततः ॥२३१॥ इत्याग्नेये महापुरायो सामाचुपायो नाम पद्भविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥

#### अथ सप्तविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। युद्धयात्रा।

#### पुरुष्टर दवाच---

यदा मन्येत नृपतिराक्तन्देन बलीयसा ।
पार्षिण्याहोऽभिभूतो मे तदा यात्रां प्रयोजयेत् ॥२३२॥
पृष्ठा योधा भृता भृत्याः प्रभूतुः बलं मम ।
मृत्तरत्तासमर्थोऽस्मि तैर्गत्वा शिविरे व्रजेत् ॥२३३॥
शत्रोबी व्यसने यायाद् दैवादीः पीडितं परम ।
भूकम्पो यां दिशं याति याद्धा कंतुर्व्यद्षयत् ॥२३४॥
विद्विष्टनाशकं सैन्यं सम्भूतान्तः प्रकापनम् ।
शरीरस्फुरगो धन्ये तथा सुस्वप्रदर्शने ॥२३४॥
निमित्ते शक्कने धन्ये जाते शत्रपुरं व्रजेत् ।

पदातिनागबहुक्तां सेनां प्रावृषि योजयेत् ॥२३६॥
हेमन्ते शिशिरे चैव रथवाजिसमाकुलाम् ।
चतुरङ्गबलोपेतां वसन्ते वा शरनसुखे ॥२३७॥
सेना पदातिबहुला शत्रून जयित सर्वदा ।
श्रङ्गदिक्तिश्वभागे तु शस्तं प्रस्कुरगां भवेत् ॥२३८॥
न शस्तं तु तथा व मे पृष्ठस्य हृदयस्य च ।
लाब्छनं पिटकछ्वेव विज्ञेयं स्कुरगां तथा ॥२३६॥
विपर्ययेगाभिहितं सन्ये स्त्रीगां शुभं भवेत् ॥२४०॥
इत्याग्नेये महापुरागो यात्रा नाम सप्तविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्याय:।

#### अथ द्वात्रिंशदधिकदिशततमोऽध्यायः ।

यात्रामण्डलचिन्तादिः ।

पुष्कर उवाच---

मर्वेगात्रां प्रवच्यामि राजधर्मसमाश्रयात । श्रस्तङ्कते नीचगते विकले रिपुराशिगे ॥२४१॥ प्रतिलोमे च विध्वस्ते शुक्रं यात्रां विसर्जयेत । प्रतिलोमे बुधे यात्रां दिक्रपतौ च तथा प्रहे ॥२४२॥ वैधतो च व्यतीपातं नागं च शकुनौ तथा । चतुष्पादं च किन्तुष्मे तथा यात्रां विवर्भयेत ॥२४३॥ विषकारे नैधने च प्रत्यरी चाथ जन्मनि । गरुडे विवर्जयेद् यात्रां रिक्तायाञ्च तिथावपि ॥२४४॥ बदीची च तथा प्राची तयोरैक्यं प्रकीर्तितम् । पश्चिमा दिल्ला। या दिक् तसीरैंक्यं तथैव च ॥२४४॥ बारबिप्रदिक्समुद्भतं परिघन्नतु लङ्घयेत्। आदित्यचन्द्रशौरास्तु दिवसाश्च न शोभनाः ॥२४६॥ क्रत्तिकाद्यानि पूर्वेगा भवाद्यानि च याम्यतः। मैत्राद्यान्यपरे चाथ वासवाद्यानि वाप्युदक् ॥२४७॥ सर्वद्वाराणि शस्तानि छायामानं बदामि ते 🏗 आदित्ये विशाति**झेंयाश्चन्द्रे षोडश** कीर्तिताः ॥२४**८**॥

भोमे पद्मदरौवोक्ताश्चतुर्दश तथा बुधे । त्रयोदश तथा जीवे शुक्रे द्वादश कीतिता: ॥२४६॥ एकादश तथा सौरे सर्वकर्मस कीर्तिताः जनमलुग्ने शकचापे सम्मुखे न ब्रजेन्नरः ॥२५०॥ शकुनादी शुभे यायाज्ञयाय हरिमास्मरन् । बच्चे मण्डलचिन्तान्ते कर्तव्यं राजलचराम् ॥२५१॥ स्वाम्यमात्यं तथा दुर्ग कोषो द्रग्डस्तथैव च। मित्रं जनपद्श्रीव राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते ॥२५२॥ सप्ताङ्गस्य तु राज्यस्य वित्रकर्तृन् विनाशयेत्। मण्डलेषु च सर्वेषु वृद्धिः कार्या महीचिता ॥२५३॥ चात्ममण्डलमेवात्र प्रथमं मण्डलं भवेतु । सामन्तास्तस्य विज्ञेया रिपवी मण्डलस्य तु ॥२४४॥ उपेतस्तु सुहूज् ज्ञेयः शत्रुमित्रमतः परम् । मित्रमित्रं ततो क्षेयं मित्रमित्ररिपुस्ततः ॥२५५॥ एतत्पुरस्तात्कथितं पश्चाद्पि निबोध मे । पार्दिग्राघाहस्ततः पश्चात्ततस्त्वाक्रन्द उच्यते ॥२५६॥ श्रासारस्तु ततोऽन्यः स्यादाकन्दासार उच्यते। जिगीषोः शत्रुयुक्तस्य विभुक्तस्य तथा द्विज ! ॥२५७॥ नात्रापि निश्चयः शक्यो वक्तुं मनुजयुङ्गव ! निम्हानुम्रहे शक्तो मध्यस्थः परिकीर्तितः ॥२५८॥ निमहानुमद्द शक्तः सर्वेषामपि या भवेत् । बदासीनः स कथिता बलवान् पृथिवापतिः॥२५६॥ न कस्यचिद् रिपुमित्रं कारणाच्छत्रुमित्रके । मरहलं तब सम्ब्रोक्तमेतद् हादशराजकम् ॥२६ ॥ न्निविधा रिपवा इत्याः कुल्यानन्तरकृत्त्रिमाः । पूर्वपूर्वी गुरुस्तेषां दुश्चिकित्स्यतमो मतः ॥२६१॥ श्रनन्तरोऽपि यः शत्रुः साऽपि मे कृत्त्रिमो मतः। पार्टियाप्राहो भवेच्छत्रोर्मित्रायाि रिपवस्तथा ॥२६२॥ पार्व्यात्राहमुपार्वेश्च शमयेश्व तथा स्वकम् । मित्रेषा शत्रोक्ञ्बेदं प्रशंधन्ति पुरातना: ॥२६३॥ मित्रस्य शत्रुतामेति सामन्तरवादनन्तरम् ।
शत्रुं जिगीषुरुष्छिन्द्यात् स्वयं शक्तोति चेद्यदि ॥२६४॥
प्रतापवृद्धौ तेनापि नामित्राज्ञायते भयम् ।
यथास्य नोहिजेल्लोको विश्वासश्य यथा भवेत् ॥२६४॥
जिगीषुर्धमेविजयी तथा लोकं वश्रज्ञयेत् ॥२६६॥
इत्याग्नेये महापुराग्ये यात्रामण्डलचिन्तादिनीम द्वात्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ।

# अथ त्रयस्त्रिरादिषकिद्धराततमोऽध्यायः । षाङ्गुण्यम् ।

पुष्करं स्वाच---

साममेदौ मया प्रोक्ती दानद्रखी तथैव च। द्गडः स्वदेशे कथितः परदेशे व्रवीमि ते ॥२६७॥ प्रकाशश्चाप्रकाशश्च द्विविधो द्रवड उच्यते लुष्ठनं प्रामघातश्च शस्यघातोऽप्रिदीपनम् ॥२६८॥ प्रकाशोऽथ विषं विद्विविधैः पुरुषैर्वेधः द्षगास्त्रेव साधूनामुद्कानास्त्र दूषगाम ॥२६६॥ वरदप्रयायनं प्रोक्तमुपेनां शृशु बदा मन्येत नृपती रयो न मम विष्रहः ॥२७०॥ अनर्थायानुबन्धः स्यात् सन्धिना च तथा भवेत् । साम लब्धास्पद्खात्र दानखार्थचयहुरम् ॥२७१॥ भेदो द्रडानुबन्धः स्यात्तदोपेक्षां समाध्येत् । नचार्य मम शक्तोति किञ्चित् कर्तुमुपद्रवम् ॥२७२॥ न चाहमस्य शक्नोमि तत्रोपेचां समाश्रयेत्। श्रवज्ञोपहतस्तत्र राज्ञा कार्यो रिपुर्भवेत् ।,२७३॥ मायोपायं प्रवच्चामि सत्पातैरनृतैश्वरन् शत्रोबद्धेजनं शत्रोः शिविरस्थस्य पश्चियाः स्थूलस्य तस्य पुष्छस्थां क्रत्वोलकां विपुलां विज्ञा बिस्जिब । तत्रश्रेवमुरुकापातं प्रदर्शयेत् ॥२७४॥

पवमन्ये दर्शनीया उत्पाता बहबोऽपि च। उद्वेजनं तथा कुर्यात् कुहकैर्विविधैर्द्धिषाम् ॥२७६॥ सांवत्सरास्तापसाश्च नाशं ब्र्युः परस्य च । जिगीषुः पृथिवी राजा तेन चोद्वेजयेत् परान् ॥२७०॥ देवतानां प्रसादश्च कीर्तनीयः परस्य तु । श्रागतं नोऽमित्रबलं प्रहरध्वमभीतवत् ॥२७८॥ एवं ब्रुयाद्रयों प्राप्ते भग्नाः सर्वे परे इति। च्वेडा: किलकिला: कार्या वाच्य: शत्रईतस्तथा ॥२७६॥ देवाज्ञात्रंहितो राजा सन्नद्धः समरं प्रति । इन्द्रजालं प्रवच्च्यामि इन्द्रं कालेन दर्शयेत् ॥२८०॥ चतुरक्कं बलं राजा सहायार्थ दिवीकसाम् । बलन्तु दर्शयेत्प्राप्तं रक्तवृष्टिऋरेद्रियौ ॥२⊏१॥ ब्रि**न्ना**नि रिपुशीर्षीया प्रासादाव्रेषु दर्शयेत् । षाड्गुर्व्यं सम्प्रवच्त्यामि तद्वरौ सन्धिविष्रहो ॥२८२॥ सन्धिश्च विप्रहृश्चेव यानमासनमेव च । द्वेधीभावः संशयश्च षड्गुगाः परिकीर्त्तिताः ॥२⊏३॥ पगाबन्यः स्मृतः सन्धिरपकारस्तु विषदः । जिगीषो: शत्र्विषये यानं यात्राऽभिधीयते ॥२८४॥ विप्रहेगा स्वके देशे स्थितिरासनमुख्यते। बहार्डेन प्रयाग्यन्तु द्वैधीभावः स उच्यते ॥२८४॥ उदासीनो मध्यमो वा संश्रयात्संश्रयः स्मृतः। समेन सन्धिरन्वेष्योऽहीनेन च बलीयसा ॥२८६॥ हीनेन विग्रहः कार्यः स्वयं राङ्गा बलीयसा। तत्रापि शुद्धपार्ष्यास्तु बलीयांसं समाश्रयेत् ॥२८७। श्रासीन: कर्मविष्छेदं शक्तः कर्तु रिपोर्यदा । त्रशुद्धपार्धिगुश्चासीत विगृद्य वसुधाधिप: ।।२८८। श्रश्रद्धपार्दियार्वेजवान् द्वैधीभावं समाश्रयेत्। विज्ञा विगृहीतस्तु योऽसन्देहेन पार्थिवः ॥२८६॥ संश्रयस्तेन वक्तव्यो गुगानामधमो गुगाः। वहुत्तवब्ययायासं तेषां यानं प्रकीर्तितम् ॥२६०॥ बहुलाभकरं पश्चात्तदा राजा समाश्रयेत् । सर्वशक्तिविहीनस्तु तदा कुर्यात्तु संश्रयम् ॥२६१॥ इत्यामेये महापुरागो उपायषस्गुगादिनीम त्रयस्त्रिशदधिक-द्विशततमोऽध्यायः ।

# अथ चतुर्स्त्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः । दैनिकं राजकर्म ।

ु**ब्कर** उवाच--

श्रजस्रं कर्म वच्यामि दिनं प्रति यदाचरेत्। <u> इ.मुहूर्त्तावशेषायां रात्रौ निद्रान्त्यजेननृपः ॥२६२॥</u> बाद्यबन्दिस्वनैर्गीतैः पश्येद् गृढांस्ततो नरान् । विज्ञायते न ये लोकास्तदीया इति केनचित् ॥२६३॥ स्रायव्ययस्य श्रवणां ततः कार्ये यथाविधि । वेगोत्सर्ग ततः कृत्वा राजा स्नानगृहं व्रजेत् ॥२६४॥ स्नानं कुर्वान्नृपः पश्चाद्दन्तघावनपूर्वेकम् । कृत्वा सन्ध्यान्ततो जप्यं वासुदेवं प्रपूजयेत् ॥२६४॥ वहाँ पवित्रान् जुहुयात्तर्पयेदुदकैः पितृन् । दद्यात्सकाख्वनीं घेनुं द्विजाशीर्वादसंयुतः ॥२६६॥ श्रनुलिप्तोऽलङ्कतश्च मुखं पश्येच दर्पगो । ससुवर्षो घृते राजा श्रृगुयाद्दिवसादिकम् ॥२६७॥ श्रौषधं भिषजोक्तं च मङ्गलालम्भनख्ररेत् । परयेद् गुरुं तेन दत्ताशीर्वादोऽथ व्रजेत्सभाम् ॥२६८॥ तत्रस्थो ब्राह्मग्रान पश्येदमात्यानमन्त्रिग्रास्तथा । प्रकृतीक्ष महाभाग ! प्रतीहारनिवेदिताः ॥२६६॥ श्रुत्वेतिहासं कार्यागा कार्यागां कार्यनिर्णयम्। क्यवहारन्ततः पश्येन्मन्त्रं कुर्या<del>तु</del> मन्त्रिमि: ॥३००॥ नैकेन सहित: कुर्यात्र कुर्याद् बहुभिः सह । नच मूर्वैर्नचानाप्तेर्गुप्तं न प्रकटं चरेत् ॥३०१॥ मन्त्रं स्वधिष्ठितं कुर्याचेन राष्ट्रं न बाधते ।।

श्राकारमहर्गे राक्को मन्त्ररक्षा परा मता ॥३०२॥
श्राकारैरिक्कितैः प्राक्का मन्त्रं गृह्धन्ति परिष्टताः ।
सांवत्सरागां वैद्यानां मन्त्रिगां वचने रतः ॥३०३॥
राजा विभूतिमाप्नोति धारयन्ति नृपं हि ते ।
मन्त्रं कृत्वाथ व्यायामस्त्रके याने च शस्त्रके ॥३०४॥
निःसस्वादौ नृपः स्नातः पश्येद्विष्णुं सुपूजितम् ।
द्वृतस्त्र पावकं पश्येद्विप्रान्पश्येत् सुपूजितान् ॥३०४॥
भूषितो भोजनं कुर्याद् दानाद्येः सुपरीचितम् ।
भुक्त्वा गृद्दीतताम्बूलो वामपार्थेन संस्थितः ॥३०६॥
शास्त्रागि चिन्तयेद् दृष्ट्वा योधान कोष्ठायुधं गृहम् ।
श्रन्वास्य पश्चिमां सन्ध्यां कार्यागि च विचिन्त्य तु॥३०७॥
चरान् सम्प्रेष्य भुक्ताश्रमन्तःपुरचरो भवेत् ।
वाद्यगीतै रिच्चतोऽन्येरेवं नित्यक्चरेन्नृपः ॥३०८॥
इत्याग्नेये महापुराग्रे श्राजसिकं नाम चतुस्त्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ।

# अथ पश्चत्रिंशदधिकद्धिशततमोऽध्यायः । रणदीक्षा।

पुष्कर उवाच--

यात्राविधानपूर्वन्तु वच्ये साङ्ग्रामिकं विधिम् ।
सप्ताद्देन यदा यात्रा भविष्यति महीपतेः ॥३०६॥
पूजनीयो हरिः शम्भुमीदकाचैर्विनायकः ।
द्वितीयेऽहिन दिक्पालान् सम्पूज्य शयनक्रतेत् ॥३१०॥
शय्यायां वा तद्वेऽथ देवान् प्रार्च्य मनुं स्मरेत् ।
नमः शम्भो ! त्रिनेत्राय रुद्राय वरदाय च ॥३११॥
वामनाय विरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः ।
भगवन्देवदेवेश ! शूलभृद्वृषवाह्न ! ॥३१२॥
इष्टानिष्टे ममाचच्व स्वप्ने सुप्तस्य शास्त्रत !
शक्तावतो दूरमिति पुरोधा मन्त्रमुखरेत् ॥३१३॥
तृतीयेऽहिन दिक्पालान रुद्रांस्तान् दिक्पतीन् यजेत् ।

प्रहान् यजेश्वतुर्येहि पद्धमे चाश्विनौ यजेत् ॥३१४॥ मार्गे या देवतास्तासां नचादीनास्त्र पूजनम्। दिव्यान्तरी सभौमस्यदेवानाष्ट्र तथा बलिः ॥३१४॥ रान्त्री भूतरायानां च वासुदेवादिपूननम् । भद्रकाल्याः श्रियः कुर्यात् प्रार्थयेत् सर्वदेवताः ॥३१६॥ वासदेव: सङ्क्षेग्यः प्रधन्नश्चानिरुद्धकः नारायगोब्जजो विष्णुर्नारसिंहो वराहकः ॥३१७॥ शिव ईशस्तत्पुरुषो ह्यघोरो राम! सत्यजः सर्थः सोमः कुजश्चान्द्रिजीवशुक्रशनैश्चराः ॥३१८ः राहुः केतुर्गगापतिः सेनानी चरिडका ह्युमा लचमीः सरस्वती दुर्गा बद्धायीप्रमुखा गयाः ॥३१६॥ रुद्रा इन्द्रादयो बह्निर्नागस्ताच्योऽपरे सुराः दिञ्यान्तरीच्रभूमिष्ठा विजयाय भवन्तु मे ॥३२०॥ मर्दयन्तु रखे शत्रुन् सम्प्रगृह्योपहारकम् सपुत्रमातुभृत्योऽहं देवाः ! वः शरगाङ्गतः ॥३२१॥ चमूनां पृष्ठतो गस्वा रिपुनाशाः ! नमोऽस्तु वः। विनिष्टतः प्रदास्यामि दत्ताद्भ्यधिकं बलिम् ॥३२२॥ षष्ठेऽह्नि विजयस्नानं कर्तव्यं चाभिषेकवत् । यात्रादिने सप्तमे च पूजयेश त्रिविक्रमम् ॥३२३॥ नीराजनोक्तमन्त्रेश्च श्रायुधं वाहनं यजेत् । पुरवाह जयशब्देन मन्त्रमेत निशामयेत दिञ्यान्तरीत्तभूमिष्ठाः सन्त्वायुदीः सुराश्च ते। देवसिद्धि प्राप्नुहि त्वं देवयात्रास्तु सा तव ॥३२५॥ रचन्तु देवताः सर्वा इति अत्वा नृपो क्रजेत्। गृहीत्वा सशरक्वापं धनुर्नागेति मन्त्रतः ॥३२६॥ तिक्रिय्योरिति जप्त्वाथ दद्याद् रिपुमुखे पद्म् । दिच्यां पदं द्वात्रिंशद् दिच्च प्राच्यादिषु क्रमात् ॥३२७॥ नागं रथं हयङचैव धुर्याश्चैवारहेत् क्रमात् । श्रारुख वार्द्येर्गच्छेत पृष्ठतो नावलोकयेन् ॥३२८॥

कोशमात्रं गतस्तिष्ठेत् पूजयेदेवतादिजान्। परदेशं त्रजेत् पश्चादाहमसैन्यं हि पालयन् ॥३२६॥ राजा प्राप्य त्रिदेशन्तु देशपालन्तु पालयेत् देवानां पूत्रनं कुर्यान्न छिन्द्यादायमत्र तु ॥३३०॥ नावमानयेत्तहेश्यानागत्य स्वपुरं पुनः । जयं प्राप्यार्चयेद्देवान् दृद्याद्दानानि पार्थिव: ॥३३१॥ द्वितीयेऽहनि सङ्ग्रामो भविष्यति यदा तदा। स्नापयेद् गजमश्वादि यजेदेवं नृसिंहकम् ॥३३२॥ अत्रादिराजलिङ्गानि शस्त्रायाि निशि वै गगान्। प्रातनृसिंहकं पूज्य वाह्नाद्यमशेषत: ॥३३३॥ पुरोधसा हुतं पश्येद्वहिं हुत्वा द्विज्ञान्यजेत् । गृहीत्वा सशरक्रापं गजाद्यारह्य वै व्रजेत् ॥३३४॥ देशे स्वदृश्यः शत्रूगां कुर्यात्प्रकृतिकल्पनाम् । संहतान् योधयेदल्पान् कामं विस्तारयेद् बहुन् ॥३३४॥ सूची मुखमनीकं स्याद्ल्पानां बहुभि: सह । ब्यूहाः प्राण्यङ्गरूपाश्च द्रव्यरूपाश्च कीर्तिताः ॥३३६॥ गरुडो मकरव्यूहश्चकः श्येनस्तथैव च ऋद्वेचन्द्रश्च वज्रश्च शकटन्यूह एव च ॥३३७॥ मण्डलः सर्वतोभद्रः सूचीव्यूह्श्च ते नराः । **ब्यूहानामथ सर्वे**षां प**ञ्च**धा सैन्यकल्पना ॥३३८॥ ह्रौ पद्मावनुपची द्वाववश्यं पद्धमं भवेत् । एकेन यदि वा द्वाभ्यां भागाभ्यां युद्धमाचरेत् ॥३३६॥ भागत्रयं स्थापयेसु तेषां रक्षार्थमेव च । न व्यूहकरूपना कार्या राज्ञो भवति कर्हिचित् ॥३४०॥ मूलच्छेदे विनाश: स्याश युध्येत स्वयं नृप:। सैन्यस्य पश्चात्तिष्ठेतु कोशमात्रे महीपति: ॥३४१॥ भग्नसन्धारम् तत्र योधानां परिकीर्तितम् । प्रधानभक्के सैन्यस्य नावस्थानं विधीयते ॥३४२॥ न संह्तान्न विरत्तान्योधान् व्युहे प्रकल्पयेत्। चायुषानान्तु सन्मद्री यथा न स्यास्परस्वरम् ॥३४३॥

मेत्तुकाम: परानीकं संहतैरेव भेद्येत भेदरच्याः परेगापि कर्तव्याः संहतास्तथा ॥३४४॥ ब्यूहं भेदावहं कुर्यात परब्यूहेषु चेच्छया । गजस्य पादरत्तार्थाश्चत्वारस्तु तथा द्विज !॥३४४॥ रथस्य चाश्वार्चत्वारः समास्तस्य च चर्मियाः। धन्विनश्चर्मिभिस्तुल्याः पुरस्ताचर्मियो रयो ॥३४६॥ पृष्ठतो धन्विनः पश्चाद्धन्विनान्तुरगा रथा:। रथानां कुखराः पश्चाद्दातन्याः पृथिवीत्तिता ॥३४७॥ पदातिकुञ्जराश्वानां धर्मकार्य प्रयञ्जतः शूरा: प्रमुखतो देया: स्कन्धमात्रप्रदर्शनम् ॥३४८॥ भीरुसङ्घेन शत्रुविद्रावकारकम्। दारवन्ति पुरस्तात्तु न देया भीरवः पुरः ॥३४६॥ प्रोत्साहयन्त्येव रयो भीरून शूराः पुरस्थिताः। प्रांशवः शुकनासाश्च ये चाजिह्येचगा नराः ॥३५०॥ संहतभ्रयुगाश्चेव क्रोधनाः कलहप्रियाः । नित्यहृष्टाः प्रहृष्टाश्च शूरा होयाश्च कामिनः ॥३५१॥ संहतानां हतानाञ्ज रणापनयनक्रिया। प्रतियुद्धं गजानास्त्र तोयदानादिकस्त्र यत् ॥३४२॥ आयुधानयनं चैव पत्तिकर्म विधीयते । रिपूर्णां भेतुकामानां स्वसैन्यस्य तु रत्त्रणम् ॥३५३॥ मेदनं संहतानाक्व चर्मियां कर्म कीर्तितम् । विमुखीकरणं युद्धे धन्विनां च तथोच्यते ॥३५४॥ यानं सुहतस्य तथोच्यते । दूर।पसरगां त्रासनं रिपुसैन्यानां रथकर्म तथोच्यते ॥३४४॥ भेदनं संहतानाक भेदानामपि संहतिः। प्राकारतोरगाष्ट्रालद्रुमभङ्गश्च सद्गजे ॥३५६॥ पत्तिभूविषमा होया स्थाश्वस्य तथा समा । सकर्मा च नागानां युद्धभूमिस्वाहृता ॥३५७॥ विरचितव्युहः कृतपृष्ठदिवाकर: । तथानुक्रोमशुक्रार्किदिकपासमृदुमास्ताः ॥३४८॥

योधानुसे जयेत्सर्वा झामगोत्रावदानतः भोगप्राप्स्या च विजये स्वर्गप्राप्त्या मृतस्य च ॥३५६॥ जिल्हारीन भोगसम्प्राप्तिमृतस्य च परा गतिः। निष्कृतिः स्वामिपिएडस्य नास्ति युद्धसमागतिः ॥३६०॥ शूरायां रक्तमायाति तेन पापं त्यजन्ति ते। घातादिदु:खसहनं रगो तत्परमं तपः ॥३६१॥ बराप्सरःसहस्राया यान्ति शूरं रयो मृतम् । स्वामी सुकृतमाद्त्ते भग्नानां विनिवर्त्तिनाम् ॥३६२॥ **ब्रह्महत्याफ**लं तेषां तथा प्रोक्तं पदे । त्यक्त्वा सहायान् यो गच्छेद्रेवास्तस्य विनष्टये ॥३६३॥ अश्वमेधफलं प्रोक्तं शूराग्यामनिवर्तिनाम् । धर्मनिष्ठे जयो राज्ञि योद्धव्याश्च समाः समैः ॥३६४॥ गजारोध्र गजाराध्र न हन्तव्याः पतायिनः । न प्रेचकाः प्रविष्टाश्च श्रशस्त्राः पतितादयः ॥४६५॥ शान्ते निद्राभिभूते च श्रद्धीत्तीर्यो नदीवने । कूटयुद्धानि शत्रनाशार्थमाचरेत् ॥३६६॥ बाह् प्रगृह्य विकोशेक्स्मा भन्नाः परे इति। प्राप्तं मित्रं बलं भूरि नायकोऽत्र निपातितः ।।३६७।। सेनानीर्निहतश्चायं भूपतिश्चापि विप्तुतः विद्रृतानान्तु योघानां सुखं घातो विधीयते ॥३६⊏॥ धूपाश्च देया धर्महा! तथा च परमोहनाः। पताकाञ्चेव सम्भारो वादित्राणां भयावहः ॥३६६॥ सम्प्राप्य विजयं युद्धे देवान्विप्रांश्च संयजेत्। रब्रानि राजगामीनि श्रमात्येन कृते रखे ॥३७०॥ तस्य स्त्रियो न कस्यापि रचयास्ताक्ष परस्य च। शत्रुं प्राप्य रखे मुक्तं पुत्रवस्परिपालयेत् ॥३७१॥ पुनस्तेन न योद्धव्यं देशाचारादि पालयेत्। तत्रश्च स्वपुरं प्राप्य भ्रवे से प्रविशेद् गृहम् ॥३७२॥ देषाचिपुजनं कुर्याद्रसेचोधकुटुम्बकम्

संविभागं परावाप्तै: कुर्याद् भृत्यजनस्य च ॥३७३॥
रणदीका सयोक्ता ते जयाय नृपतेर्भु वा ॥३७४॥
इत्याप्रेये महापुरायो रणदीका नाम पञ्चित्रिशदिधकद्विशततमोऽध्यायः॥

# अथ सप्तत्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। रामोक्तनीतिः।

#### श्रशिक्वाच---

नीतिस्ते पुष्करोक्ता तु रामोक्ता लक्ष्मगाय या। जयाय तां प्रवक्ष्यामि शृगु धर्मादिवर्द्धनीम् ॥३७४॥

#### राम खवाच-

न्यायेनार्जनमर्थस्य बर्द्धनं रत्त्वगां चरेत । सत्पात्रप्रतिपसिश्च राजवृत्तं चतुर्विवम् ॥३५६॥ नयस्य विनयो मूलं विनयः शास्त्रनिश्चयात्। विनयो होन्द्रियजयस्तैर्युक्तः पालयेनमहीम् ॥३७७। शास्त्रं प्रज्ञा भृतिदिच्यं प्रागलभ्यं धारयिष्णाता । उत्साहो वाग्मितौदार्यमापत्कालसहिष्साुता ॥३७८॥ प्रभावः शुचिता मैत्री त्यागः सत्यं कृतज्ञता। कुलं शीलं दमश्चेति गुगाः सम्पत्तिहेतवः ॥३७६॥ प्रकीर्शाविषयारएये धावन्तं विप्रमाधिनम् । ज्ञाना<del>ङक्र</del>रोन कुर्वीत वश्यमिन्द्रियदन्तिनम् ॥३८०॥ कामः क्रोधस्तथा लोभो हर्षो मानो मदस्तथा। षडवर्गमुरसृषेदेनमस्मिस्त्यक्ते सुक्षी नृपः ॥३८१॥ ब्यान्वीचिकी त्रयी वासी दरहनीति च पार्थिवः । तद्विद्यस्तत्क्रयोपेतैश्चिन्तयेद् विनयान्वितः ॥३८८।। द्यान्वीसिक्यार्थविक्यानं धर्माधर्मौ त्रयोस्थितौ । श्रर्थानथीं तु वार्त्तायां द्रएडनीत्यां नयानयौ ॥३८३॥ अहिंसा सुनृता वागी सत्यं शोषं दया जमा। वर्गिनां विक्किनां चैव सामान्यो धर्म ७५५ते ॥३८४॥ प्रजाः समनुपृद्वीयात् कुर्यादा वारसंस्थितिम् ।

बाक् सुनृता दया दानं दीनोपगतरच्चयम् ॥३८४॥ इति वृत्तं सता साधुहितं सत्पुरुषत्रतम् । श्राधिव्याधिपरीताय श्रद्य श्रो वा विनाशिने ॥३८६॥ को हि राजा शरीराय धर्मापेतं समाचरेत । न हि स्वसुखमन्विच्छन् पीडयेत्कृपगां जनम् ॥३८७॥ कृपगाः पीड्यमानो हि मन्यूना हन्ति पार्थिवम् । क्रियतेSस्यहेग्रीयाय स्वजनाय यथाञ्जलः ॥३८८॥ ततः साधुतरः कार्यो दुर्जनाय शिवार्थिना। प्रियमेवाभिधातव्यं सत्सु नित्यं द्विषत्सु च ॥३८६॥ देवास्ते प्रियवक्तारः पशवः ऋरवादिनः। शुचिरास्तिक्यपूतात्मा पूजयेदेवताः सदा ॥३६०॥ देवतावद् गुरुजनमात्मवच सुहजनम् । प्रशिपातेन हि गुरुं सतोऽमृषानुचेष्टितैः ॥३६१॥ कुर्वीताभिमुखान् भृत्ये देवान् सुकृतकर्मणा । सद्भावेन हरेन्मित्रं सम्भ्रमेगा च बान्धवान् ॥३६२॥ स्रीभृत्यान् प्रेमदानाभ्यां दाचिएयेनेतरं जनम्। श्रनिन्दा परकृत्येषु स्वधर्मपरिपालनम् ॥३६३॥ कृपगोषु दयालुत्वं सर्वत्र मधुरा गिरः। प्रागौरप्युपकारित्वं मित्रायाच्यभिचारियो ॥३६४॥ गृहागते परिष्वङ्गः शक्त्या दानं सिंद्धाुता। स्वसमृद्धिष्वनुत्सेक: परवृद्धिष्वमत्सर: ॥३६४॥ श्रपरोपतापि वचनं मौनन्नतचरिष्णुता । बन्धुभिर्बद्धसंयोग: स्वजने चतुरस्रता । डिचतानुविधायित्वमिति वृत्तं महात्मनाम् ॥३**६६**॥ इत्याभ्रेये महापुरायो रामोक्तनीतिर्नाम सप्तर्त्रिशद्धिक-

इत्याग्नेये महापुरायो रामोक्तनीतिर्नाम सप्तर्त्रिशद्धिक-द्विशततमोऽध्यायः ॥

### अथाष्ट्रत्रिंशदिषकदिशततमोऽध्यायः । राजधर्माः।

राम खवाच--

स्वान्यमास्यं च राष्ट्रं च दुर्ग कोषो वलं सुद्दत्। परस्परोकारीदं सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते ॥३६७॥ राज्याङ्गानां वरं राष्ट्रं साधनं पालयेत् सदा । **कुलं शीलं वयः सस्वं** दािच्चियं चिप्रकारिता ॥३६८॥ श्रविसंवादिता सत्यं वृद्धसेवा कृतज्ञता दैवसम्पन्नता बुद्धिरज्जुद्रपरिवारता ॥३६६॥ शक्यसामन्तता चैव तथा च द्रदभक्तिता । दीर्षेदर्शित्वगुस्साहः ग्रुचिता स्थूललचिता ॥४००॥ विनीतत्वं धार्मिकता साधोध्य नृपतेर्गुगाः प्रस्थातवंशमकूरं लोकसक्षाहियां शुचिम् ॥४०१॥ कुर्वीतात्महिताकाङ्ची परिचारं महीपतिः। वाग्मी प्रगल्भः स्मृतिमानुद्रमो बलवान् वशी ॥४०२॥ नेता द्रण्डस्य निपुगाः कृतशिल्पपरिषदः पराभियोगप्रसहः सर्वेदुष्टप्रतिक्रियः ॥४०३॥ परवृत्तान्ववेद्धी च सन्धिविपहतत्त्ववित् गृद्धमन्त्रप्रचारक्को देशकालविभागवित् श्रादाता सम्यगर्थानां ।विनियोक्ता च पात्रवित्। क्रोधलोमभयद्रोहद्रमचापलवर्जितः IISOXII परोपतापपैशुन्यमात्सर्येर्ध्यानृतातिगः बृद्धोपदेशसम्पन्नः शक्तो मधुरदर्शन: ॥४०६॥ गुयानुरागस्थितिमानात्मसम्पद्गुयाः स्पृताः । कुलीनाः ग्रुचयः शूराः श्रुतवन्तोऽनुरागिगाः ॥४०७॥ दण्डनीतेः प्रयोक्तारः सचिवाः स्युर्मेद्दीपतेः। सुविमहो जानपदः कुक्तशीलकलान्त्रितः ॥४०८॥ बारमी प्रगल्भश्रज्जुष्मानुत्साही प्रतिपत्तिमान्। दम्भवापसहीनरव मैत्रः क्रोशसहः ग्रुचिः ॥४०६॥

सत्यसत्त्वभृतिस्थैर्यभभावारोग्यसंयुतः कृतशिरुपश्च द्वश्च प्रज्ञावान् धारगान्वितः ॥४१०॥ हृद्धभक्तिरकत्ती च वैराग्यां सचिवो भवेत्। स्मृतिस्तरपरतार्थेषु चित्तज्ञो ज्ञाननिश्चयः ॥४११॥ दृढता मन्त्रगुप्तिरच मन्त्रिसम्पत् प्रकीर्त्तिता। त्रयां च दरडनीत्याख्य कुशलः स्यात्पुरोहितः ॥४१२॥ अथर्ववेदविहितं कुर्याच्छान्तिकपौष्टिकम् । ृ साधुतैषाममात्यानां तद्विद्येः सद्द बुद्धिमान् ॥४१३॥ चलुष्मत्तां च शिल्पक्र परीचेत गुगाद्वयम्। स्यजनेभ्यो विजानीयात् कुलं स्थानमवप्रहम् ॥४१४॥ परिकर्मसु द्त्तस्त्र विज्ञानं धारयिष्णुताम् । गुगात्रयं परीचोत प्रागल्भ्यं प्रीतितां तथा ॥४१५॥ कथायोगेषु बुध्येत वाग्मित्वं सत्यवादिताम् । उत्साहं च प्रभावं च तथा क्षेशसहिष्णुताम् ॥४१६॥ भृति चैवानुरागं च स्थैर्यद्वापदि लक्ष्येत् । भक्ति मैत्री च शौचं च जानीयाद् व्यवहारतः ॥४१७॥ संवाधिभयो वर्षा सरवमारोग्यं शीलमेव च । श्चस्त्र**ब्धतामचापल्यं वैरायाां चाप्यकीर्तनम् ।।४**१८॥ प्रत्यस्रवो विजानीयाद् भद्रतां सुद्रतामपि। पत्तानुमेयाः सर्वत्र परोच्चगुगावृत्तयः ॥४१६॥

गोहिता भूरिसलिला पुण्यैजनपर्देर्युता ॥४२०॥ रम्या सङ्ख्यरबला बारिस्थलपथान्विता । अदेवमातृका चेति शस्यते भूरिभूतये ॥४२१॥ शूद्रकाश्विधिक्षायो महारम्भः छवीबलः । सानुरागो रिपुद्रेषी पीडासहकरः पृथुः ॥४२२॥

सस्याकरवती पुण्या खनिद्रव्यसमन्विता ।

ईटक्ष्मनपदः शस्तोऽमूर्वज्यसनिनायकः ।।।४२३॥ पृथुसीमं महाखातमुचप्राकारतोरणम् ।

नानादेश्यैः समाकीयोे धार्मिकः पशुमान बली ।

पुरं समावते खेवासरित्मदवनाश्रयम् ॥४९४॥

जलवद्धान्यधन्यद् दुर्ग कालसहं महत् । मौदकं ।पार्वतं वार्कमैरियां धन्वनं च षट् ॥४२४॥ र्षेण्सितद्रव्यसम्पूर्याः पितृपैतामहोचितः धर्मार्जितो न्ययसहः कोषो धर्मादिवृद्धये ॥४२६॥ पितृपैतामहो बश्यः संहतो दत्तवेतनः । विख्यातपौरुषो जन्यः कुशताः शकुनैर्वृतः ॥४२७॥ नानाप्रहरयोपेतो नानायुद्धविशारदः नानायोधसमाकीर्यो नीराजितहयद्विप: ॥४२८॥ प्रवासायासदुःखेषु युद्धेषु च कृतश्रमः । **महैं। स्**त्रियप्रायो द्रग्डो द्रग्डवतां मत: ॥४२६॥ योगविज्ञानसस्वाढ्यं महापत्तं प्रियम्बद्म् । चायतिच्चममद्वैषं मित्रं कुर्वीत सत्क्रियम् ॥४३०॥ द्रादेवाभिगमनं स्पष्टार्थहृद्यानुगा वाक् सत्कृत्य । प्रदानक्क त्रिविधो मित्रसंप्रहः ॥४३१॥ धर्मकामार्थसंयोगो मित्रात्तु त्रिविधं फलम् । चौरसं तत्र सम्रद्धं तथा वंशक्रमागतम् ॥४३२॥ रिचतं व्यसनेभ्यश्च मित्रं श्रेयं चतुर्विधम् । मित्रे गुर्याः । सत्यताचाः समानसुखदुः खता ॥४३३॥ बच्चेऽतुजीविनां वृत्तं सेवी सेवेत भूपतिम् । द्श्वता भद्रता दाढ्य<sup>े</sup> चान्ति: क्रेशसहिष्णुता ॥४३४॥ सन्तोषः शीलगुत्साहो मयडयत्यनुजीविनम्। यथाकालमुपासीत राजानं सेवको नयात् ॥४३४॥ परस्थानममं कौर्यमौद्धस्यं मत्सरं त्यजेत्। विगृह्य कथनं भृत्यो न कुर्याक्षण्यायसा सह ॥४३६॥ गुडां मर्भ च मन्त्रऋ नच भर्तुः प्रकाशवेत्। रकाद् वृत्ति समीडेत विरक्तं सन्त्यजेननृपम् ॥४३७॥ श्रकार्थे प्रतिषेधम्य कार्ये चापि प्रवर्त्तनम्। सक्कोपादिति सदृतः बन्धुमित्रानुकीविनाम् ॥४६८॥ आजीव्यः सर्वसस्त्रानां राजा पर्जन्यवद्भवेत्। भावद्वारेषु चाप्त्यर्थ करमेशस्त्रीत च ॥४३६॥

कृषिवैशिक्पथो दुर्ग सेतुः कुछारवन्धनम् ॥४४०॥
स्वन्धकरवलादानं शून्यानां च निवेशनम् ॥४४९॥
स्वन्धकरवलादानं शून्यानां च निवेशनम् ॥४४१॥
स्वामुक्तिकेभ्यश्वौरेभ्यः पौरेभ्यो राजवल्लभातः।
पृथिवीपतिलोभाव प्रजानां पद्मधा भयम् ॥४४२॥
स्वच्यौतद्भयं काल स्वाद्दीत करं नृपः ।
साभ्यन्तरं शरीरं स्वं बाह्य राष्ट्रस्त रच्चयेत् ॥४४३॥
द्यक्यांस्तु द्यह्योद्राजा स्वं रक्षेत्र विवादितः।
स्त्रियः पुत्रांश्च शत्रुभ्यो विश्वसेन कदाचन ॥४४४॥
इस्याप्नेये महापुरायो राजधमी नामाष्ट्रिशद्धिकद्विशततमोऽज्यायः॥

# अथोनचत्वारिंशद्धिकद्धिशततमोऽध्यायः । णह्गुण्यम् ।

राम ख्याच--

मण्डलं चिन्तयेन मुख्यं राजा द्वादशराजकम् ।

श्रिरिमंत्रमरे मित्र मित्रमित्रमतः परम् ॥४४४॥
तथारिमित्रमित्रम्न विजिगीयोः पुरः स्मृताः ।
पार्ष्णाप्राहः स्मृतः पश्चादाक्रन्दस्तद्नन्तरम् ॥४४६॥
श्रासारावनयोश्चैवं विजिगीयोश्च मण्डलम् ।
श्रदेश्च विजिगीयोश्च मध्यमो भूम्यनन्तरः ॥४४७॥
श्रनुप्रदे संहतयोर्निप्रदे व्यस्तयोः प्रभुः ।
मण्डलाद् बहिरेतेषागुदासीनो बलाधिकः ॥४४८॥
श्रनुप्रदे संहतानां व्यस्तानां च वधे प्रभुः ।
सन्धिः विप्रदं यानमासनादि वदामि ते ॥४४६॥
बलविष्ठिगृद्दीतेन सन्धि कुर्याच्छित्रवाय च ।
कपाल चपहारश्च सन्तानः सङ्गतस्तया ॥४५०॥
उपन्यासः प्रतीकारः संयोगः पुरुषान्तरः ।
श्रदृष्ट्नर श्राविष्ठ श्राहमापि स वप्रमृदः ॥४५१॥

परिक्रमस्तथा छित्रस्तथा च परद्षग्राम् । स्कन्धोपनेयः सन्धिश्च सन्धयः षोडशेरिताः ॥४४२॥ परस्परोपकारस्य मैत्रः सम्बन्धकस्तथा उपहारश्च चत्वारस्तेषु मुख्याश्च सन्धयः ॥४५३॥ बालो बृद्धो दीर्घरोगस्तथा बन्धुबहिष्कृत: । भीदको भीदकजनो लुब्बो लुब्बजनस्तथा ॥४५४॥ बिरक्तप्रकृतिश्चैव विषयेष्वतिशक्तिमान भनेकिकसमन्त्ररच देवत्राद्यग्रानिन्दकः ॥४५५॥ दैवोपहतकश्चैव दैवनिन्दक द्रिक्व व्यसनोपेतो बलब्यसनसंक्रल: ॥४५६॥ स्वदेशस्यो बहरिपुर्मुक्तः कालेन यश्च ह । सत्यधर्मेव्यपेतश्च विंशतिः पुरुषा श्रमी ॥४५०॥ एतै: सर्निध न कुर्वीत विगृह्वीयाच् केवलम् । परस्परापकारेगा पुंसां भवति विषदः ॥४४८॥ श्रात्मनोऽभ्यद्याकांची पीड्यमानः परेग् वा। देशकासबलोपेतः प्रारमेतेह विप्रहम राज्यश्वीस्थानदेशानां ज्ञानस्य च बलस्य च। अपहारो मदो मानः पोडा वैषयिकी तथा ॥४६०॥ ज्ञानात्मशक्तिधर्मागां विधातो दैवमेव 🔏 । मित्रार्थकापमानश्च तथा बन्धुवनिाशनम् ॥४६१॥ भूतानुमहविष्क्षेदस्तथा मण्डलर्षयाम् एकार्थाभिनिवेशित्वमिति विमहयोनयः ॥४६२॥ सापरन्यं वास्तुजं क्षीजं वाग्जातमपराधजम् । वैरं पद्मविषं प्रोक्तं साधनैः प्रशमं नयेत् ॥४६३॥ किक्रिटफलं निष्फलं वा सन्दिग्धफलमेव च। तदात्वे दोषजननमायत्य। इचैव निष्फलम् ॥४६४॥ श्रायस्याद्ध तदात्वे च [दोषसञ्जननं तथा । चपरिज्ञातवीर्येगा परेगा स्तोभितोऽपि वा ॥४६४॥ परार्ध क्योनिमिसद्भ दीर्घकालं द्विजै: सह । धकालदैवयक्तेन बलोद्धतसखेन

तदास्ये फुलसंयुक्तमायस्यां फुलवर्जितम् **मायत्यां फलसंयुक्तं तदात्वे निष्फलं तथा ॥४६७॥** इतीमं षोडशविधन कुर्यादेव विमहम् । तदात्थायतिसंशुद्धं कर्म राजा सदाचरेत् ॥४६८॥ इष्टं पृष्टं बलं मत्वा गृहीयादिपरीतकम् । मित्रमाक्रन्द त्रासारो यदा स्यूर्टेढभक्तयः ॥४६६॥ परस्य विपरीतञ्ज तदा विप्रहमाचरेत् । विगृह्य सन्धाय तथा सम्भूयाथ प्रसङ्गतः ॥४७०॥ डपेसवा च निप्योर्यानं पद्मविधं स्मृतम् । परस्परस्य सामध्येविघातादासनं स्मृतम् ॥४७१॥ श्रदेश्य विजिगीपोश्य यानवत् पञ्चधा स्मृतम्। बितनोर्द्धियतोर्मध्ये वाचात्मानं समर्पयन् ॥४७२॥ द्वेथीभावेन तिष्ठेत काकान्तिवदलन्तितः उभयोरपि सम्पाते सेवेत बलवत्तरम् ॥४७३॥ यदा द्वावपि नेच्छेतां संश्लेषं जातसंविदौ तदोपसर्पेत्तच्छत्रुमधिकं वा स्वयं व्रजेत् ॥४७४॥ उच्छिद्यमानो बिल्लना निरुपायप्रतिक्रियः । क्लोद्धतं सत्यमार्यमासेवेत बलोत्कटम् ॥४७४॥ तद्दर्शनोपास्तिकतः नित्यन्तद्भावभाविता तत्कारितप्रश्रयिता वृत्तं संभ्रयिगाः भ्रुतम् ॥४७६॥ **६त्याग्नेवे महा**पुरायो पाड्गुख्यं नामैकोनचत्वारिंशद्धिक-दिशततमोऽध्याय:॥

## अथ चत्वारिंशदिधकदिशततमोऽध्यायः। सामादिः।

शम ख्वाच--

प्रभावोत्साहशक्तिभ्यां मन्त्रशक्तिः प्रशस्यते । प्रभावोत्साहवान् काव्यो जितो देवपुरोधसा ॥४७७॥ मन्त्रयेतेह कार्याया नानाप्तैनीविपश्चिना ।

श्रशक्यारम्भवृत्तीनां कुतः क्रोशाहते फलम् ॥४७८॥ विज्ञानं विज्ञातस्य च निश्चयः च्च**विज्ञा**तस्य જાર્થ**દે**ધસ્ય सन्देहच्छेदनं शेषदर्शनम् ॥४७६॥ सहायाः साधनोपाया विभागो देशकालयोः विवत्तेश्व प्रतीकारः पञ्चाङ्गो मन्त्र इप्यते ॥४८०॥ मनः प्रसादः श्रद्धा च तथा करगापाटवम् । सहायोत्थानसम्पन कर्मगां सिद्धितत्त्रग्रम् ॥४८१॥ मनःप्रमादः कामश्र सुप्रप्रलिपतानि च भिन्दन्ति मन्त्रं प्रष्ट्रज्ञाः कामिन्यो रमतां तथा ॥४८२॥ प्रगल्भः स्मृतिमान्वारमी शक्षे शाक्षे च निष्ठित:। **ध्यम्यस्तकर्मा नृपतेर्द्**तो भवितुम**र्हति ॥४८३॥** निस्ष्टार्थी मितार्थश्च तथा शासनहारकः। सामर्थ्यात् पादतो हीनो दूतस्तु त्रिविधः स्पृतः ॥४८४॥ नाविज्ञातं पुरं शत्रोः प्रविशेष न संसद्म् कालमीचेत कार्यार्थमनुद्धातश्च निष्पतेत् ॥४८४॥ छिद्रं च शत्रोर्जानीयात् कोषमित्रवलानि च। रागापरागौ जानीयाद् दृष्टिगात्रविचेष्टितैः ॥४८६॥ क्र्यां बतुर्विधं स्तोत्रं पत्त्रयोहभयोरपि तपस्विञ्यञ्जनोपेतै: सुचरै: सह संवसेत् ॥४८७॥ चरः प्रकाशो दृतः स्यादप्रकाशश्चरो द्विधा। विषाक् कृषीवस्रो लिङ्गी भिद्धकाद्यात्मकाश्चराः ॥४८८॥ यायादरिं व्यसनिनं निष्फले दतचेष्टिते । प्रकृतिन्यसनं यत्स्यात्तत् समीच्य समुत्पतेत् ॥४८६॥ भनयाद् व्यस्यति श्रेयस्तस्मात्तद् व्यसनं स्मृतम्। हुताशनो जसं व्याधिर्दुर्भिन्नं मरकं तथा ॥४६०॥ इति पद्मविधं दैवं व्यसनं मानुषं परम् । दैवं पुरुषकारेगा शान्त्या च प्रशमं नयेत्।।४६१॥ ष्ट्यापितेन नीत्या च मानुषं व्यसनं हरेत्। मन्त्रो मन्त्रफलावाप्तिः कार्यानुष्ठानमायतिः ॥४६२॥ सायम्ययो द्राडनी तिरमित्रप्रति वेधनम्

व्यसनस्य प्रतीकारो राज्यराजामिरश्चाम् ॥४६३॥ इत्यमात्यस्य कर्मेदं हन्ति स व्यसनान्वितः। हिरएयधान्यवस्त्राग्धि वाहनं प्रजया भवेत् ॥४६४॥ तथान्ये द्रव्यनिचया हन्ति सध्यसना प्रजा। प्रजानामापदिस्थानां रच्यां कोषद्यदयोः ॥४६५॥ पौराचारचोपकुर्वन्ति संश्रयादिह दुर्दिनम् । त्र्या युद्धं जनत्रायां मित्रामित्रपरिषदः ॥४६६॥ सामन्तादिकृते दोषे नश्येत्तद् व्यसनाच तत् । भृत्यानां भरगां दानं प्रजामित्रपरिपदः ॥४६७॥ धर्मकामादिमेदरच दुर्गसंस्कारभूषयाम् कोषात्तद् व्यसनाद् हन्ति कोषमूलो हि मूपति: ॥४६८॥ रिपुमर्वनम् मित्रा**मित्रावनीहे**मसाधनं दूरकार्याशुकारित्वं दण्डात्तद् व्यसनाद् हरेत् ॥४६६॥ राजा सध्यसनी हन्याद्वाजकार्याणि यानि च । वाग्द्रण्डयोश्च पारुष्यमर्थद्पग्रामेव च ॥४००॥ पानं स्त्री मृगया द्यतं व्यसनानि महीपते:। श्रालस्यं स्तब्धता दर्पः प्रमादो द्वैधकारिता ॥४०१॥ इति पूर्वोपदिष्टक्क सन्विवन्यसनं स्मृतम् । श्रनावृष्टिश्च पीडादी राष्ट्रव्यसनमुच्यते ॥५०२॥ विशीर्यायन्त्रप्राकारपरिखात्वमशस्त्रता चीयाया सेनया नद्धं दुर्गव्यसनमुख्यते ॥५०३॥ व्ययीकृतः परिचित्रोऽप्रजितोऽस्क्रितस्तया द्षितो दूरसंस्थ**ञ्च कोषञ्यसनग्रु**च्यते ॥५०४॥ **उप<b>बद्धं** परिचिप्तममानितविमानितम् । अभूतं ब्याधितं आन्तं दूरायातं नवागतम् ॥४०५॥ परिकायां प्रतिहत्तं प्रहतामतरं तथा भाशानिवेद्भृयिष्टमनृतप्राप्तमेव च कतत्रगर्भ निचिप्तमन्तःशल्यं तथैव च । बिन्छिन्नवीवधासारं श्रुत्यमूलं तथैव व ॥५००॥ श्रास्यांम्यपंदुतं वापि भिन्नकृतं तथैप च ।

बुष्पार्च्यापाहमर्थेषा बलम्यसनगुष्यते ॥४०८॥ दैवोपपीस्ति मित्रं प्रस्तं शत्रुवलेन स कामकोधादिसंयुक्तमुत्साहादरिभिभेवेत् अर्थस्य दृष्यां क्रोधात् पारुष्यं वाक्यद्रदृश्हयोः। कामजं भृगया चूतं व्यसनं वानकं स्त्रियः ॥४१०॥ बाक्ष्पाक्च्यं परं लोके उद्वेजनमन्धकम् श्रसिद्धसाधनं द्वडस्तं युक्त्याऽवनयेशृप: ॥५११॥ चढ्रेजयति भूतानि द्रस्यपारुष्यवान् नृप:। भूतान्युद्धेज्यमानानि द्विषतां यान्ति संश्रयम् ॥५१२॥ विष्टुद्धाः शत्रवस्त्रैव विनाशाय भवन्ति ते । दुष्यस्य दूषगार्थस्य परित्यागो महीयसः ॥५१३॥ नीतितस्वज्ञैरर्थदूषग्रामुच्यते ऋर्थस्य पानास्कार्यादिनो ज्ञानं मृगयातोऽरितः चयः ॥५१४॥ जितभ्रमार्थे मृगयां विचरेष्ट्रचिते वने । धर्मार्थप्रायानाशादि द्युते स्यात्कलहादिकम् ॥५१५॥ कालातिपातो धर्मार्थपीडा स्त्रीव्यसनाक्रवेत् । पानदोषात् प्रायानाशः कार्याकार्याविनिश्चयः ॥५१६॥ स्कन्थावारनिवेशक्को निमित्तक्को रिपुं जयेत् । स्कन्धावारस्य मध्ये तु सकोषं नृपतेर्गृहम् ॥५१७॥ मौतिभूतं श्रेगिसुहृद् द्विषदाटविकं बत्तम् । राजहर्म्य समावृत्य ऋमेगा विनिवेशयेत् ॥५१=॥ सैन्ये इदेशः सम्रद्धः सेनापत्तिपुरस्सरः परिभ्रमेषत्वरांश्च मण्डलेन वहिनिशि ॥५१६॥ बार्ताः स्वका विज्ञानीयाद् दूरसीमान्तजारियाः। निर्गच्छेत्प्रविशेचेव सर्व एवोपलक्तितः ॥५२०॥ सामदानं च भेद्श्च द्वडोपेचीन्द्रजालकम् । मायोपायाः सप्त परे नित्तिपैत्साघनाय ताम् ॥५२१॥ चतुर्विधं स्मृतं साम उपकारानुकीर्तनात्। सिथःसम्बन्धकथनं मृदुपूर्वे च भाषसम् ॥४२२॥ आचाते दर्शनं वाचा तवाहमिति चार्चग्राम् ।

सम्बापधनोत्सर्ग उत्तमाधममध्यमः ॥४२३॥ यः प्रतिदानं तदा तस्य गृहीतस्यानुमोदनम् । **∓वयंमाहप्रवर्तनम्** ॥५२४॥ दुव्यदानमपूर्व च देयरच प्रतिमोत्तरच दानं पद्मविधं स्मृतम्। स्नेहरागापनयनसंहर्षोत्पाद्नं リメマメリ तथा मिथो मेद्रव भेदक्वैभेंदरच त्रिविधः स्मृतः वधोऽर्थहरणं चैव परिक्रोशस्त्रिधा दम: ॥४२६॥ प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकदिष्टान् प्रकाशतः । उद्विजेत हतैलेंकिस्तेषु पिरडः प्रशस्यते ॥५२७॥ विशेषोपनिषद्योगैहन्याच्छस्त्रादिना द्विषः जातिमात्रं द्विजं नैव हन्यात्सामोत्तरं वशे ॥४२८॥ प्रतिम्पन्निव चेतांसि दृष्टा साधु पिबन्निव । प्रसन्निवासृतं साम प्रयुञ्जीत वियं वचः ॥४२६॥ मिथ्याभिशस्तः श्रीकाम आहुयाप्रतिमानित: । राजद्वेषी चातिकर आत्मसम्भावितस्तथा ॥५३०॥ विच्छिन्नधर्मकामार्थः कृद्धो मानी विमानितः। श्रकारगात्परित्यक्तः कृषवैरोऽपि सान्तिवतः ॥५३१॥ इतद्रव्यकलत्रश्च पूजाहीं ऽप्रतिपूजितः एतांस्तु मेद्येच्छत्रौ स्थितानित्यान सुशक्कितान ॥५३२॥ श्रागतान पुत्रयेत् कामैनिजांश्च प्रशमं नयेत् । सामहष्टानुसन्धानमस्यूत्रभयद्शेनम् गाप्रदेशा प्रधानदानमानं च भेदोपायाः प्रकीर्तिनाः मित्रं हतं काष्ट्रमिव घुगाजग्वं विशीयते ॥५३४॥ त्रिशक्तिदेशकालज्ञो दण्डेनास्तं नयेद्रीन । मैत्रीप्रधानं कल्यागाबुद्धि सान्त्वेन साधयेत् ॥४३४॥ लुब्धं चीराष्ट्र दानेन मित्रानन्योन्यशङ्क्या । दरहस्य दर्शनाद् दुष्टान् भ्रातृपुत्रादिकांस्तथा ॥४३६॥ दानमेदैरचमूमुख्यान् योधान् जनपदादिकान् सामन्ताटविकान भेद्द्यहाभ्यामपराद्धकान् ॥५३०॥ पुजयान्तर्गतैनरैः देवताप्रतिमानां ₫

पुमान् स्त्रीवस्त्रसंवीतो निशि चाद्भुतद्शीनः ॥१६८॥
वेतालोल्कापिशाचानां शिवानां च स्वरूपिकी।
कामतो रूपघारित्वं शस्त्राग्न्यश्माम्बुवर्षग्मम् १३६॥
तमोऽनिलोऽनलो मेघ इति माया ग्रमानुषी।
कघान कीचकं भीम त्रास्थितः स्त्रीस्वरूपताम् ॥१४०॥
त्रम्याये व्यसने युद्धे प्रवृत्तस्यानिवारग्रम्।
चपेक्षेयं स्मृता श्रातोपेचितश्च हिडिम्बया ॥५४१॥
मेघान्धकारबृष्ट्यप्रिपर्वताद्भुतद्शीनम् ।
दरस्थानं च सैन्यानां दर्शन ध्वजशालिनाम् ॥४४२॥
छिन्नपादितभिन्नानां संस्तानां च दर्शनम् ।
इशीनद्रकालं हिषतां भीत्यर्थमुपकल्पयेत् ॥४४३॥
इशीनद्रकालं हिषतां भीत्यर्थमुपकल्पयेत् ॥४४३॥

# अथेकचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः।

#### राम ख्वाच--

षड्विधं तु बलं न्यूहा देवान प्रार्च्य रिपुं व्रजेत । मौलं भूतं श्रोगिसुहृद्दिषदाटविकं बलम् ॥५४४॥ पूर्व पूर्व गरीयस्तु बलानां व्यसनं तथा । षडङ्गं मन्त्रकोषाभ्यां पदात्यश्वग्थद्विपैः ॥४४**४**॥ नद्यद्रिवनदुर्गेषु यत्र यत्र भयं भवेत्। सेनापतिस्तत्र तत्र गच्छेद् व्यूहीकृतेवं लैं: ॥५४६॥ पुरतो यायास्त्रवीर्पुरुषायुत्तः नायक: मध्ये कलत्रं स्वामी च कोष: फल्गु च यद् बलम् ॥५४७॥ पार्श्वयोदभयोरश्वा वाजिनां पार्श्वयो स्थाः। रथानां पार्श्ववोर्नागा नागानां चाटवीबलम् ॥५४८॥ पश्चात्सेनापतिः सर्वे पुरस्कृत्य कृती स्वयम्। षायात्सम्बद्धेनयोघः खिन्नानाश्वासयम्बद्धेनैः ॥५४६॥ यायाद व्यूद्देन महता मकरेगा पुरोधने ।

ं रंयेनेनोद्धृतपर्पागा सूच्या वा वीरवक्त्रया ॥४४०॥ पश्चाद्रये तु शकटं पार्श्वयोर्वेश्वसंक्रितम्। सर्वतः सर्वतोभद्रं भये व्युद्धं प्रकल्पयेत् ॥४४१॥ कन्दरे शैलगहने निम्नगावनसङ्कटे दीर्घाध्वनि परिश्रान्तं ज्ञुतिपपासाहितक्कमम् ॥४४२॥ व्याधिदुर्भित्तमरकपीडितं दस्युविद्रुतम् । पङ्कपांसुजलस्कन्धं व्यस्तं पुद्धीकृतं पथि ॥४४३॥ प्रसुप्तं भोजनव्यममभूमिष्ठमसुस्थितम् । चौराग्निभयवित्रस्तं वृष्टिवातसमाहतम् ॥४४४॥ इत्यादौ स्वचमूं रत्त्रेत् परसैन्यं च घातयेत्। विशिष्टो देशकालाभ्यां भिन्नविप्रकृतिर्वेली ॥४४४॥ कुर्यात्प्रकाशयुद्धं हि कूटयुद्धं विपर्यये । तेष्ववस्कन्दकालेषु परं हन्यात्समाकुलम् ॥४४६॥ अभूमिष्ठं स्वभूमिष्ठः स्वभूमी चोपजायतः । पार्शैर्वनचरादिभि: ॥४४७॥ प्रकृतिप्रमहाकृष्टं इन्यात् पश्चात्प्रवीरेगा बलेनोपेत्य वेगिना । पश्चाद्वा संकुलीकृत्य हन्याच्छूरेगा पूर्वतः ॥४५८॥ श्राभ्यां पार्श्वाभिघातो तु व्याख्याती कूटयोधने । पुरस्ताद्विषमे देशे पश्चाद्धन्यात्तु वेगवान् ॥४४६॥ पुरः पश्चान्त् विषमे एवमेव तु पार्श्वयो: ! प्रथमं योधयित्वा तु दूष्यामित्राटबीबलैः ॥५६०॥ श्रान्तं मन्दं निराक्रन्दं हन्याद्श्रान्तवाहनम् । दृष्यामित्रवलैर्वापि भक्कं दुरवा प्रयक्षवान् ॥५६१॥ जितमित्येव विश्वस्तं हन्यानमन्त्रव्यपाश्रयः । स्कन्धावारपुरमामशस्यस्वामिप्रजादिषु ॥५६२॥ विश्रम्यन्तं परानीकमत्रमत्तो विनाशयेत् अथवा गोप्रहाकृष्टं तक्षच्यं मार्गबन्धनात् ॥५६३॥ अवस्कन्द्भयाष्ट्रात्रिप्रजागरकुतश्रमम् दिवा सुप्तं समाहन्यान्निद्राच्याकुलसैनिकम् ॥५६४॥ निशि विश्वक्षसंसुप्तं नागैवी खन्नपायिकः ।

प्रयागो पूर्वयायित्वं वनदुर्गप्रवेशनम् ॥५६५॥ श्रभिन्नानामनीकाना भेदनं भिन्नसङ्घहः विभीषिकाद्वारपातं कोषरत्तेभकमें च श्रभिन्नभेदनं मित्रसन्धानं रथकर्भे च। वनदिङ्मार्गविचये वीवधासारलत्तराम् ॥५६०॥ श्रनुयानापसरग्रे शीव्रकार्योपपादनम् दीनानुसरगां घातः कोटीनां जघनस्य च ॥५६८॥ श्रश्वकर्माथ पत्तेश्च सर्वदा श**स्त्र**धार**ण्**म् शिविरस्य च मार्गादे: शोधनं वस्तिकर्म च ॥५६६॥ संस्थुलस्थागुवल्मीकवृत्तगुल्मापकरटकम् मापसारा पदातीनां भूनीतिविषमा मता ॥५७०॥ स्वल्पवृत्तोपला चिप्रलङ्गनीयनगा निःशर्करा विपङ्का च मापसारा च वाजिभू:॥५७१।। निस्थागुत्रृचकेदारा रथभूमिरकर्दमा । मर्दनीयतरुच्छेद्यत्रततीपङ्कवर्जिता ।।४७२॥ निर्भरागम्यशैला च विषमा गजमेदिनी। चरस्यादीनि भिन्नानि प्रतिगृह्वन् बलानि हि ॥५७३॥ प्रतिप्रह इति ख्यातो राजकार्यान्तरत्तमः। तेन शून्यस्तु यो व्यूहः स भिन्न इव लच्यते ॥५७४॥ जयार्थी नच युद्धधेत मतिमानप्रतिपद्दः । यत्र राजा तत्र कोषः कोषाधीना हि राजता ॥४७४॥ योधेभ्यस्तु ततो द्यात् किञ्चिदातुं न युज्यते। द्रव्यलचं राज्ञघाते तदद्धी तत्सुतार्दने ॥५०६॥ सेनापतिवधे तदृद्धाद्धस्त्यादिमर्दने अथवा खलु युध्येरम् परयश्वरथद्नितनः ॥५७७॥ यथा भवेदसम्बाधो व्यायामविनिवर्तने श्रसङ्करेगा युद्धेरन् सङ्करः सङ्कलावहः ॥५७८॥ महासङ्कुलयुद्धेषु संश्रयेरनमतङ्गजम् श्रश्वस्य प्रतियोद्धारो भवेयुः पुरुषास्त्रयः ॥५७६॥ इति कल्प्यास्त्रयश्चाश्वा विधेयाः कञ्चरस्य ।तः।

पादगोपा भवेयुश्च पुरुषा दश पद्ध च ॥५८०॥ विधानमिति नागस्य विहितं स्थन्दनस्य च ! श्रनीकमिति विज्ञेयमिति करूप्या नव द्विपा: ॥५८१॥ तथानीकस्य रन्ध्रन्तु पक्रधा च प्रचस्ते। इत्यनीकविभागेन स्थापयेद् व्यृहसम्पदः ॥५⊏२॥ **उरस्यकत्त्रपत्तांस्तु कल्प्यानेतान्** प्र<del>चत्</del>तते । उर:कच्चो च पच्चो च मध्यं पृष्ठं प्रतिशह: ॥४८३॥ कोटी च व्यृह्शास्त्रज्ञे: सप्ताङ्गो व्यृह उच्यते। उरस्यकच्चपचास्तु ब्यूहोऽयं सप्रतिब्रहः ॥५⊏४॥ गुरोरेष च शुक्रस्य कन्नाभ्यां परिवर्जितः । तिष्ठेयुः सेनापतयः प्रवीरैः पुरुषेवृताः ॥५⊂५॥ श्रमेदेन च युध्येरन् रह्मेयुश्च परस्परम् । मध्यव्यूहे फल्गु सैन्यं युद्धवस्तु जघन्यतः ॥४८६॥ युद्धं हि नायकप्रायां हन्यते तदनायकम् । उरसि स्थापयेन्नागान् प्रच**र**डान् कच्चयो रथान् ॥५८७॥ ह्यांश्च पत्त्रयोर्ब्यूहो मध्यमेदी प्रकीर्तित: । मध्यदेशे ह्यानीकं रथानीकञ्च कत्त्रयोः ॥५८८॥ पचयोश्च गजानीकं व्युहोऽन्तर्भेंचयं स्मृतः । रथस्थाने ह्यान द्धात् पदातींश्च ह्याभये ॥५८६॥ रथाभावे तु द्विरदान ब्यूहे सर्वत्र दापयेत् । यदि स्याइएडबाहुल्यमात्राधः सम्प्रकीर्तितः ॥४६०॥ मण्डलासंहतो भोगो दण्डस्ते बहुधा शृगुं। तिर्यग् वृत्तिस्तु द्राडः स्याद् भोगोऽन्यावृत्तिरेव च । ५६१॥ मयडल: सर्वतोषृति: पृथग्वृत्तिरसंहतः । प्रदरो रहकोऽसद्यः चापो वै कुच्चिरेव च ॥४६२॥ प्रतिष्ठः सुप्रतिष्ठश्च श्येनो विजयसञ्जयौ । विशालो विजयः शूली स्थूगाकर्याचमूमुखौ।।४६३॥ सर्वास्यो वलयश्चेव दण्डमेदाश्च दुर्जयाः । श्रतिक्रान्तः प्रतिक्रान्तः कज्ञाभ्याख्रीकपज्ञतः ॥५६४॥ भतिकान्तस्तु पद्माभ्यां त्रयोऽन्ये तद्विपर्वये।

पद्मोरस्यैरतिकान्तः प्रतिष्ठोऽन्यो विपर्ययः ॥५६५॥ स्थूगापचो धनु:पचो द्विस्थूगो दर्ड ऊर्ध्वंगः। विगुगोऽन्तस्त्वतिकान्तपत्तोऽन्यस्य विपर्ययः ॥**४६६॥** हिचतुर्देण्ड इत्येते झेया लच्चग्रतः क्रमात् । गोमुत्रिकाहिसख्वारी शकटो मकरस्तथा ॥४६७॥ भोगभेवाः समास्यातास्तथा पारिसवङ्गकः दरखपद्मी युगोरस्यः शकटस्तद्विपर्यये ॥५६८॥ मकरो व्यतिकीर्ग्यक्ष शेषः कुञ्जरराजिभिः मग्डलव्यूहभेदौ तु सर्वतोभद्रदुर्जयौ ॥४६६॥ श्रष्टानीको द्वितीयस्तु प्रथमः सर्वतोमुखः । श्रद्धेचन्द्रक ऊर्ध्वाङ्गो वज्रभेदास्तु संहते: ॥६००॥ तत: कर्कटशृङ्गी च काकपादी च गोधिका। त्रिचतुःपञ्चसैन्यानां ज्ञेया श्राकारभेदत: ॥६०१॥ द्राडस्य स्युः सप्तदश व्युहा हो मराडलस्य च। श्रसङ्घातस्य षट् पद्ध भोगस्यैव तु सङ्गरे ॥६०२॥ पद्मादीनामधैकेन हत्वा शेषै: परिच्चिपेत्। उरसा वा समाहत्य कोटिभ्यां परिवेष्टयेत् ॥६०३॥ परे कोटी समाकम्य पन्नाभ्यामप्रतिप्रहात्। कोटिभ्याञ्जधनं हन्यादुरसा च प्रवीडयेत् ॥६०४॥ यतः फल्ग् यतो भिन्नं यतश्चान्यैरधिष्ठितम् । हन्यादात्मनश्चोपबृंहयेत् ॥६०४॥ तत्रश्चारिवलं सारं द्विगुणसारेण फल्गुसारेण वीडयेत् । संहतस्त्र गजानीकै: प्रचग्डेर्दारयेद् बलम् ॥६०६॥ स्यात्कज्ञ वर्त्तेमानस्तु द्राहकः तत्र प्रयोगो दरहस्य स्थानं तुर्येगा दर्शयेत् ॥६०७॥ स्याइएडसमपन्नाभ्यामतिकान्तः प्रदारकः । भवेत्स पत्तकत्ताभ्यामतिकान्तो हढः स्मृत: ॥६०८॥ कचाभ्यास्त्र प्रतिकान्तव्यूहोऽसद्यः स्मृतो यथा । कत्तपत्तावधः स्थाप्योरस्यैः कान्तश्च खातकः ॥६०६॥ द्रौ व्यडी बलयः शोको न्यूहो रिपुविदारगाः ।

दुर्जयश्चतुर्वत्तयः शत्रोबेलविमर्दनः ॥६१०॥ कच्चपच्चोरस्येभोगो विषयं परिवर्तयन् । सर्पचारी गोमृत्रिका शकटः शकटाकृतिः ॥६११॥ विपर्ययोऽमरः प्रोक्तः सर्वशत्र्ववमर्दकः । स्यात्कच्चपच्चोरस्यानामेकीभावस्तु मण्डलः । ६१२॥ चक्रपद्मादयो मेदा मण्डलस्य प्रभेदकाः । एवख्न सर्वतोभद्रो वज्राच्चवरकाकवत् ॥६१३॥ श्रद्धचन्द्रश्च शृङ्गाटो ह्यचलो नामरूपतः । स्यूहा यथासुखं कार्याः शत्रूगां बलवारगाः ॥६१४॥

#### अग्निरुवाच-

रामस्तु रावणं हत्वा श्रयोध्यां प्राप्तवान् द्वित्र !
रामोक्तनीत्येन्द्रजितं हतवांल्लच्मणः पुरा ॥६१४॥
इत्याप्रेये महापुराणे रामोक्तराजनीतिनामैकचत्वारिंशदधिकदिशतनमोऽध्यायः॥

## मार्कण्डेयपुराणान्तर्गतं राजनीतिप्रकरणम् ॥ अथ सप्तविंशतितमोऽध्यायः।

#### मदालसोवाच--

वत्सः ! राज्याभिषिकेन प्रजारञ्जनमादितः ।
कर्तव्यमिवरोधेन स्वधर्मश्च महीभृताम् ॥ १ ॥
ब्यसनानि परित्यज्य सत्यमृत्तहराणि वै ।
श्चातमा रिपुभिः संरच्यो बहिर्मन्त्रविनिर्गमात् ॥ २ ॥
वुष्टादुष्टांश्च जानीयादमात्यानरिदोषतः ।
श्चष्टधा नाशमाप्रोति स्वचकात् स्यन्दनाद्यथा ॥ ३ ॥
तथा राजाप्यसन्दिग्धं बहिर्मन्त्रविनिर्गमात् ।
करैश्चरास्तथा शत्रोरन्वेष्ट्याः प्रयक्षतः ॥ ४ ॥
विश्वासो नतु कर्तव्यो राज्ञा मित्राप्तवन्धुषु ।
कार्ययोगादमित्रेषु विश्वसीत नराधिपः ॥ ४ ॥
स्थानवृद्धिषयक्षेन षाद्गुष्यविदितारमना ।
भवित्रस्यं नरेन्द्रेया न कामवश्वर्तिना ॥ ६ ॥

प्रागात्ममन्त्रियाध्येव ततो भृत्या महीभृता। क्रेयाश्चानन्तरं पौरा विरुध्येत ततोऽरिभः॥ ७॥ यस्त्येतानविजित्येव वैरियाो विजिगीषते । सोऽजितात्मा जितामात्यः शत्रुवर्गेगा बाध्यते ॥ ८ ॥ तस्मात्कामादयः पूर्व जेयाः पुत्र ! महीभृता । तकाये हि अयो राज्ञो राजा नश्यति तैर्जितः॥ ६॥ कामः क्रीधश्च लोभश्च मदो मानस्तथैव च। हर्षश्च शत्रवो होते नाशाय कुमहीसृताम् ॥१०॥ कामप्रसक्तमात्मानं स्मृत्वा पाएडुं निपातितम्। निवर्तयेच्था क्रोधादनुह्नादं इतात्मजम् इतमैलं तथा लोभान्मदाद्वेनं विजैहितम् । मानादनायुषः पुत्रं हतं हषत्पुरश्चयम् ॥१२॥ सर्वे मरुत्तेन महात्मना । पभिर्जितैर्जितं स्मृत्वा विवर्भयेदेतान् षड् दोषांश्च महीपति: ॥१३॥ काककोकिलभृङ्गायां वकव्यालशिखरिङनाम्। हंसकुष्टलोहानां शिक्तेत चरितं नृपः ॥१४॥ कौशिकस्य क्रियां कुर्याद्विपचे मनुजेश्वर: । चेष्टां पिपीलिकानां च काले भूप: प्रदर्शयेत् ॥१५॥ क्रेयाग्निविस्फुलिङ्गानां बीजचेष्टा च शाहमले:। चन्द्रसूर्यस्वरूपं च नीत्यर्थे पृथिवीचिता ॥१६॥ बन्धकी पद्मशरभशू लिका गुर्विग्रीस्तनात् एवं साम्रा च भेदेन प्रदानेन च पार्थिव !।।१७।। दर्ग्डेन च प्रकुर्बीत नीत्यर्थे पृथिवीचिता । प्रज्ञा नृपेगा वादेया तथा चएडालयोषितः ।।१८।। शक्रार्क्यमधोमानां तद्वद्वायोर्महीपति: रूपाणि पद्म कुर्वीत महीपालनकर्मणि ॥१८॥ यथेन्द्रश्चतुरो मासान्वार्योघेयीव भूतत्तम् । श्राप्याययेत्तथा लोकान् परिचारैर्महीपतिः ॥२०॥ मासानष्टी यथा सूर्यस्तोयं इरति रश्मिभः। सुक्येयीवाभ्युपायेन तथा शुल्कादिना सूप: ॥२१॥

यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति। तथा प्रयाप्रिये राजा दुष्टादुष्टे समो भवेत् ॥२२॥ पूर्योन्द्रमालोक्य यथा श्रीतिमाञ्जायते नरः। एवं यत्र प्रजाः सर्वा निर्मृतास्तच्छशित्रतम् ॥२३॥ सर्वभूतेषु निगृहश्चरते यथा एवं चरेन्मूपश्चारैः पौरामात्यारिबन्धुषु ॥२४॥ न लोभार्थेर्न कामार्थेर्नाथर्थिर्यस्य मानसम् । पदार्थे: कृष्यते धर्मातम राजा स्वर्गमुख्छति ॥२५॥ उत्पथमाहियाो मृढानस्वधमिश्वतितान्नरान् यः करोति निजे धर्मे स राजा स्वर्गमृष्द्रति ॥२६॥ वर्गाधर्मा न सीदन्ति यस्य राष्ट्रे तथाऽऽश्रमाः। राज्ञस्तस्य सुखं तात ! परत्रेह च शाश्वतम् ॥२०॥ प्तद्राज्ञः परं कृत्यं तथैतद्वृद्धिकारगाम् । स्वधर्मे स्थापनं नृषां चाल्यते न कुबुद्धिभिः॥२८॥ पालनेनैव भूतानां कृतकृत्यो महीपतिः । सम्यक् पालियता मार्ग धर्मस्याप्रोति वै यतः ॥२६॥ एवमाचरते राजा चातुर्वर्ण्यस्य रज्ञगाम् ससुखी विहरत्येष शऋस्यैति सलोकताम् ॥३०॥ इति मार्करहेबपुरागो मदालसोपाख्याने चतुर्विशोऽध्यायः।

# अथ गरुडपुराणान्तर्गतं नीतिप्रकरणम्॥ अथाष्टाधिकशततमोऽध्यायः।

स्त स्वाच-

नीतिसारं प्रवश्यामि त्रार्थशास्त्रादिसंश्रितम् ।
राजादिस्यो हितं पुण्यमायुःस्वर्गादिदायकम् ॥ १ ॥
सक्रिः सङ्गं प्रकुर्वीत सिद्धिकामः सद्दा नरः ।
नासक्रिरिहलोकाय परलोकाय वा हितम् ॥ २ ॥
वर्जयेत् जुद्रसंवादं दुष्टस्य चैव दर्शनम् ।
िवरीषं सहः मित्रेगा संन्त्रीति रात्रसेविना ॥ ३ ॥

मूर्खशिष्योपदेशेन दुष्टस्त्रीभरयोन च बुष्टानां सम्प्रयोगेगा पण्डितोऽप्यवसीदति ॥ ४॥ त्राद्मयां चालिशं चत्रमयोद्धारं विशं जडम् । शूष्ट्रमन्तरसंयुक्तं दूरतः परिवर्जयेत् ॥ ४॥ कालेन रिपुणा सन्धः कालं मित्रेण विप्रहः। कार्यकारयामाश्रित्य कालं ज्ञिपति परिष्डतः ॥ ६ ॥ कालः पचिति भूतानि कालः संहरते प्रजाः। कालः सुप्तेषु जागर्त्ति कालो हि दुरतिक्रमः॥ ७॥ कालेषु चरते नीर्यं काले गर्भे च बर्द्धते । कालो जनयते सृष्टिं पुनः कालोऽपि संहरेत्॥ =॥ काल: सूच्मगतिर्नित्यं द्विविधश्चेह भाव्यते । स्थृतसंप्रहचारेगा स्चनाचारान्तरेगा च ॥ ६॥ नीतिसारं सुरेन्द्राय इममूचे बृहस्पति: । सर्वज्ञो येन चेन्द्रोऽभूद् दैत्यान् हत्वाप्नुयाहिक्म् ॥१०॥ राजिषित्राद्ययोः कार्ये देवविप्रादिपूजनम् । यष्टव्यं महापातकनाशनम् ॥११॥ **श्रश्वमे**घेन **डसमै**: सह साङ्गत्यं पिएडतै: सह सत्कथाम । श्रतुड्यै: सह मित्रत्वं कुर्वागो नावसीद्ति ॥१२॥ परदारं परार्थेञ्ज परिहासं परस्त्रिया । परवेश्मनि वासस्त्र न कुर्वीत कदाचन ॥१३॥ परोऽपि हितवान बन्धुर्बन्धुरप्यहितः परः। श्रहिनो देहजो व्याधिर्हितमारएयमौषधम् ॥१४॥ स बन्धुर्यो हिते युक्तः स्व पिता यस्तु पोषकः। तिनमत्रं यत्र विश्वासः स देशो यत्र जीव्यते ॥१४॥ स भृत्यो यो विधेयस्तु तद् बीजं यत्त्ररोहति । सा भार्या या त्रियं ब्रुते स पुत्रो यस्तु जीवति ॥१६॥ स जीवति गुगा यस्य धर्मो यस्य स जीवति । गुगाधर्मिविहीनो यो निष्फलन्तस्य जीवनम् ॥१७॥ सा भार्या या गृहे दचा सा भार्या या भियंवदा । सा भार्या या पतिनाया। सा भार्या या पतित्रता।।१६६।।

हिता स्नाता सुमन्धा च नित्यक्त त्रियवादिनी। श्ररपमकारपभाषिणी सततं मङ्गलैर्यता ॥१६॥ सततं धर्मबहुला सततन्त्र पतिप्रिया सततं प्रियवक्त्री च सततमृतुकामिनी ॥२०॥ पतदादिकियायुक्ता सर्वसीभाग्यवर्द्धिनी यस्येदृशी भवेद्धार्या देवेन्द्रो न स मानुषः ॥२१॥ बस्य भार्या विक्रपाची करमला कलहिमया। <del>उत्तरोत्तर</del>वादास्या सा जरा न जरा जरा ॥२२॥ यस्य भार्याश्रितान्यत्र परवेश्माभिकाङ्किगाी । कुिकियात्यक्तलज्ञाचसाजरानजराजरा॥२३॥ यस्य भार्या गुराज्ञा च भनीरमनुगामिनी । श्रल्पाल्पेन तु सन्तुष्टा सा प्रिया न प्रिया पिया ॥२४॥ भार्या शठं मित्रं सत्यश्चोत्तरदायकः । दुष्टा ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः ॥२४॥ त्यज दुर्जनसंसर्ग भज साधुसमागमम् । क्रुरु पुरुवमहोरात्रं स्मर नित्यमनित्यताम् ॥२६॥ व्याली करठप्रदेशादि च फर्याभृतो भीष्या या च रौद्री या कृष्णा व्याकुलाङ्की रुधिरनयनसंव्याकुला व्याघ्रकस्पा। क्रोधे यैवोपववक्त्रा स्फुरदनलशिखा काकजिह्ना कराला सेव्या न स्त्री विदग्धा परपुरगमना भ्रान्तचित्ता विरक्ता॥२७॥ भजक्रमे वेश्मनि द्रष्टिरष्टे व्याधौ चिकित्साविनिवर्त्तिते च। देहे च बाल्यादिवयोऽन्विते च कालावृतोऽसी लभते धृति कः ॥२८॥ ६ति गारुडे महापुरायो नीतिसारे श्रष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥

### अथ नवाधिकशततमोऽध्यायः।

स्त ख्वाच-

श्रापदर्थे धनं रक्तेद् दारान् रक्तेद्धनैरिप ।
श्राह्मानं सततं रक्तेद्दारैरिप धनैरिप ॥२६॥
त्यजेदेकं कुलस्यार्थे प्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ।
प्रामं जनपदस्यार्थे श्राह्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥३०॥
वरं हि नरके वासो नतु दुश्चरिते गृहे ।
नरकात चीयते पापं कुगृहान्न निवर्तते ॥३१॥
चलत्येकेन पादेन निष्ठत्येकेन बुद्धिमान् ।
न ।परीच्य परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत् ॥३२॥
त्यजेदेशमसद्वृत्तं वासं सोपद्रवं त्यजेत् ॥३२॥
त्यजेदकृपग्राराजानं मिन्नं मायामयं त्यजेत् ॥३३॥
श्रथेन कि कुपग्रहस्तगतेन पुंसां

श्चानेन किं बहुराठकुलसंकुलेन । रूपेया किं गुयापराक्रमवर्जितेन मित्रेया किं व्यसनकालपराक्मुखेन ॥३४॥

ष्यदृष्टपूर्वा बह्वः सहायाः

सर्वे पदस्थस्य भवन्ति मित्राः । स्रथैर्विहीनस्य पदच्यतस्य

भवत्यकाले स्वजनोऽपि शत्रुः ॥३४॥
ध्यापस्यु मित्रं जानीयाद् रग्रे शूरं रहः शुचिम् ।
भार्याद्ध विभवे चीग्रे दुर्भिक्ते च प्रियातिथिम् ॥३६॥
दुव्वं चीग्राफलं त्यजन्ति विह्नगाः शुब्कं सरः सारसानिर्द्रेव्यं पुरुषं त्यजन्ति गिर्ग्याका भ्रष्टं नृपं मन्त्रिगाः
पुष्पं पर्युषितं त्यजन्ति मधुपा दग्धं वनान्तं मृगाः
सर्वेः कार्यवशाद्धनो हि रमते कस्यास्ति को वल्लमः ॥३७॥
जुब्धमर्थप्रदानेन श्लाच्यमञ्जलिकमेग्रा ।
मूर्खं छन्दानुषृत्या च यायातथ्येन परिद्रतम् ॥३८॥
सद्भावेन हि तुष्यन्ति, देवाः सत्पुत्रवा द्विजाः ।
इतराः खाष्यानेन मानदानेन परिद्रताः ॥३६॥

उत्तमं प्रियापातेन शठं मेदेन योजयेत् । नीचं स्वल्पप्रदानेन समं तुल्यपराक्रमैः ॥४०॥ यस्य यस्य हि यो भावस्तस्य तस्य हि तं वदन्। श्रनुप्रविश्य मेघावी चिप्रमात्मवशं नयेत ॥४१॥ नखिनाक्त नदीनाक्त शृङ्गियां शस्त्रपायानाम्। विश्वासो नैव गन्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च ॥४२॥ श्रर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्ररितानि घ । मतिमाञ्च प्रकाशयेत् ॥४३॥ वस्त्रतसापमातस हीनदुर्जनसंसरीमत्यन्तविरहादरः स्नेहोऽन्यगेहवासश्च नारीसच्छीलनाशनम् ॥४४॥ कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीडितः ? केन न व्यसनं प्राप्तं श्रियः कस्य निरन्तराः ? ॥४४। कोऽर्थ प्राप्य न गर्वितो भूवि नर: ? कस्यापदो नागताः ? स्त्रीभिः कस्य न खिएडतं भूवि मनः १ को नाम राज्ञां प्रियः १ कः कालस्य न गोचरान्तरगतः ? कोऽर्था गतो गौरवम् ? को वा दुर्जनवागुरानिपतितः चोमेया यातः पुमान् ? ॥४६॥ सुहृत् स्त्रजनबन्धुर्ने बुद्धियेस्य न चात्मनि । यस्मिन् कर्मिया सिद्धेऽपि न दृश्येत फलोद्यः । विपत्ती च महद् दुःखं तद् बुधः कथमाचरेत्।।४७॥ यह्मिन देशे न सम्मानं न श्रीतिर्नच बान्धवाः। न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत् ॥४८॥ धनस्य यस्य राजभ्यो भयं नास्ति न चौरतः। मृतक्क यन्न मुच्येत समर्जयस्य तद्धनम् ॥४६॥ परिश्रमै-प्रायाहरै: यदर्जितं मृतस्य तं वै विभजन्त रिक्थनः। यद् दुष्कृतमर्थेलिप्सया कृतम् तदेव दोषापहतस्य यौतुकम् ॥५०॥

तदेव दोषापहतस्य यौतुकम् ॥४०॥ सिद्धतं निहितं द्रव्यं परामृश्यं मुहुर्मुहुः । बालोरिव कदर्यस्य धनं दुःखाय केवलम् ॥४१॥ नमा स्पसनिनो रूजाः कपासाङ्कितपायायः । दर्शयम्तीह लोकस्य श्रदातुः फलमीदृशम् ॥५२॥ शिच्चयन्ति च याचन्ति देहीति कृपया। जनाः। ष्ट्रवस्थेयमदानस्य माभुदेवं भवानपि सिद्धतं ऋतुशतैर्न युज्यते याचितं गुगावते न दीयते । तत् कद्येपरिरक्तितं धनं चौरपार्थिवगृहे प्रयुज्यते॥४४॥ न देवेभ्यो न विप्रेभ्यो बन्ध्रभ्यो नैव चारमनि। कटर्थस्य धनं याति श्रमितस्करराजसु ॥४४॥ श्चितिकोशेन येऽप्यर्था धर्मस्यातिक्रमेगा श्ररेवी प्रशिपातेन माभुवंस्ते कदाचन ॥५६॥ विद्याघातो ह्यनस्यासः श्रीयां घातः कुचेलता । व्याधीनां भोजनाज्जीर्यो शत्रोर्घातः प्रपञ्चता ॥५७॥ तस्करस्य वधो द्राङः कुमित्रस्यास्पभाषयाम्। पृथक शच्या त नारीगां ब्राह्मग्रस्यानिमन्त्रग्रम् ॥५८॥ दुर्जनाः शिल्पिनो दासा दुष्टाश्च पटहाः स्त्रिय:। ताडिता मार्देवं यान्ति न ते सत्कारभाजनम् ॥४६॥ जानीयारप्रेषयो भृत्यान बान्धवान् व्यसनागमे । मित्रश्चापि काले च भार्याख्य विभवत्तये ॥६०॥ स्त्रीयां द्विग्या श्राहारः प्रज्ञा चैव चतुर्गुया। षड्ग्यो व्यवसायश्च कामश्चाष्ट्रायाः स्मृतः ॥६१॥ न स्वप्नेन जयेनिद्धां न कामेन स्त्रियं जयेत् । न चेन्धनैर्जयेद्वह्निं न मद्येन तृषां जयेत् ॥६२॥ समांसैभीजनै: स्निग्धैर्भद्यैर्गन्धविलेपनै: । बस्त्रेमेनोरमैमिल्यैः कामः स्त्रीषु विज्नम्भते ॥६३॥ ब्रह्मचर्चेऽपि वक्तव्यं प्राप्तं मनमथचेष्टितम् । हुचं हि पुरुषं दृष्टा योनिः प्रक्रियते स्त्रियाः ॥६४॥ सुवेशं पुरुषं दृष्ट्वा भ्रातरं यदि वा सुतम् । योनि: क्रिश्चित नारीगां सत्यं सत्यं हि शौनक ! ॥ ६४॥ नार्यक्र समस्वभावाः गमनादिकक्र स्वतन्त्रभावे दोषेश्च . निपातयन्ति नचो हि कुसानि कुसानि नार्षः ॥६६॥

नदी पातयते कूलं नारी पातयते कुलम् नारीयाञ्च नदीनाञ्च स्वच्छन्दा लिलता गतिः॥६७॥ नारिनस्तृष्यति काष्ठानां नापगानां महोव्धिः। नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामकोचना ॥६८॥ न तृप्तिरस्ति शिष्टानामिष्टानां प्रियवादिनाम् । सुखानाक्र सुतानाक्ष जीवितस्य वरस्य च ॥ ॥६६॥ राजा न तृप्तो धनसञ्चयेन न सागरस्तृप्तिमगाज्ञलेन। न पण्डितस्तृप्यति भाषितेन तृप्तं न चत्तुर्नृपदर्शनेन॥७०॥ स्वक्रमेधर्मार्जितजीवितानां शास्त्रेषु दारेषु सदा रतानाम्। जितेन्द्रियाणामतिथिपियाणां गृहेऽपि मोचः पुरुषोत्तमानाम् ॥७१॥ मनोऽतुकूलाः प्रमदा रूपवत्यः स्वलङ्कताः । बासः प्रासाद्वृष्ठेषु स्वर्गः स्याच्छुभकर्मगः ॥७२॥ न दानेन न मानेन नार्जवेत न सेवया । न शास्त्रेया न शस्त्रेया सर्वथा विषमाः स्त्रियः॥७३॥ शनैर्विद्या शनैरर्थाः शनैः पर्वतमारुहेत् शनैः कामक्र धर्मेश्च पञ्चेतानि शनैः शनैः ॥७४॥ देवपूजादि विप्रदानद्व शाश्वतम् । शाश्वतं सगुगा विद्या सुहृत्मित्रं च शाश्वतम् ॥७४॥ ये बालभावान्न पठन्ति विद्यां ये योवनस्था ह्यधनारमदाराः । ते शोचनीया इह जीवलोके मनुष्यरूपेया मृगाश्चरन्ति ॥७६॥ पठने भोजने चिन्तां न कुर्याच्छास्त्रसेवकः सुद्रमपि विद्यार्थी अजेद् गरुडवेगवान् ये बालभावे न पठन्ति विद्यां कामातुरा यौवननष्टविसाः। ते बुद्धकाले परिभूयमानाः सन्दह्यमानाः शिशिरे वयाकाम्॥७०॥ तकेंऽप्रतिष्ठा शुतयो विभिन्ना नासावृषिर्यस्य मतं न भिन्नम्। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥७६॥ आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्ट्या भाषितेन नेत्रवक्कविकाराभ्यां लच्यतेऽन्तर्गतं मनः अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः। ्र व्यारिकोऽर्थः पशुनापि गृह्यते ह्याध्य नागाध्य बहन्ति देशितम् ॥६१॥

GP. et.

श्रर्थाद् अष्टस्तीयेयात्रां तु गण्डेस् सत्याद् अष्टो रौरवं वै अजेब । योगाद् अष्टः सत्यधृतिक्च गण्डेद् राज्याद् अष्टो मृगयायां अजेब ॥६९॥ इति गारुडे महापुरायो नीतिसारे नवाधिकशततमोऽज्यायः।

## अथ दशाधिकशततमोऽध्यायः।

यो ध्रवाणि परिस्यज्य हाध्रवाणि निषेवते ।

स्त खाच---

भुवािया तस्य नश्यन्ति श्रध्नुवं नष्टमेव च ॥८३॥ वाग्यस्त्रहीनस्य विद्या नरस्य शस्त्रं यथा कापुरुषस्य हस्ते। तुष्टिमुत्पाद्यते शरीरे श्रन्धस्य दारा इव दर्शनीया: ॥८४॥ भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिर्वराः स्त्रियः । विभवो दानशक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम् ॥८४॥ ष्मप्रिहोत्रफला बेदा: शीलवृत्तिफलं शुभम् । रतिपुत्रफला दारा दत्तभुक्तफलं धनम् ॥८६॥ बर्येरकुलुजां प्राज्ञो बिरूपामपि कन्यकाम् । सुरूपां सुनितम्बाख्य नाकुलीनां कदाचन ॥८७॥ श्रधेनापि हि कि तेन यस्यानथें तु सङ्गति:। की हि नाम शिखाजातं पश्चगस्य मर्शि हरेते ॥८८॥ ् हविर्दृष्टकुलाद् प्राद्धं बालाद्वि सुभाषितम् 🕩 त्रमेध्यात्काञ्चनं प्राद्धं स्त्रारमं तुष्कुलाद्पि ॥८६॥ विषाद्प्यमृतं प्राह्मममेच्याद्पि काम्मनम् । नीचादप्युत्तमां विद्यां स्त्रीरत्नं दुष्कुताद्ये ॥६०॥ न राज्ञा सह मित्रत्वं न सर्पो निर्विषः केश्वित्। न दुखं निर्मेशं तत्र स्त्रीजनो यत्र जायते ।।६१!!

कुति नियोजयेक्क पुत्रं विद्यासु योजयेत्। भ्यसने योजयेक्कत्रुमिष्टं धर्मे नियोजयेत् ॥६२॥ स्थानेष्येव प्रयोक्तम्या भृत्याक्षाभरणानि च । महि चूडामिणः पादे शोभते वै कदाचन ॥६३॥ चूडामिणः समुद्रोऽग्निष्टा चाखरडमम्बरम् । ध्रथवा प्रथिवीपालो मूर्ज्नि पादे प्रमादतः ॥६४॥ कुसुमस्तव १ स्येव हे गती तु मनस्विनः । मूर्ज्नि वा सर्वलोकानां शीर्षतः पतितो वने ॥६४॥

यदि मिण्डिस्तु पदे प्रतिबध्यते । स मिण्डिः खलु रौति न शोभते

भवति योजियतुर्वचनीयता ॥६६॥
वाजिबारगालोहानां काष्ठपाषागावाससाम् ।
नारीपुरुषतोयानामन्तरं महदन्तरम् ॥६०॥
कव्यितस्यापि हि धैर्यवृत्तेर्न शक्यते सर्वगुगाप्रमाथः ।
व्याः सर्वनापि कृतस्यवह्नेर्नाधः शिखा याति कदाचिद्व ॥६८॥
न सद्यः कशाधातं सिंहो न गणगर्जितम् ।
वीरो वा परनिर्दिष्टं न सहेद्रीमनिःस्वनम् ॥६६॥
यदि विभवविहीनः प्रच्युतो वाशु दैवात्
नतु खलजनसेवां काङ्च्येकेव नीचम् ।
न तृगामदनकार्थे सुज्ञुधान्तेऽत्ति सिंहः
पिवति विधरमुष्यां प्रायशः कुद्धरागाम् ॥१००॥
सक्तद्वुष्टक्क यो मिन्नं पुनः सन्धातुमिच्छति ।
स मृत्युमेव गृङ्गीयाद्रभेमश्वतरी यथा ॥१०१॥
शाक्षोरपत्यानि प्रियंवदानि
नापेक्तिस्थानि खुधैर्मनुष्येः ।

नापेक्तितब्यानि बुधै तान्येव कालेषु विपत्कराशि

विषस्य पात्रागि हि.दारुगानि ॥१०२॥ उपकारगृहीतेन शत्रुगाः शत्रुगुद्धरेत् । पादलग्रं करस्येम करटकेनैय करटकम् ॥१०३॥ अपकारपरे नित्यं चिन्तयेश कदाचन । स्वयमेव पतिष्यन्ति कूलजाता इव द्रमाः ॥१०४॥ द्यनर्था द्वार्थरूपाश्च त्रर्थास्थानर्थरूपियाः । भवन्ति ते विनाशाय दैवायत्तस्य वै सदा ॥१०४॥ कार्यकालोचिताऽपापा मतिः सञ्जायते हि वै। सानुकूलेषु देवेषु पुंसः सर्वत्र आयते ॥१०६॥ धनप्रयोगकार्येषु तथा विद्यागमेषु च । ब्राहारे व्यवहारे च स्यक्तलजाः सदैव हि ॥१०७॥ धनिनः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्त पद्धमः। पुत्र यत्र न विद्यन्ते न कुर्योत्तत्र संस्थितिम् ॥१०८॥ लोकयात्रा भयं लज्जा दाचिएयं दानशीलता। पश्च यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत् ॥१०६॥ कालविष् श्रोत्रियो राजा नदी साधुश्च पद्ममः। एते यत्र न विद्यन्ते तत्र बासं न कारयेत् ॥११०॥ नैकन्न परिनिष्ठास्ति ज्ञानस्य किल शौनक! सर्वः सर्वे न जानाति सर्वज्ञो नास्ति कुत्रचित् ॥१११॥ न सर्वेवितकश्चिदिहास्ति

नात्यन्तमूर्वो भुवि चापि कश्चित्। ज्ञानेन नीचोत्तममध्यमेन

यो यं विजानाति स तेन विद्वान ॥११२॥ इति गारुडे महापुरायो नीतिसारे दशाधिकशततमोऽध्याय: ।

### अथैकादशाधिकशततमोऽध्यायः।

सूत ख्वाच--

पार्थिवस्य तु वक्त्यामि भृत्यानाक्क्रीव लक्ष्याम् । सर्वािग्रा हि महीपालः सम्यक् नित्यं परीक्त्येत् ॥११३॥ राज्यं पालयते नित्यं सत्यधर्मपरायगाः । निर्कित्य परसैन्यानि क्तिति धर्मेग्रा पालयेत् ॥११४॥ पुष्पात् पुष्पं विकिन्बीयानमूलक्केदं न कारयेत् । मालाकार इसरयये न यथाक्वारकारकः ॥१६६॥ दोग्धारः चीरभुद्धाना विकृतं तत् न भुद्धते। परराष्ट्रं महीपालैभींक्तव्यं नच दूषयेत् ॥११६॥ नोधिरछन्धाचु यो धेन्वाः चीरार्थी लभते पयः। एवं राष्ट्रं प्रयोगेया पीड्यमानं न वर्जयेत् ॥११७॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन पृथिवीमनुपालयेत् । पालकस्य भवेद्र्याः कीर्त्तिरायुर्यशो वलम् ॥११८॥ अभ्यर्थ्य विष्णुं धर्मात्मा गोत्राद्ध्याहिते रतः। प्रजाः पालियतुं शकः पार्थिवो विजितेन्द्रियः ॥११६॥ ऐश्वर्यमध्रवं प्राप्य राजा धर्मे मतिक्वरेत् । चर्योन विभवो नश्येत् नात्मायक्तं धनादिकम् ॥१२०॥ सत्यं मनोरमाः कामाः सत्यं रम्या विभूतयः। किन्तु वे विनतापाक्वभक्वीलोलं हि जीवितम्॥१२१॥ व्याघीव तिष्ठति जरा श्राप तर्जयन्ती

रोगाश्च शन्नव इव प्रभवन्ति गान्ने । ष्यायुः परिस्नवति भिन्नघटादिवाम्भो

लोको न चात्महितमाचरतीह कश्चित् ॥१२२॥
निःशङ्कं कि मनुष्याः कुरुत परिहते युक्तममे हितं यत्
मोद्ध्वं कामिनीभिमेदनशरहता मन्दमन्दातिहष्ट्या।
मा पापं संकुरुध्वं दिजहरिपरमाः संभक्षध्वं सदैव
श्चायुनिःशेषमेति स्खलति जलघटीभूतमृत्युच्छलेन॥१२३॥
मानुवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत ।
श्चात्मवत्सर्वभूतेषु यः पर्यति स परिष्ठतः ॥१२४॥
पतद्वे हि विप्रेन्द्रा राज्यमिष्छन्ति भूभृतः ।
यदेषां सर्वकार्येषु वचो न प्रतिहन्यते ॥१२४॥
पतद्वे हि कुर्वन्ति राजानो धनसद्वयम् ।
रक्षवित्वा तु चात्मानं यद्धनं तद् द्विजातये ॥१२६॥
श्चोद्धारावदो विप्राणां येन राष्ट्रं प्रवर्द्धते ।
स राजा वर्द्धते योगाद् व्याधिभित्र न वष्यते ॥१२७॥
स्वस्वयां क्वेन्ति योगाद् व्याधिभित्र न वष्यते ॥१२७॥

कि पुनस्तु महीपातः पुत्रवत्पातवन्त्रजाः ॥१९८॥ यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः। यस्यार्थाः स प्रमान् लोके यस्यार्थाः स च परिद्रतः ॥१२६॥ त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनं पुत्राम् दाराम सहजनाम । ते चार्धवन्तं पुनराश्रयन्ति अर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धुः ॥१३०॥ श्रन्थो हि राजा भवति यस्तु शास्त्रविवर्जितः। श्रन्धः पश्यति चारेगा शास्त्रहीनो न पश्यति ॥१३१॥ यस्य पुत्राश्च भृत्याश्च मन्त्रिग्रश्च पुरोहिताः। इन्द्रियाया प्रसुप्तानि तस्य राज्यं चिरं नहि ॥१३२॥ येनार्जितास्त्रयोऽप्येते पुत्रा भृत्याश्च बान्धवाः। जिता तेन समं भूपैश्चतुः विधवं सुन्धरा लङ्घरेच्छास्त्रयुक्तानि हेतुयुक्तानि यानि च । स हि नश्यति वै राजा इह लोके परन्न च ॥१३४॥ मनस्तापं न कुर्वीत स्नापदं प्राप्य पार्थिवः । समबुद्धिः प्रसन्नात्मा सुखदुःखे समो भवेत् ॥१३५॥ धीराः कष्टमनुप्राप्य न भवन्ति विषादिनः । प्रविश्य बदनं राहोः कि नोदेति पुनः शशी १॥१३६॥ धिक धिक शरीरसुखलालितमानवेषु

मा खेदयेद्धनकृशं हि शरीरमेव। सद्दारका द्वधनपार्द्धसुताः अ्ता हि

तुःखं विहाय पुनरेष सुखं प्रपन्नाः ॥१३७॥
गन्धर्वविद्यामालोक्य वाद्ये च गियाकागयाः ।
धनुर्वेदार्थशास्त्राणि लोके रक्तेष भूपतिः ॥१३८॥
कारगोन विना भृत्ये यस्तु कुप्यति पार्थिवः ।
स गृह्वाति विषोनमादं कृष्णसपैविसर्जितम् ॥१३६॥
चापलाद्वारयेद् दृष्टि मिथ्यावाक्यस्त्र वारयेत् ।
मानवे श्रोत्रिये चैव भृत्यवर्गे सदैव हि ॥१४०॥
लीलां करोति यो राजा भृत्यस्वजनगर्वितः ।
शासने सर्वेदा चित्रं रिपुभिः परिभूयते ।
विना दोषेषा यो भृत्यान राजाऽधर्मेषा शास्ति च ॥१४१॥

हुद्वारं भृकुटिं नैव सदा कुवीत पार्थिकः । जीलासुलानि भोग्यानि स्यजेदिह महीपतिः ॥१४२॥ सुखप्रवृत्तेः साध्यन्ते शत्रवो विष्रहे स्थितैः ॥१४३॥ उद्योगः साहसं धैर्य बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः । षड्विधो यस्य बत्साहस्तस्य देवोऽपि शङ्कते ॥१४४॥ उद्योगेन कृते कार्ये सिद्धिर्यस्य न विद्यते । देवं तस्य प्रमागं हि कर्तव्यं पौरुषं सदा ॥१४४॥ इति गारुडे महापुरागे नीतिसारे एकादशाधिकशततमोऽध्यायः ।

### अथ द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः।

सूत ख्वाच--

भृत्या बहुविधा क्षेया उत्तमाधममध्यमा: । नियोक्तम्या यथाईषु त्रिविधेष्वेव कर्मस ॥१४६॥ भृत्ये परीच्यां वच्ये यस्य यस्य हि ये गुगा:। तिममं सम्प्रवत्त्यामि यद्यदा कथितानि च ॥१४७॥ यथा चतुर्भिः कनकं परीच्यते निघर्षगाच्छेदनतापताडनैः। तथा चतुर्भिर्शतकं परीचयेत् व्रतेन शीलेन कुलेनकर्मणा॥१४८॥ सत्यधर्मपरायगाः क्रलशीलगुगोपेतः रूपवान् सुप्रसम्बद्ध कोषाध्यक्तो विधीयते ॥१४६॥ मृत्यरूपपरीचाकु द्ववेष्ट्रत्नपरीच्चकः बलाबलपरीचाकृत् सेनाध्यची विधीयते ॥१५०॥ इक्किताकारतत्त्वज्ञो बलवान् प्रियदर्शनः अप्रमावी प्रमाथी च प्रतीहारः स उच्यते ॥१४१॥ मेधावी वाकपटुः प्राज्ञः सत्यवादी जितेन्द्रियः । सर्वशास्त्रसमालोकी होष साघुः स लेखकः ॥१४२॥ बुद्धिमान् मतिमांश्रीव परिचत्तोपलत्तकः । करो यथोक्तवादी च एष दूनो विधीयते ॥१५३॥ समस्तस्मृतिशास्त्रज्ञः परिडतोऽथ जितेन्द्रियः । शौर्यवीर्यगुर्वापेतो धर्माच्यक्तो विधीयते ॥१४४॥

पितृपैतामहो दत्तः शास्त्रज्ञः सत्यवाचकः ।

शुचिश्च कठिनश्चेव सूपकारः स उच्यते ॥१४४॥

धायुर्वेदकृताभ्यासः सर्वेषां प्रियदर्शनः ।

धायुःशीलगुगोपेतो वैद्य एष विधीयते ॥१४६॥
वेदवेदाङ्गतस्वज्ञो जपहोमपरायगः ।

धाशीविद्यरो नित्यमेष राजपुरोहितः ॥१४७॥
लेखकः पाठकश्चेव गयाकः प्रतिबोधकः ।

धालस्ययुक्तश्चेद्राज्ञा कर्मगो वर्जयेत्सदा ॥१४८॥
द्विजिज्ञमुद्देगकरं क्रूरमेकान्तदारुगम् ।

खलस्याहेश्च वदनमपकाराय केवलम् ॥१४६॥
दुर्जनः परिहर्त्वेच्यो विद्ययाऽलंकृतोऽपि सन् ।

मिणाना भूषितः सर्पः किमसौ न भयद्वरः ॥१६०॥

धाकारगाविष्कृतकोपधारिगाः

खलाद्भयं कस्य न नाम जायते। विषं महाहेर्विषमस्य दुर्वेचः

सुदुःसहं सिश्नपतेत्सदा सुले ॥१६१॥ तुल्यार्थे तुल्यसामर्थ्ये मर्मझं व्यवसायिनम् । श्राद्धराज्यहरं भृत्यं यो हन्यात् स न हन्यते ॥१६२॥ शूरत्ययुक्ताः मृदुमन्दवाक्या

जितेन्द्रियाः सत्यपराक्रमाश्च । प्रागेव पश्चाद्विपरीतरूपा

ये ते तु भृत्या न हिता भवन्ति ॥१६३॥
निगलस्याः सुसन्तुष्टाः सुस्वप्नाः प्रतिबोधकाः ।
सुखदुःखसमा धीरा भृत्या लोकेषु दुर्लभाः ॥१६४॥
चान्तिसत्यविहीनश्च कृर्बुद्धिश्च निन्दकः ।
दान्भिकः पेटुकश्चेव शठरच स्पृह्यान्वितः ।
अशको भयभीतश्च राज्ञा त्यक्तव्य एव सः ॥१६४॥
सुमन्धानानि वास्त्राणि शस्त्राणि विविधानि च ।
दुर्गे प्रवेशितव्यानि ततः शत्र्ं निपातयेत् ॥१६६॥
प्रमासमय वर्षे वा सन्धि कर्यांत्रराधिपः ।

पश्यम् सिक्कतमारमानं पुनः शत्रुं निपातवेत् ॥१६०॥
मूर्खानियोजयेवास्तु त्रयोऽप्येते महीपतेः ।
अयशश्चार्थनाशश्च नस्के चैव पातनम् ॥१६८॥
सिकक्कित्कुरुते कर्म शुभं वा यदि वाऽशुभम् ।
तेन स्म बर्द्धते राजा सूचमतो भृत्यकार्यतः ॥१६६॥
तस्माद् भूमीश्वरः प्राज्ञं धर्मकर्मार्थसाधने ।
नियोजयेद्धि सततं गोत्राह्मग्राहिताय च ॥१७०॥
इति गारुडे महापुरागो नीतिसारे द्वादशाधिकशतसमोऽध्यायः ॥

## अथ त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः।

### सूतं च्याच-

गुगावन्तं नियुङ्जीत गुगाहीनं विवर्जयेत् । पिंडतस्य गुगाः सर्वे मूर्वे दोषाश्च केवलाः ॥१७१॥ सक्रिरासीत सततं सक्रिः कुर्वति सङ्गतिम्। सक्रिविवादं मैत्रीक्क नासक्रिः किक्किदाचरेत् ॥१७२॥ पिएडतैश्च विनीतैश्च धर्महाः सत्यवादिभिः । बन्धनस्थोऽपि तिष्ठेत नतु राज्ये खलैः सह ॥१७३॥ सावशेषाया कार्याया कुर्वन्नर्थेश्न युज्यते। तस्मात् सर्वाणि कार्याणि सावशेषाणि कारयेत् ॥१७४॥ मधुद्देव दुहेद्राष्ट्रं कुसुमञ्ज न पातयेत् । बस्सापेन्त्री दुहेत्न्तीरं भूमि गाङ्केन पार्थिव: ॥१७४॥ यथा क्रमेगा पुष्पेभ्यश्चित्तते मधु षट्पदः तथा वित्तमुपादाय राजा कुर्वीत सक्कयम् ॥१७६॥ बरमीकं मधुजालका शुक्तपन्ते तु चन्द्रमाः। राजद्रव्यक्त भैक्यक्त स्तोकस्तोकंन वद्ध ते ॥१००॥ प्रश्चनस्य चर्यं दृष्ट्वा वरमीकस्य तु सद्भयम्। अवस्थ्यं दिवसं कुर्योद्दानाध्ययनकर्मस् ॥१७८॥ बनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिया गृहेऽपि पद्धेन्द्रियनिमहस्तपः ।

अडुस्सिते कर्मिया यः प्रवर्त्तते

निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम् ॥१७६॥ सत्येन रच्यते धर्मी विद्या योगेन रच्यते । मृजया रक्यते पात्रं कुलं शीलेन रक्यते ॥१८०॥ वरं विन्ध्याटब्यां निवसनमभुक्तस्य वरं सर्वाकीयों शयनमथ कृपे निपतनम् । वरं भ्रान्तावर्षे सभयजलमध्ये प्रविशनं ः नतु स्वीये पद्मे तु धनभग्र देहीति कथनम् ॥१८१॥ भाग्यस्रयेषु सीयन्ते नोपभोगेन पूर्वार्जिते हि सुकृते न नश्यन्ति कदाचन ॥१८२॥ ी विप्राग्तां भूषगां विद्या पृथिव्या भूषगां नृप:। नभसो भूषगां चन्द्रः शीलं सर्वस्य भूषसम् ॥१८३॥ पते ते चन्द्रतुल्याः चितिपतितनया भीमसेनार्जुनाद्याः शुराः सस्यप्रतिका दिनकरवपुषा केशवेनोपगृहाः । ते वै दुष्टमहस्थाः कृपग्वशगता भैत्त्वचर्या प्रयाताः को वा कस्मिन समर्थो भवति विधिवशाद भ्राम्यते कर्मरेखा॥१८४॥ त्रद्या येन कुलालवित्रयमितो त्रद्वायसभाग्डोदरे विष्णुर्येन दशावतारगहने चिप्तो महासङ्कटे । क्ट्रो येन कपालपाश्चिरमरो भिन्नाटनं कारितः सूर्वी भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मग्रे॥१८४॥ दाता बितर्याचनको सुरारिर्दानं मही विप्रमुखस्य मध्ये। दस्वा फलं बन्धनमेव लब्धं नमोऽस्तु ते दैव! यथेष्टकारियो॥१८६॥ माता यदि भवेक्षस्मीः पिता साम्राज्यनार्दनः। ক্রম্বন্তিপ্রবিদ্যালী বহুত বিষ্ণুর্ব सदा ॥१८०॥ येन येन यथा यद्धत् पुरा कर्म सुनिश्चितम् । स तदेवान्तरा अक्को स्वयमाहितमात्मन: ॥१८८॥ भारमना विहितं दुःखमारमना विहितं सुखप् । गर्भशब्दामुपादाय भुक्ते वै पौर्वदेहिकम् ॥१८६॥ न बान्तरीचे न समुद्रमध्ये न पर्वतानां विविधप्रदेशे। न मातुर्युर्धिन प्रश्तुतस्तथाङ्के त्वक्तं खमः कर्मकृतं नरो हि॥१,६०॥

दुर्गित्तिकृदः परिका समुद्रो रक्षांसि योधाः परमा च वृत्तिः। शास्त्रं च वै त्रानसा प्रविष्टं स रावयाः कालवशाहिनष्टः ॥१६९॥ यस्मिन् वयसि यरकाले यदिया यस वा निशि। यन्मुइर्ले खुरो बापि तत्तथा न तदन्यथा ॥१६२॥ गण्डानित चान्तरीची वा प्रविशनित महीतके। भारयन्ति दिशः सर्वा नादत्तमुपत्रभ्यते ॥१६३॥ पुराधीता च या विद्या पुरा दलका यद्धनम् । पुरा कृतानि कर्माया क्रमे भावन्ति धावत: ॥१६४॥ कर्माण्यत्र प्रभानानि सन्यगृत्रे शुभगृहे । बसिष्ठकतक्रमेऽपि जानकी दु:स्रभाजनम् ॥१६५॥ स्यूलजङ्घी यदा रामः शब्दगामी च लचनयाः षनकेशी यथा सीता त्रयस्ते दुःखभाजनम् ॥१६६॥ न पिरस्कर्मया पुत्रः पिता वा पुत्रकर्मया। कर्मजन्यशरीरेषु रोगाः शारीरमानसाः ॥१६७॥ **इब पतन्तीइ विमुक्ता टढधन्विनः** । **भतो वै शास्त्रगर्भियया धिया धीरोऽर्थमीहते ॥१६=॥** बालो युवा च वृद्ध यः करोति शुभाशुभम्। तस्यां तस्यामवस्थायां भुक्ते अन्मनि अन्मनि ॥१६६॥ श्रनिष्क्रमानोऽपि नरो बिदेशस्थोऽपि मानवः । स्वकर्मपोतवातेन नीयते यत्र तत् फलम् ॥२००॥ प्राप्तब्यमर्थ सभते मनुष्यो देवोऽपि तं वारयितुं न शक्तः। **अतो न शो**चामि न विस्मयो मे सताटलेखा न धुनः प्रयाति॥ ( यदस्मदीयं नतु तत्परेषाम् ॥२०१॥

सर्पः कूपे गजः स्कन्धे आहुर्बिले च धावति ।

नरः शीघ्रतरादेव कर्मणः कः पलायते ।२०२॥

नारुपायति हि सहिद्या दीयमानापि वर्द्धते ।

कूपस्थिमिव पानीयं भवत्येव बहुद्कम् ॥२०३॥

येऽर्था धर्मेण ते सत्या ये धर्मेण गताः श्रियः ।

धर्मार्थी च महान लोके तत् स्मृतंवा द्वर्थकारणात् ॥२०४॥

धर्मार्थी खानि दुःखानि करोति कृपणो जनः ।

त्तान्येव यदि धर्माथी न भूयः क्रीशभाजनम् ॥२०४॥ सर्वेषामेव शौचानामवशौचं विशिष्यते योऽक्रार्थेरग्रुचिः शौचाक्र मृदा वारिग्। शुचिः ॥२०६॥ सत्यं शोषं मनः शोषं शोषमिन्द्रियनिप्रहः । सर्वभूते दया शौचं जलशौचद्ध पद्धमम् ॥२०७॥ यस्य सत्यं च शौचं च तस्य स्वर्गो न दुर्लभः। सत्यं हि वचनं यस्य सोऽश्वमेघाद्विशिष्यते ॥२०८॥ न ग्रुध्यति दुराचारो भावोपहृतचेतनः ॥२०६॥ यस्य हस्तौ च पादौ च मनस्रेव सुसंयतम् । विद्या तपरच कीर्तिरच स तीर्थफलमरनुते ॥२१०॥ न प्रहृष्यति सम्माने नावमानेन कृप्यति । न कृद्धः परुषं व्यादेतत् साधोस्तु लच्चयम् ॥२११॥ दरिष्ट्रस्य मनुष्यस्य प्राज्ञस्य मधुरस्य च काले श्रुत्वा हितं वाक्यं न कश्चित्परितुष्यते ।।२१२॥ न मन्त्रबलवीर्येगा प्रज्ञया पौरुषेगा च । श्रातम्यं तम्यते मर्त्यैस्तन्न का परिवेदना ॥२१३॥ भयाचितो मया लब्धो मत्त्रेषितः पुनर्गतः। परिवेदना ॥२१४॥ यत्रागतस्तत्र गतस्तत्र का पकवृत्ते सदा रात्रौ नानापित्तसमागमः । प्रभातेऽन्यदिशं यान्ति का तत्र परिवेदना ।।।२१५।। पकस्वार्थप्रयातानां सर्वेषा तत्र गामिनाम् । यस्त्वेकस्त्वरितो याति का तत्र परिवेदना ॥२१६॥ अञ्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि शौनक ! श्रव्यक्तनिधनान्येव का तत्र परिवेदना ॥२१७॥ नाप्राप्तकालो स्त्रियते विद्धः शरशतैरपि । **कु**शामेगा तु संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥२ <।। लब्धन्यान्येव लभते गन्तब्यान्येव गच्छति। प्राप्तव्यान्येव प्राप्नोति दुःखानि च सुखानि च ॥२१६॥ ततः प्राप्नोति पुरुषः कि प्रकापं करिष्यति ।

भाषोधमानानि तथा पुष्पाणि च फलानि च। स्वकालं नातिवर्तन्ते यथा कर्म पुराकृतम् ॥२२०॥ शीलं कुलं नैव न चैव विद्या

ज्ञानं गुया नैव न वीजशुद्धिः । भाग्यानि पूर्वे तपसार्जितानि •

काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः ॥२२१॥ तत्र मृत्युर्यत्र इन्ता तत्र श्रीर्यत्र सम्पदः । तत्र तत्र स्वयं याति प्रेष्यमागाः स्वकर्मीभः ॥२२२॥ भूतपूर्व कृतं कर्म कत्तरमनुतिष्ठति । यथा घेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् ॥२२३॥ पूर्वकृतं कर्म कर्तारमनुतिष्ठति । एवं सुकृतं भुक्तव चात्मीयं मृढः कि परितप्यसे ? ॥२२४॥ प्वेकृतं कमें कर्तारमनुतिष्ठति । एवं पूर्वेक्कतं कर्मे शुभं वा यदि वाऽशुभव् ॥२२४॥ नीच: सर्वेपमात्राणि परन्छिद्राणि परवित । भारमनो विक्वमात्राणि पश्यमपि न पश्यति ॥२२६॥ रागद्वेवादियुक्तानां न सुखं कुत्रबिद् द्विज ! विचार्य खतु पश्यामि तत् सुखं यत्र निर्वृतिः ॥२२७॥ यत्र स्नेहो भयं तत्र स्नेहो दुःखस्य भाजनम्। स्नेह्मूलानि दु:खानि तर्सिमस्त्यके महत्युखम् ॥२२८॥ शरीरमेवायतनं दु:खस्य च सुस्रस्य च । जीवितद्या शरीरद्या जात्येव सह जायते ॥२२६॥ सर्वे परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्। पतिहिचात्समासेन लज्ञ्यां सुखदुःखयोः ॥२३०॥ सुलस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुलम् । सुसं दुःसं मनुष्यागां चक्रवत् परिवर्त्तते ॥२३१॥ यद् गतं तद्तिकान्तं यदि स्यात्तव द्रतः । बर्तमानेन वर्तेत न स शोकेन बाध्यते ॥२३२॥ इति गाइडे महापुरायो नीतिसारे त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥

### अथ चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः ।

स्त ख्वाच---

न कश्चित्कस्यचिनिमत्रं न कश्चित्कस्यचिद्विपः। कारगादेव जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥२३३॥ शोकत्रामां भयत्रामां प्रीतिविश्वासभाजनम् । रक्षमिष् सृष्टं मित्रमित्यत्तरद्वयम् ॥२३४॥ इरिरित्यसरद्वयम् । सकृद्धरितं येन बद्धः परिकरस्तेन मोचाय गमनं प्रति ॥२३४॥ न मात्तरि न दारेषु न सोदर्थे न चात्मजे। विश्वासस्ताहराः पुंसां याहरू मित्रे स्वभावजे ॥२३६॥ बदीच्छेत् शाश्वतीं प्रीति त्रीया दोषाया वर्ज्यत । चतमर्थप्रयोगस्य परोची दारदर्शनम् ॥२३७॥ मात्रा स्वसा दुहित्रा वा न विविक्तासने वसेत्। बलवानिन्द्रियमामो विद्वांसमपि कर्षति ॥२३८॥ विपरीतरतिः कामः स्वायत्तेषु न विद्यते। यत्रापायो वधो दण्डस्तथैव धनुवर्त्तते ॥२३६॥ श्रपि करपानिलस्यैव तुरगस्य महोद्धेः शक्यते प्रसरी रोद्धं न शरक्तस्य चेनसः ॥२४०॥ श्वयो नास्ति रहो नास्ति नास्ति प्रार्थयिता जनः। तेन शौनक ! नारीयां सतीत्वमुपजायते ॥२४९॥ एकं वै सेवते नित्यमन्यं चेतसि रोखते। पुरुषायामकाभेन नारी चैव पतिव्रता ॥२४२॥ **जन**नी यानि कुरुते रहस्यं मदनातुरा । सुतैस्तानि न चिन्त्यानि शीलविप्रतिपत्तिभः ॥२४३॥ पराधीना निद्रा परहृदयक्टत्यानुशरगां

सदा देलाहास्यं नियतमपि शोकेन रहितम् । पयो न्यस्तः कायः विटजनखुरैद्यस्तिगको

बहुत्कवठावृत्तिर्जगति गियाकाया बहुमतः॥२४४॥ अग्निरापः वियो मूर्वाः सर्पा राजकुत्नानि च । नित्यं परोपसेव्यानि सद्यः प्रायाहराया षट् ॥२४४॥
किं चित्रं यदि शब्दशास्त्रकुशलो विप्रो भवेल्पिएडतः ?
किं चित्रं यदि द्यद्वनीतिकुशलो राजा भवेद्धार्मकः ?
किं चित्रं यदि रूपयोवनवती योषिन साध्वी भवेत् ?
किं चित्रं यदि रूपयोवनवती योषिन साध्वी भवेत् ?
किं चित्रं यदि निर्धनोऽपि पुरुषः पापं न कुर्यात्कचित् ?।,२४६॥
नात्मचिछद्रं परे दद्याद् विद्याच्छिद्रं परस्य च ।
गृहेत् कूर्म इवाङ्गानि परभावस्त्र लच्चयेत् ॥२४०॥
पातास्ततस्त्वासिन्य स्वप्नाकारच्छादिताः ।
यदि नो चिक्ररोद्भेदः कियः केनोपसभ्यते ॥२४८॥
समधर्मो हि मर्मझस्तीच्याः स्वजनकपटकः ।
न तथा वाधते शत्रः कृतवैरो बहिःस्थितः ॥२४६॥
स्व पिरुदतो यो इत्रस्ख्येद्वे

मिष्टेन बालं विनयेन शिष्टम् । कार्येन नारी तपसा हि देवान्

सर्वीत्र लोकांम ससंप्रहेगा ॥२४०॥ छलेन मित्रं कलुषेया धर्म परोपतापेन समृद्धिभावम् । सखेन विद्यां परुषेया नारी वाट्छन्ति वै ये नच परिस्तास्ते ॥२५१॥ फलाधीं फलिनं वृत्तं यश्किन्दाद् दुर्मतिनेर:। निष्फलं तस्य वै कार्यं तन्मुकं दोषमाप्तुयात् ॥२५२॥ सधनो हि तपस्वी च दूरतो वै कृतश्रमः। मद्यपा स्त्री ससीत्येवं विष्र ! न श्रह्धाम्यहम् ॥२५३॥ न विश्वसेदविश्वस्ते मित्रस्यापि न विश्वसेत् । कवाचित्क्रपितं मित्रं सर्वे गुझं प्रकाशयेत् ॥२५४॥ सर्वभूतेषु विश्वासः सर्वभूतेषु सारिवकः स्वभावमात्मना गुझमेतत्साधोर्डि लच्चाम् ॥२५४॥ बस्मिन् कस्मिन् छते कार्ये कत्तरिमनुवर्तते। सर्वया वर्ष मानोऽपि धैर्यबुद्धि तु कारवेत् ॥२५६॥ बुद्धाः स्त्रियो नवं मधं शुब्कं मांसं त्रिमृत्कम् । राजी दिध दिवा स्वप्नं विद्वान षष्ट् परिवर्जयेत् ॥२५७॥ विषं गोडी वरिष्रस्य युद्धस्य सम्बद्धी विषम्।

विषं कुशिचिता विद्या अजीयों भोजनं विषम् ॥२५८॥ प्रियं दानमञ्जूएठस्य नीचस्योच्छ।सनं प्रियम्। वियं दानं दरिष्टस्य यूनश्च तद्व्या विया ॥२५६॥ अत्यम्बुपानं कठिनाशनस्त्र धातुत्त्रयो वेगविधारयास्त्र । विवाशयो मागरण्ड्य रात्रौ षड्भिनराणां निवसन्ति रोगाः॥२६०॥ बालातपश्चाप्यतिमैथुनस्र श्मशानधूमः करतापनस्र । रजस्वलावक्त्रनिरीच्याद्ध सुद्धिमायुस्त्वपि कर्षयेश ॥२६१॥ शुष्कं मांसं स्त्रियो वृद्धा बालार्कस्तरुगां द्वि। प्रभाते मैथुनं निद्रा सद्यः प्रायाहराया षट् ॥२६२॥ सधः पक्षप्रतं द्राचा बाला स्त्री चीरभोजनम्। चच्योदकं तरुच्छाया सदाः प्रायाकरात्यि वद् ॥२६३॥ कूपोदकं वटच्छाया नारीयाां च पयोधरः। शीतकाले भवेदुष्यामुष्याकाले च शीतलम् ॥२६४॥ सद्यो बलकरास्त्रीयि बालाभ्यक्रसुभोजनम् । सद्यो बलहरास्त्रीया अध्वा च मैथुनं क्वरः ॥२६४॥ शुष्कं मांसं पयो नित्यं भार्यामिन्नैः सहैव तु । न भोक्तव्यं नृपैः सार्द्ध वियोगं कुरते इत्यात् ॥२६६॥ **क्रचे** तिनं दुन्तमलापधारियां

वद्वाशिनं निष्ठुरवाक्यभाषिणाम् । सूर्योदये द्यस्तमयेऽपि शाचिनं

विमुद्धित श्रीरिप चक्रपायितम् ॥२६७॥
नित्यं क्रेद्स्तृयानां धरियविलिखनं पादयोश्चापमार्ष्टदेन्तानामप्यशौचं मिलनवसनता रूचता मूर्डजानाम् ।
दे सन्ध्ये चापि निद्रा विवसनशयनं प्रासहासातिरेकः
स्वाङ्गे पीठे च वाद्यं निधनमुपनयेरकेशवस्यापि लच्मीम्॥२६८॥
शिरः सुधौतं चरयौ सुमार्जितौ

वराङ्गनासेवनमस्पभोजनम् । भनप्रशायित्वमपूर्वमैशुनं

चिरप्रनष्टां श्रियमानयन्ति वट् ॥२६६॥ यस्य तस्य तु पुष्पस्य पायवरस्य विशेषतः।

शिरसा धार्यमायास्य अलच्मीः प्रतिहत्यते ॥२७०॥ दीपस्य पश्चिमा छाया छाया शब्यासनस्य च । रजकस्य तु यत्तीर्थमलस्मीस्तत्र तिष्ठति ॥२७१॥ बालातपः प्रेतधूपः स्त्री वृद्धा तक्यां द्धि । त्रायुष्कामो न सेवेत तथा सम्मार्जनीरजः ॥२७२॥ गनाश्वरथधान्यानां गवास्त्रेव रत्रः शुभम । श्रशुभक्र विज्ञानीयात खरोष्ट्राजाविकेषु च ॥२७३॥ गवां रजी धान्यरज: पुत्रस्याङ्गभवं रजः । प्तद्रजो महाशस्तं महापातकनाशनम् ॥२७४॥ मजारज: खररजो यसु सम्मार्जनीरजः । एतद्रजो महापापं महाकिल्विषकारकम् ॥२७४॥ शुर्पवातो नखाषाम्बु स्नानवस्त्रमृत्रोदकम् । मार्जनीरेगु: केशाम्ब इनित पुरायं पुरा कृतम् ॥२७६॥ विप्रयोर्विप्रवह्मथोश्च दमात्योः स्वामिनोस्तथाः श्रान्तरेगा न गन्तन्यं हयस्य वृषभस्य च ॥२७७॥ ब्रीषु राजाग्निसर्पेषु स्वाञ्याये शत्रसेवने । भोगास्वादेषु विश्वासं कः प्राज्ञः कर्तुमहेति ? ॥२७८॥ न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत् । विश्वासाद्भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निन्नन्तति ॥२.७६॥ वैरिगा सह सन्धाय विश्वस्तो यदि तिष्ठति। स वृत्तावे प्रसुप्तो हि पतितः प्रतिबुध्यते ॥२८०॥ नात्यन्तं मृदुना भाव्यं नात्यन्तं क्रूरकर्मगा। मृदुनैव मृदुं हन्ति दारुगोनैव दारुगम् ॥२=१॥ न।त्यन्तं सरलैर्भाव्यं नात्यन्तं मृदुना तथा । सरलास्तत्र छिचन्ते कुळ्जास्तिष्ठन्ति पाद्वाः ॥२८२॥ नमन्ति फलिनो वृज्ञा नमन्ति गुश्चिनो जनाः। शुक्कवृत्ताश्च मूर्वाध्य भिद्यन्ते न नमन्ति च ॥२८३॥ अप्रार्थितानि दु:स्वानि यथैवायान्ति वान्ति 🔻 । मार्जार इव लुम्फेत तथा प्रार्थयते नरः ॥२८४॥ पूर्व प्रशासरन्त्यार्थे सदैव महसम्पदः ।

विषरीतमनार्चे च बवेच्छसि तथा चर ॥२८४॥ षड्कर्यो भिराते मन्त्रश्चतुष्कर्योश्च धार्यते । दिक्शीस्य त मनत्रस्य ब्रह्माप्येको न बुध्यते ॥२=६॥ तया गवा कि कियते यान दोग्धीन गर्भियाी। कोऽर्थः पुत्रेगा जातेन यो न विद्वास धार्मिकः ॥२८७॥ एकेमापि सुपुत्रेगा विद्यायुक्तेन धीमता कुकं पुरुषसिंहेन चन्द्रेशा गगनं यथा ॥२८८॥ एकेनापि सुवृक्षेगा पुष्पितेन सुगन्धिना । वनं सुवासितं सबै सुपुत्रेगा कुलं यथा ॥२८६॥ पको हि गुणावान पुत्रो निर्गुगोन शतेन किम् ? चन्द्रो हन्ति तमांस्यैको नच ज्योतिः सहस्रशः॥२६०॥ कालयेत्पन्न वर्षाया दश वर्षाया ताडयेत्। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् ॥२६१॥ जायमानो इरेद् दारान् वर्धमानो इरेद्धनम् । **न्नियमायाो हरे**त्प्रायाान् नास्ति पुत्रसमो रिपुः ॥२६२॥ केषिन्युगमुखा व्याघाः केषिद् व्याघ्रमुखा मृगाः । ततस्वरूपपरिज्ञाने हाविश्वासः पदे पदे ॥२६३॥ एक: समावतां दोषो द्वितीयो नोपपदाते । यदेनं समया युक्तमशक्तं मन्यते अनः ॥२६४॥ एत रेवान मन्येत भोगा हि ज्ञाभिक्कनः । स्निग्घेषु च विदग्धस्य मतयो वै सनाकुता: ॥२६४॥ ज्वेष्ठः र्पितृसमी भ्राता मृते पितरि शौनक ! सर्वेषां स पिता हि स्वात्सर्वेषामनुषालकः॥२६६॥ कनिष्ठेषु च सर्वेषु समत्वेनानुवर्तते । समोपभोगजीवेषु यथैव तनयेषु च ॥२६७॥ बहुनामप्यसाराग्यां समुदायो हि दारुगः । तृयौरावेष्टिना रङजुस्तया नागोऽपि बध्यते ॥२६८। श्रपहरूय परस्वं हि यस्तु दानं प्र**यञ्**हति । स दाता नरकं याति यस्यार्थस्तस्य तत्पत्तम् ॥२६६॥ देवह्रव्यनिनहोन श्रक्षस्वहरखेन 🐄 ।

## ਵੀਰੜਾ।

( ਪਿੰਛੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ )

ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁਖ ਨੇ ਯੋਰਪ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰਸੇਡਜ਼' ਦੇ ਲਈ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ' ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸਨ । ਇਸ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਵੀਰਤਾ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਹਉਕਿਆਂ ਦਾ ਵੇਸ ਧਾਰਿਆ । ਵੇਖੋ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ ਯੋਰਪ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਰੋਂਦਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਤੀਰਥ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਲੇ ਨਹੀਂ', ਤੇ ਯਹੂਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯੋਰਪ ਦੇ ਜਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਹੈਝੂ-ਭਿੰਨੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਯੋਰਪ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਪਿਆ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਏ।

ਬੁਲਬੁਲ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕ ਸਭ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪੰਛੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰ੍ਹਾਣੇ ਖਲੌਕੇ ਦਿਨਰਾਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਗੰਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਅਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੂਸ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਾਜ ਅਟਲ ਏ। ਇਹ ਵੀਰਤਾ ਪਰਦਾ-ਨਸ਼ੀਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੀਵੀਂ ਵਾਗੂੰ ਚਾਹੇ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਵੇਂ ਨ ਆਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ,ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਏਸੇ ਬਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਏ।

ਵੀਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਿਲ ਸੱਭ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਸਭ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ । ਉਸਦੇ ਸੰਕਲਪ (ਅਥਵਾ ਖਿਆਲ) ਸਭ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਓਦਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਡੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ । ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਏ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਥ ਲਾਏ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਵ੍ਹੇ ਆ ਖਲੋਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ-ਹੀ-ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਏ । ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਡੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਵੀਰ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਲਾਲ ਗੁਦੜੀਆ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ । ਖੁੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮੜੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਝੁਗੀਆਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਮਹਾਤਮਾ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਅਖਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਯਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਖਿਆਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਸ ਡਾਈੰਗ-ਹਾਲ ਦੇ ਵੀਰ ਪਦਾ ਹੁੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਅਣਜਾਨ ਲੌਕਾਂ ਪਾਸੌਂ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅਸਲੀ ਵੀਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਤੇ ਲਿਖਾਵਟ ਦੇ ਮਖੌਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ।

ਹਰ ਵਾਰ ਵਖਾਲੇ ਤੇ ਉਜਾਗਰੀ ਲਈ ਛਾਤੀ ਠੌਕ ਕੇ ਅਗੇ ਵਧਨਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਕ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਏ। ਮਾਨੋਂ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੀ ਗੋਲਾ ਏ। ਹਾਂ, ਕਾਇਰ ਪੁਰਖ ਇਸਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਘੜੀ ਅਗੇ ਵਧ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਢੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਏਸ ਗ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲਈ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਬੱਦਲ ਗਜ਼ ੨ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਗੇ ਵਧੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਇੰਚ ਤਕ ਵਰ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਇਰ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—"ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਚਲੋਂ।" ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—"ਪਿਛੇ ਹਟੀ ਚਲੋਂ।" ਕਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—"ਚੁੱਕੋ ਤਲਵਾਰ ਵੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—"ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰੋਂ। ਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਗਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਵੀਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਵੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਬੀ ਕੈਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਅਚਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਵਧਨ ਦੀ ਹੋਵੇ; ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਂ ਪਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਵੀਰ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 'ਮਾਰਚ' ਕਰਦੇ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦਾ-ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੇਚਾਰੀ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਲਾਡਲਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਮਤਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਨਸ਼ਾਹ ਹਕੀਕੀ ਕਹਿਨ ਵਾਲਾ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਓਸ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਭਾਰੀ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉਠਕੇ ਕਦੀ ਡਿਗਦਾ ਕ ਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ? ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਦੀਮਾ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਥੁਕਦਾ ਏ, ਪਰ ਓਸ ਮਰਦ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਹੌਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਬਲ ਦੀਆਂ ਗ਼ਬੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇਂਦਾ ; ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ : ਅਤੇ ਮਮਕਿਨ ਹੈ. ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਤਖਤੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਖੌਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। "ਸਲੀ ਮੈਂਨੂੰ ਏ ਸੋਜ ਯਾਰ ਦੀ, ਸੌਣ ਦੇਓ,ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਏ ਆਉਂਦੀ "। ਅਰ ਈਸਾ ਨੂੰ ਭਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਬੇ ਲੋਕ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ? ਜੇ ਚਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਮਿਲਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈ' ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋ ਪਵਾਂ ਯਾ ਡਰ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਉਡ ਗਈਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਅਜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸਚਮਚ ਹੀ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਯਾ ਦਨੌਰਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਜਾਂ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਨਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨਾਲ ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਟਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰ ਵਾਹ ਸਚਾਈ! ਮੀਰਾ ਨੇ ਉਸ ਵਿਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮਿਤ ਸਮਝਕੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਮਾਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਵਾਹ ਪਿਆਰ! ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਧੜ ਅਪਣੇ ਮੁੱਥੇ ਮਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਪਰਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਪਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਨੇ।

ਉਹ ਵੀਰ ਈ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਡ ਝਟ ਗਰਮ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਦੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤ ਹੀ ਵੀਰ ਗਰਮ ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਬਰਫ਼ ਉਸ ਤੇ ਜਮਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮਜਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਕ ਠੰਡੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪੀਂ ਗਰਮ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਾਰਲਾਇਲ ਨੂੰ ਜਦ ਅਜਕਲ ਦੀ ਸਭਿਤਾ ਤੇ ਰੌਹ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਾਰਲਾਇਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਨੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚਿਣਗਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਹੀ ਲਾ ਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏ ਪਰ ਕਾਰਲਾਇਲ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਦੀ ਨਾ ਘਟੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ, ਗੋਏਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭੀ ਬੁੱਪੀ ਦੀ ਸਾਂਤੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਠੰਡਕ ਇਕ ਦਰਜਾ ਵੀ ਐਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਥੇ ਆਕੇ ਮਾਦੀ ਮਾਇੰਸ ਦੇ ਨੇਮ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹੇ,

ਤਾਂ ਵੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਗਾਰ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਰਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ—'ਚਲੋਂ'। ਆਪ ਚਲ ਪਏ। ਦੌੜ, ਧੁਪ, ਭਾਰ, ਮੁਸੀਬਤ, ਵਗਾਰ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਰੌਣ, ਭਲੇ ਮਾਨਸਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ,ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੜਨਾ ਸੱਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ । ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ— ''ਸਾਰੰਗੀ ਵਜਾ, ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। '' ਉਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੰਗੀ ਵਜ ਰਹੀ ਏ, ਆਪ ਰਸ ਭਰੇ ਹਨ। ਵਾਹ ਸ਼ਾਂਤੀ।

ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਮੌਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਪੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇ-ਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਕੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟਕਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਜੁ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਣ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਵੀਰ ਜਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੜੀਆਂ ਠੂੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਰਵ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਓਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸ ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਏ । ਭਲਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਕਦੋਂ ਹਿਲਦੇ ਨੇ । ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ।

ਜਪਾਨ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਮਧਰੇ ਕਦ ਦਾ ਇਕ ਜਪਾਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਔਸ਼ਿਯੋ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਤਜਰ-ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਤਬੀਅਤ ਦਾ,, ਬਿਰ, ਪੀਰ ਤੇ ਅਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁਖ ਸੀ। ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਸਾਧ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹੋ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਖੱਟੂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੱਨੁਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਤੋਗੁਣ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ। ਲੌਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ ਏ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਬੱਬੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਲੌਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਲਾਚਾਰ ਹੋਕੇ ਏਸ ਨੰਗੇ ਕੈਗਲੇ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਆਏ। ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਉਸਾਕੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਲੇਮਾਨਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਾ ਗਿਆ । ਉਸਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਐਸ਼ਿਯੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਪਸਤਕਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਮੁਠ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਲ ਵਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ? ਭਲਾ ਏਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ਪਰ ਔਸ਼ਿਯੌ ਦਾ ਦਿਲ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਣ ਸ਼ਿਵ-ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਥੇ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਾਨੀ ਅਪਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵਾਂਙ ਪੂਜਦ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਭਾਵਨਾ ਏ । ਅਜਿਹਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਏਸ ਵੀਰ ਪਾਸ ਜਮਾ ਨੂੰ । ਐਸ਼ਿਯੋ ਨੇ ਕਿਹਾ–ਸਭ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਚ ਚਰਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕਿਆ। ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਆ। ਐਸਿਯੌ ਇਕ ਡਾਂਗ ਫ਼ੜਕ ਸਭਨਾ ਅੱਗ ਕਿਓਟੋ ਜਾਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਲ ਪੂਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਿਆ । ਏਸ ਫਕੀਰ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਰੌਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ਜਦ ਸ਼ਾਹੀਂ ਕਿਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਪੋਟ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਔਸ਼ਿਯੌ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਗ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਬੰਦੁਕਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ''ਨਹੀਂ'' ਔਸ਼ਿਯੌ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਗਲ ਲਈ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਵਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਉਣ ਦੇਓ।" ਜਦ ਔਸ਼ਿਯੇ ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਮਸਤ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਲੈ ਗਿਆ । ਉਸ ਵੇਲ ਔਸ਼ਿਯੌ ਨੇ ਕਿਹਾ–"ਉਹ ਰਾਜ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਓ' ਨਹੀਂ ਖ਼ੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਜਪਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਇਕ ਵੀਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਵ੍ਹੋਂ ਖਲੌਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਧਰੀ ਦੀ ਧਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਲਗੇ ਦੇ ਲਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਸ਼ਿਯੌ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਕ ਬੱਧਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਵਖਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਸ਼ਿਯੌ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ,ਸਚਾਈ ਤੇ ਪਕਿਆਈ ਸਾਵ੍ਹੇਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਸਦਾ ਜਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਰੂਮ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਭ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਟਾਲਸਟਾਏ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਪਣਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਜਿੱਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿਤਰਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਲੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੱਕੜ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਧਰਮ ਤੇ ਅਦਲ ਅ਼ਿਆਤਮਕ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਖਲੌਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰਕੇ ਖਲੌਤਾ, ਜਿੱਤ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਈ । ਅਜ ਕਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ । ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਾਂ ਫ਼ਜ਼ੁਲ ਮਲੁਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ । ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੁੱਖ ਵਾਂਙ ਵਧੇ। ਅਜਕਲ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰ-ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਿਸਨੂੰ ੧੦੫ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਪ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਅਜਕਲ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ । ਅਜਕਲ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕ ਦੋ ਕਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਕੇ ਹਿਕ ਵਖਾਈ ਓਥੇ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ''ਹੀਰੋ'' ਤੇ 'ਮਹਾਤਮਾ' ਦੀ ਪੂਕਾਰ ਮਚਾਈ । ਬਸ. ਇਕ ਨਵਾਂ ਵੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਹਤਾਂ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨ । ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ।ਲਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਮੁੱਨਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ । ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਨਿਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਜਾਂਦ ਉਂ ? ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਗਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਉ। ਕੀ ਇਹ ਸਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਗ ਬਦਲੇ, ਬਾਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮਦਾਂ ਟੁਟੀਆਂ ਨਹੀਂ।

ਪਿਆਰਓ ! ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਾਂਦਰ ਵਲ ਅਪਣੀ ਚਾਲ ਮੋੜੋ, ਤੇ ਇਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰੋ।

ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਦ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠਦਿਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਵੰਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਏ । ਪਰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਖ਼ਾਲੀ ਮਹਿਲ ਉਸਦੇ ਵਿਖਾਲੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਚੱਟਾਣ ਤੇ ਪਇਆਈ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੁ ਜਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਅਵਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸ ਜਾਓ;ਤਦ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਦ੍ਵੇਖ ਤੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਛੱਡੋ, ਰੋਣ ਛੁਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਨੰਦ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਧੀਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਕੂਕ ਏ–ਹਟੋ ਪਿਛਾਂ, ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਅਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਪਣੀ ਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰੋਃ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਦ੍ਵਾਰਾ ਸੰਗ੍ਰਹੀਤ 'ਆਦਰਸ਼ ਗਦ੍ਯ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ' ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਵਾਦ । ਬ.ਸ.)

## ਸੱਸੀ ਵਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ

ਏਹ ਸੱਸੀ ਮੁਸੱਨਫ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਜਿਸ ਹਥਲਿੱਖੀ ਤੋਂ ਏਹ ਉਰਦੂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਹਕੀਮ ਅਬਦੂਲ ਕਾਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਪਵਾਈ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਮੂਜਬ ਓਸਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼੧੨੨੧ ਹਿਜਰੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ।ਵਚੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਖ਼ਾਤਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਦੀ ਏਹ ਸੀਹਰਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ।

- 9–ਅਲਫ਼ ਇਕ ਪਲ ਫਿਰਦੀ ਨਾਹੀ ਜੋ ਤਕਦੀਰ ਕਲਮ ਦੀ। ਸੱਸੀ ਸੇਜ਼ ਪੁਨੂੰ ਵਾਲੇ ਕੂੰ ਰੋਵਣ ਲਗੀ ਜਮਦੀ। ਪੁੱਨੂੰ ਬਾਝ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਖ਼ਬਰ ਲਏ ਦਮ ਦਮ ਦੀ। ਵਾਰਸ ਓਹ ਸਖ ਕਿਥੋਂ ਵੇਖਣ ਜਿਨਹਾਂ ਗੁੜਹੁਤੀ ਪੀਤੀ ਗ਼ਮ ਦੀ।
- २–ਬੇ ਬਾਲਣ ਵਾਂਗ ਸੱਸੀ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਤਨ ਮਨ ਸਾਰਾ ਭੜਕੇ।
   ਨਿਕਲ ਲੰਬ ਗਈ ਅਸਮਾਨੋਂ ਤਨ ਧਾਣਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਤੜਕੇ।
   ਤਾਂ ਭੀ ਨੇਹੋਂ ਨਾ ਛੋੜਿਆ ਮੂਲੇ ਕੋਇਲਾ ਹੋਈ ਸੜ ਕੇ।
   ਵਾਰਸ ਵਾਂਗ ਮਹਾਂ ਸੱਤੀਆਂ ਸਸੀ ਮੋਈ ਚਿਖ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ।
   ੩–ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਿਜਰ ਦੀ ਵਿਚ ਕਲੇਜੇ ਰੜਕੇ।

ਹੋਸ਼ੋ' ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਸੀ ਜੁੱਸਾ ਵਾਂਗ ਕਬੂਤਰ ਫੜਕੇ ।

ਬਰਸਨ ਨੌਣ ਸਾਵਣ ਘਟ ਬੱਦਲ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੂ ਕੜਕੇ। ਵਾਰਸ ਵਾਸ ਆਇਊਸ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਜ਼ੱਰਾ ਜੀਊ ਨ ਧੜਕੇ। ੪–ਸੇ ਸਾਬਤ ਰਹੀ ਪਰੀਤ ਪੁੱਨੂੰ ਵਲ ਸੱਸੀ ਪਰੀਤ ਨ ਤੋੜੀ। ਹਿੱਕ ਹਿਕੱਲੀ ਬਲ ਬਾਂਗਰ ਵਿਚ ਮਾਰ ਲੱਥੀ ਵੰਝ ਘੌੜੀ। ਮੋਯਾਂ ਬਾਝੋਂ ਯਾਰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਕੀਜਨ ਜਤਨ ਕਰੋੜੀ। ਵਾਰਸ ਬਰਕਤ ਸਿਦਕ ਸਚੇ ਦੀ ਪੁੱਨੂੰ ਦੇ ਅੰਗ ਜੋੜੀ। ਪ–ਜੀਮ ਜਮਾਲ ਵੇਖ ਸੱਸੀ ਦਾ ਤਰਟਣ ਫ਼ਲਕ ਮਨਾਰੇ। ਚਨ ਦੂਖਨ ਹੋਯਾ ਵਿਚ ਮੱਥੇ ਤਰੁਟ ਤਰੁਟ ਪਵਨ ਸਿਤਾਰੇ। ਸੂਰਜ ਛਪ ਗਿਆ ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਡਰਦਾ ਲਿਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਵਾਰਸ ਵੇਖ ਸੱਸੀ ਦਾ ਖੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕ ਵਿਸਾਰੇ । ੬–ਹੇ ਹੁਸਨ ਸੁਣ ਸੱਸੀ ਦਾ ਛੋੜ ਪੁੱ⁻ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਪਛਾਵਣ ਲੱਗਾ ਸਿਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਹੀ। ਕਿਸਮਤ ਟੋਰ ਬਜ਼ੋਰੀ ਆਂਦਾ ਆ ਪਿਆ ਇਸਕ ਦੀ ਫਾਹੀ। ਵਾਰਸ ਨੈਨ ਰਲੇ ਨਾਲ ਨੈਨਾਂ ਪਈ ਦੋਹਾਂ ਅਵਾਸਾਹੀ। ੭–ਖ਼ੇ ਖ਼ਾਕ ਥੀਵਾਂ ਮੈਂ ਉਨ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਪੈਰ ਪੁੱਨੂੰ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਭੀ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ ਓਥੋਂ ਪਵਾਂ ਕਬੂਲ ਜੇ ਅੱਗੇ । ਤਦਾਂ ਬਰਦੀ ਪੁੱਨੂੰ ਦੀ ਸਾਂ ਜਦ ਫਿਰਦੀ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਝੱਗੇ । ਵਾਰਸ ਪੁੱਨੂੰ ਡਿੱਠੋ ਬਾਝੋਂ ਸੱਸੀ ਕੀਕਰ (?) ੮–ਦਾਲ ਦਾਰ ਦਰਦ ਮੋਰੇ ਦਾ ਪੱਠੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਪਛਾੜੀ। ਹੋਰ ਹਕੀਮ ਸਕੀਮ ਕਰਨ ਵੇਖ ਨਾ ਜਾਣਨ ਨਾੜੀ । ਵੇਦਨ ਹੋਰ ਤੇ ਦਾਰੂ ਹੋਰ ਦੱਸਨ ਕੱਚੇ ਵੈਦ ਅਨਾੜੀ। ਵਾਰਸ ਸੱਸੀ ਯਾਰ ਢੁੰਡੇਂਦੀ ਮਰਸੀ ਵਿਚ ਉਜਾੜੀ। ੯–ਜ਼ਾਲ ਜ਼ਾਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁੱਨੂੰ ਦਾ ਕਰਸਾਂ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਛਡ ਕੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਾਏ ਜਾਨ ਕਰਾਂ ਸਿਰ ਸਦਕੇ। ਕਰਾਂ ਤਸੱਦਕ ਜਾਨ ਜਾਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੋਲ ਲਿਆਵੇ ਸਦ ਕੇ। ਵਾਰਸ ਸੱਸੀ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਬਦ ਕੇ। ੧੦–ਰੇਓਾਂ ਰਾਹ ਪੁੱਨੂੰ ਦੇ ਸੱਸੀ ਕੂਕੇਾਂਦਿਆਂ ਉਠ ਵੱਗੀ । ਕੇਹੀ ਚੂਪ ਚੂਪਾਤਿਆਂ ਰੱਬਾ ਇਸ਼ਕ ਚੁਆਤੀ ਲੱਗੀ । ਆਹਾ ਚੌਰ ਗਿਆ ਦਿਲ ਖਸ ਕੇ 'ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ' ਨਾਲ ਠੱਗੀ। ਂ ਵਾਰਸ ਮੁੱਢੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਭਾਗੀ ਆਹੀ ਲੌਕ ਕਰੇਂਦਾ ਭੱਗੀ।

੧੧–ਜ਼ੇ ਜ਼ੇਓਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਬਿਸਿਆਰੀ ਵਿਚ ਉਜਾੜੇ ਫਿਰਦੀ। ਭੂਜੱਸ ਰੇਤ ਤੱਤੀ ਵਿਚ ਤਲੀਆਂ ਸਾੜ ਘਤੂਸ ਧੂਪ ਸੜਦੀ। ਹਿੱਕ ਭੁੱਖੀ ਦੂਜਾ ਦੱਖਾਂ ਦੀ ਦੱਖੀ ਡਿਗੇ ਖਾਖਾ ਗਰਦੀ। ਵਾਰਸ ਇਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿਚ ਲਖ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਸੱਸੀ ਦੀ ਕੜਹਦੀ। ੧੨–ਸੀਨ ਸਿੱਕ ਪੁੱਨੂੰ ਦੀ ਸੱਸੀ ਸੁੱਕ ਸੁੱਕ ਤੀਲਾ ਹੋਈ। ਜ਼ਾਤ ਸਿਫ਼ਾਤ ਵੰਜਾਈ ਸੱਸੀ ਕੀਤੀ ਇਸ਼ਕ ਛੜੋਈ। ਲਗੀ ਮਲਣ (?) ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। ਵਾਰਸ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਪੱਨੂੰ ਦੇ ਮਿਲੀ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਢੌਈ। ੧੩–ਸ਼ੀਨ ਸ਼ਰਮ ਧੀਆ ਤੰ ਰਖ ਅਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸ਼ਰਮਾਵੇਂ । ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਦਾਗ਼ ਕਿਉਂ ਲਾਵੇਂ। ਕੌਣ ਬਲੌਚ ਜਿਨਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਜੀ ਤੂੰ ਉਠ ਜਾਵੇਂ। ਵਾਰਸ ਆਸ਼ਕ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖਣ ਨਾਹੀਂ ਲੀਹਣ ਲਹੂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ। ੧੪–ਸਵਾਦ ਸੁਰਤ ਪੁੱਨੂੰ ਵਾਲੀ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਸਦੀ । ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ ਨੁਸੀਹਤ ਤੀਰ ਮਰੇਂਦੀ ਕਸਦੀ। ਦਾਰੂ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਦਾ ਪੁੱਨੂੰ ਕੋਈ ਆਇ ਨਾ ਦਸਦੀ। ਵਾਰਸ ਮੜ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੇਂ ਸੇਂ ਛੋੜ ਜਾਸਾਂ ਜਦ ਵਸਦੀ। ੧੫–ਜ਼ਵਾਦ ਜ਼ਰਬ ਵਿਛੌਤੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰੇ ਬਾਝ ਨਾ ਛੋੜੇ । ਮੈਂ ਗ਼ਮ ਪਰਵਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਰੀ ਕੌਣ ਨਿਹਾਉਂ (?) ਛੋੜੇ। ( ? ) ਕੌਣ ਬੰਦੂਕੇ ਲੱਗੀ ਤਨ ਪੁਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕਰ ਤੋੜੇ। ਵਾਰਸ ਤੋੜ ਪੁਚਾਈ ਤੋੜੇ ਤਨ ਪੁਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਤੋੜੇ। ੧੬–ਤੋਏ ਤੌਕ ਮਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਸੱਸੀ ਹੱਸ ਕਰ ਪਾਏ। ਪੈਰੀ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪੁੱਨੂੰ ਦੇ ਸੱਸੀ ਆਪ ਘੜਾਏ । ਹਥ ਹਥੋੜੀਆਂ ਦਰਦ ਅਲੌਰੀਆਂ ਕੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੰਡਾਏ। ਵਾਰਸ ਕੈਂਦ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਫੱਸ ਕੇ ਸੱਸੀ ਨਾ ਗ਼ਮ ਖਾਏ। ੧੭–ਜ਼ੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਯਾ ਸਿਰ ਸਸੀ ਪੁੱਨੂੰ ਲੱਭ ਵੰਜਾਏ । ਖਲਹੇਂ ਵਾਲੀ ਡਲਹੇਂ ਨੈਣੀ ਖ਼ਾਕ ਸਿਰੇ ਵਿਚ ਪਾਏ। ਲੈਂ ਲੈਂ ਕੂਕੇ ਨਾਂ ਪੁੱਨੂੰ ਦਾ ਵਨ ਵਨ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਏ। ਪਰ ਵਾਰਸ ਬਾਰ ਸੂੰ ਜੇ ਵਿਚ ਸੱਸੀ ਪੁੱਨੂੰ ਯਾਰ ਪੁਛਾਏ। ੧੮–ਐਨ ਇਨਾਇਤ ਕਰੀ<sup>-</sup> ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਮੈ; ਦਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਬਾਂਦੀ। ਸਾਈਆਂ ਸੰਗ ਪਿੱਨੂੰ ਦੇ ਮੇਲੀ ਫਿਰਨੀ ਹਾਂ ਦਰਮਾਂਦੀ।

ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ' ਮੇ'ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਸਿੱਕ ਜਿਹਨਾਂਦੀ । ਵਾਰਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਜੇ ਬਹਿੰਦੀ ਤੱਤੀ ਕਿਉਂ ਗ਼ਮ ਖਾਂਦੀ। ੧੯–ਗ਼ੈਨ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਾ । ਕੋਹੀ ਸਿਰ ਸੱਸੀ ਦੇ ਵਾਣੀ ਹੋਇਊਸ ਯਾਰ ਬਿਗਾਨਾ। ਸਲੱਸ ਤੀਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜਿਗਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ । ਵਾਰਸ ਓਹ ਸੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਜਿਨਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨਾ । ੨੦–ਫ਼ੇ ਫ਼ਿਰਾਕ ਪੁੱਨੂੰ ਦੇ ਸੱਸੀ ਪਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕਰ ਕੱਠੀ । ਮਰ ਗਈ ਖੋਜ ਪੁੱਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜੋਂ ਅਗਹਾਂ ਨਾ ਉੱਠੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਬ ਖੋਜੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਕੇ ਪੱਠੀ । ਵਾਰਸ ਵੇਖੋ ਸਿਦਕ ਸੱਸੀ ਦਾ ਖੋਜੋਂ ਅਗਹਾਂ ਨਾ ਉੱਠੀ। ੨੧–ਕ੍ਰਾਫ਼ ਕਲਮ ਅਪੱਠੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੱਗੀ ਸੀ ਦਰਗਾਹੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਨੂੰ ਸੁਣ ਘਤੀ ਸਾਂ ਧਰਤ ਉੱਤੇ ਫੜ ਬਾਂਹੋਂ। ਮੈਂ ਭੈੜੀ ਬਦ ਬਖ਼ਤ ਮਢਾਂ ਦੀ ਘਸ ਗਈ ਮੈਂ ਰਾਹੋਂ। ਵਾਰਸ ਮੱਢੋਂ ਭਾਗੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੜਿਆ ਲਾਲ ਹਥਾਹੋਂ ; ੨੨–ਕਾਫ਼ ਕਿਤ ਵਲ ਗਿਆ ਪੱਨੇ ਪੈਰ ਜ਼ਿਮੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ । ਜਾਂ ਓਹ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਰਤ ਰੋਵੇਂ ਨੀਰ ਲਬਾਲਬ ਭਰ ਕੋ। ਆਹਾ ਜੋਰ ਗਿਆ ਦਿਲ ਖਸ ਕੇ ਦਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ । ਵਾਰਸ ਬਹਿ ਲਖ ਸ਼ਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਖੋਜ ਲੱਧਾ ਮਰ ਮਰ ਕੇ। ੨੩−ਲਾਮ ਲੈਂ ਲੈ ਖੋਜ ਬੇਲੀ ਦਾ ਵਿਚ ਕਲਾਵੇ ਘੁਟਦੀ । ਜਾਂ ਉਹ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਰੱਤ ਰੋਵੇ ਵਾਲ ਮਠੀਂ ਭਰ ਪਟਦੀ। ਜੇ ਕਰ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਅਜ**ੰ** ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਅਜ਼ਾਬੋਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਵਾਰਸ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਜਾਂਵਾਂ ਸੰਗਲੀ ਸੱਟਦੀ। ੨੩−ਮੀਮ ਮਹੱਬਤ ਜੋਸ਼ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਨਾ ਜਾਂਵਣ ਦੇ ਦਾ। ਰੋਵੋਂ ਤੇ ਕਰਲਾਵੇ ਬੈਠੀ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵਣ ਦੇ'ਦਾ । ਬੈਠ ਬਹੀ ਉਹ ਖੋਜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੈਰ ਨਾ ਚਾਵਣ ਦੇ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਸੱਸੀ ਪੁੱਨੂੰ ਵਾਰਸ ਜੇ ਹੋਤ ਮਿਲਾਵਣ ਦੇ ਦਾ। ੨੫–ਨਨ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਕਰ ਕਰ ਸੱਸੀ ਵਿਚ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵੜਦੀ। ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਸੱਸੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜਦੀ। ਸਲੀ ਚੜਹ ਮਨਸਰੇ ਵਾਂਗ ਕਦਮ ਹਾਦੀ ਦੇ ਫੜਦੀ । ਵਾਰਸ ਭਾਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਾਦਕ ਹੋਕ ਸੜਦੀ।

੨੬–ਵਾਓ ਵੇਖ ਅਹਵਾਲ ਸੱਸੀ ਦਾ ਚਾਹੜ ਰਤੋਂ ਭਰ ਰੋਈ। ਆਹੀਂ ਮਾਰ ਘਾਹੀਂ ਅਗ ਲਾਈਉਸ ਕਰ ਕਰ ਯਾਦ ਦਖੋਈ। ਓਹੋ ਦਰਦ ਸੱਸੀ ਦੇ ਬੀ ਭੂੱਜ ਕਬਾਬ ਖੜੋਈ। ਵਾਰਸ ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਦੱਖ ਮਿਲੇ ਘਟ ਜੋਈ। 22-ਹੈ ਹਿਕ ਹਿਕੱਲੀ ਸੱਸੀ <sub>ਇ</sub>ਲ ਵਿਚ ਕਲਵਲ ਆਨ ਕੇ ਹੋਈ। ਦਰਦਾਂ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸਰ ਗਰਦਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕੀ ਕੀਤੋਈ। ਭੱਖੀ ਅਤੇ ਪਿਆਸੀ ਆਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅਯਾਲ ਪਿਓਈ। ਵਾਰਸ ਜਾਇ ਅਯਾਲੀ ਅੱਗੇ ਹੰਡਂ ਭਰ ਭਰ ਰੋਈ। ੨੮–ਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਕਾਕਾ ਦੇ ਅਯਾਲੀ। ਲੈ ਕੇ ਸੱਸੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੇ ਦਿਤੀ ਮੌਤ ਦਿਖਾਲੀ । ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ ਬਾਝੌਂ ਮੌਈ ਸੱਸੀ ਹੈ ਬੇ ਹਾਲੀ । ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਨ ਅਯਾਲੀ ਵਾਰਸ ਬੈਨਾ ਹੋ ਮੁਲਾਲੀ । ੨੯–ਅਲਫ਼ ਉਠਣੀ ਪੁੱਨੂੰ ਲ ਕੇ ਵਿਚ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਆਵੇਂ । ਕਾਕਾ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕਬਰ ਤੇ ਪੱਨੂੰ ਉਤ ਵਲ ਜਾਵੇ । ਲਏ ਪਛਾਣ ਅਯਾਲ ਪੁੱ<sub>ਹੈ</sub> ਨੂੰ ਸਭ ਅਹਵਾਲ ਸੁਣਾਵੇ। ਵਾਰਸ ਸੁਣ ਆਹਵਾਲ ਸੱਸੀ ਦਾ ਸੁਲ ਪੁੱਨੂੰ ਤਨ ਪਾਵੇ। ਤ੦–ਯੇ ਯਾਰਬ ਗੋਰ ਸੱਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਭੀ ਘਤ ਨਾਲੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਪੀਤੇ ਨਾਲ ਸੱਸੀ ਦੇ ਭਰ ਭਰ ਪਰੇਮ ਪਿਆਲੇ। ਮਰਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਰ ਪਈਏ ਨਾਂਹੀ ਫਿਰ ਵੱਤ ਕੀ। ਸੰਭਾਲੇ। ਪਰ ਵਾਰਸ ਕੌਲ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੱਬ ਇਕਸੇ ਗੋਰ ਸਵਾਲੇ।

#### ਜੀਵਨ

[ ਡਾਃ ਮੋਹਣਸਿੰਘ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਿਜ, ਲਾਹੌਰ ] ( ੧ )

ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ ? ਆਇਆ† ਕਿੱਖੋਂ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਵਿਗਾਸ ਹੋਇਆ; ਕਿੱਧਰ † ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਤੂ ਕਉਨੂ ਕਹਾ ਤੇ ਆਇਓ। ਏਤੀ ਨ ਜਾਨਉ ਕੇਤੀਕ ਮੁਦਤਿ ਚਲਤੇ ਖਬਰਿ ਨ ਪਾਇਓ। ੧। ਰਹਾਉ। ਸਹਨ ਸੀਲ ਪਵਨ ਅਰ ਪਾਣੀ ਬਸੁਧਾ ਖਿਮਾ ਨਿਭਰਾਂਤੇ।

ਪੰਚ ਤਤ ਮਿਲਿ ਭਇਓ ਸੰਜੋਗਾ ਇਨ ਮਹਿ ਕਵਨ ਦੁਰਾਤੇ ॥ २ ॥

ਜਾ ਰਹਿਆ ਹੈ; ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੀ ਰੁੜਹਾਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ? ਜੀਉਂਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਰੋਜਨ ਸੰਵਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰੋਜਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ, ਸੁਖ ਮਈ, ਆਨੰਦ ਮਈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਾਲ ਜੀਵਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ-ਪਥ ਉੱਤੇ ਬੇਧੜਕ ਤੇ ਬੇਪਹਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ, ਨਿਰਭੈ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ-ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ, ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਓਸ ਸੰਭ ਤੀਕ ਪਹੁਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਰੁੰਝਣਾ ਅਰੰਭ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਇਹ ਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ :–

੧–ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਖਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ

੨–ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਨਾਂਹ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਖੇਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਪਰਿਓਜਨ, ਖੇਡਨ ਦੇ ਢੰਗ ਕਢਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਓਸਦੇ ਪਰਿਓਜਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ, ਓਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ, ਓਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬੁਝ ਕੇ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਓਹਦੇ ਨਚਾਏ ਨਚੀਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੁਕਮ ਬੁਝ ਕ ਲੀਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਲੱਖ, ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜ ਦਾ, ਸਭ ਲੌਕਾਂ ਭਵਨਾ ਚਤਰਦਸ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੇ ਖਿਡਾਇਆਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਖੇਡ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਵਿਚ ਉਹਦੀ ਖ਼ੁਸੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਪੂਰਣਤਾ ਤੇ ਲੱਖ ਪਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਨ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਉੱਨੀ ਹੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰ, ਖ਼ੁਸ਼ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖ਼ ।ਕਉਂ ਚੱਮੜਦਾ ਹੈ, ਕੁਰੂਪਤਾ ਕਿਉਂ ਓਹਦੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਰਜੀਵਨ ਨੂੰ

ਜਿਨ ਰਚਿ ਰਚਿਆ ਪੁਰਖਿ ਬਿਧਾਤੇ ਨਾਲ ਹਉ ਮੈ ਪਾਈ। ਜਨਮ ਮਰਣ ਉਸ ਹੀ ਕੋਉ ਹੈ ਰੇ ਓਹਾ ਆਵੇ ਜਾਈ। ਬਰਨੁ ਚਿਹਨੁ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਰਚਨਾ ਮਿਥਿਆ ਸਗਲ ਪਸਾਰਾ। ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਜਬ ਖੇਲ ਉਝਾਰੇ ਤਬ ਏਕੈ ਏਕੰਕਾਰਾ। ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਏਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕ ਨਿਜੀ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਕੰਮ ਧੰ<mark>ਦਾ ਬਣਾ</mark> ਲੈਂ'ਦਾ ਹੈ ਤੇ

ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਆਕਾਰੁ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ। ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਜਿਤੁ ਭਾਵੈ ਤਿਤੁ ਲਾਏ। ਸੇਵਕ ਕਉ ਏਹਾ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਕਉ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ।

ਜੀਵਨ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਦਾ ਆਕਾਰੁ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁਲਣਾ ਹੈ, ਅਖੀਆਂ ਬੱਨ੍ਹ ਕੇ ਛਪਣ ਛੋਤ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਜੀ ਭੁਲਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ । ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਡਾ ਖ਼ਾਦਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾਰ, ਸੰਸਾਰ, ਬਿਸਥਾਰ, ਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ੇਲ, ਜਗ (ਤ), ਨਾਮ, ਰੂਪ ਆਦਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ?

ਜਿਉ ਜਲ ਊਪਰਿ ਫੇਨ੍ਹ ਬੁਦਬੁਦਾ ਤੈਸਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰਾ।
ਇਹ ਜਗ ਸਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਾਸ।
ਇਕਨਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇ ਲਏ ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੈ ਕਰੈ ਵਿਣਾਸ।
ਸੌ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਸਭੁ ਆਕਾਰਾ।
ਜਿਉ ਖੇਲਾਵਹਿ ਤਿਉ ਖੇਲਣ ਹਾਰੇ।
ਉਝੜ ਮਾਰਗੁ ਸਭੁ ਤਮਹੀ ਕੀਨਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਵੇਪਾੜਾ ਕਉ ਕਤੁ ਕਾਲੁ ਇਹੁ ਹੁਕਮਿ ਪਠਾਇਆ ਜੀਅ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਸਮਾਇਆ ਵੇਖੇ ਵਿਗਸੇ ਸਭਿ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਰਚਨੁ ਕੀਨਾ ਇਕੁ ਅਖਾੜਾ।
ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਆਪੇ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੇ ਚੌਜ ਖੜਾ ਸਭਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੇ ਅਪਣੇ ਚਲਤਾ
ਬਰਨੁ ਚਿਹਨੁ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਰਚਨਾ ਮਿਥਿਆ ਸਗਲ ਪਸਾਰਾ।
ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਜਬ ਖੇਲ ਉਝਾਰੇ ਤਬ ਏਕੇ ਏਕੰਕਾਰਾ।
(੨).

ਜੀਵਨ ਇਕ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਚੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਇਹ ਪਦਵੀ। ਮੁਢਲਾ ਜੀਵਨ ਮਨ ਮੁਖ਼ਿ ਜੀਵਨ ਨਿਰੀ ਹਉ ਮੇ ਹੈ। ਹਉ ਮੈ ਮਰੀ ਤੈ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਉ ਮੈ ਮਰੀ ਤਾਂ ਓਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਖੁਲਿਆ ਕਰਮੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭਈ ਠਾਕੁਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗਾਈ।
ਸ਼ੁਮੁ ਥਾਕਾ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮਾ ਮਿਟਿ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ।। ੧ ॥
ਅਬ ਮੋਹਿ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ।
ਚੀਤਿ ਆਇਓ ਮਨਿ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ॥ ੧ ॥
ਦੋ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ; ਨਾਮ ਜਪ ਦਾ,ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ, ਏਕੰਕਾਰ

ਦ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੂਚਾ ਜੀਵਨ; ਨਾਮ ਜਪ ਦਾ,ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ, ੲਕਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਭਉ ਦਾ ਅਰ ਝੂਠਾ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਮ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦਾ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਦਾ, ਓਹ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪਣ ਉੱਤੇ ਬੇ ਯਕੀਨੀ ਦਾ।

ਏਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਚੇ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਚਿਤਰਦੀਆਂ ਹਨ:–

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੌਭੁ ਮੋਹੁ ਨਿਵਾਰੇ ਨਿਵਰੇ ਸਗਲ ਬੈਰਾਈ।
ਸਦ ਹਜ਼ੂਰਿ ਹਾਜਰੁ ਹੈ ਨਾਜਰੁ ਕਤਹਿ ਨ ਭਇਓ ਦੂਰਾਈ।
ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ।
ਨਿਰਭੳੁ ਭਏ ਸਗਲ ਭੈ ਖੋਏ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਣ ਓਟਾਈ।
ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਭੈ ਪਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਇਆ ਹੈ।
ਝੂਠੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਬ ਛੱਡ। ਝੂਠਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਿਚ ਤੇ ਜੀਆ-ਪਰਾਣ ਦਮ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਯਤ, ਮੁਕੱਰਰ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।

ਖਾਣ ਜੀਣ ਕੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ! ਲੇਖੇ ਤੇਰੈ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ।

ਸੌ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਚਾ ਜੀਵਨ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਹਉ ਮੈ ਰਹਿਤ ਅਨੰਦ ਮਈ, ਤੇ ਸਹਜਾਵਸਥਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਿ, ਗੁਪਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਅਲੁੱਕ ਸੁਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਅਲੁੱਕ ਆਰਜਾ, ਆਯੂ, ਉਮਰ ਦੀ ਲੰਮਿਆਈ ਵਡਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੇਹਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਲ ਮਤਾਹ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਯਾਦ ਨਾਲ ਸਿਮਰਣ ਨਾਲ ਸਨਬੰਧ ਹੈ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸ਼ਰੇ ਮਰ ਜਾਉਂ। ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਖਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤਾ,ਨਿਰਬਾਣ,ਅਤੁਟ,ਡੂੰਘਾ,ਸੱਚਾ ਸਿਫ਼ਤ-ਭਰਿਆ ਆਖਣ ਆਖੋਗੇ ਉਂਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਵਿਨ Intense ਡੂੰਘਾ, ਲੰਮਾ, ਪੂਰਾ, ਸੂਚਾ ਤੇ ਸਚਾ, ਜੋਤਿਰ ਮੈ, ਤਾਕਤ-ਵਰ, ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ (ਖ਼ਲਕ ਲਈ, ਤੇ

ਖ਼ਾਲਿਕ ਲਈ ) ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਸਿਆ ਤੇ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਾਂਸਿਮਰਨ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਰਸ ਹੈ ਪਰ ਕਾਹਦਾ ਰਸ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਾਂ ਮੌਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦਮ ਦਾ ਵੀ ਅਧਾਰ ਆਸਰਾ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਨ ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ। ਜੀਉਂਦੇ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਨੇ ਵੀ ਮਸਲਤਿ, ਮਤਾ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਭਰੇ ਕਿਓਂ ਨੇ ਹੋਣ ਮੁਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲੌਥਾਂ"। ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਲਟ ਹੈ ਮਰਿਤਿਊ। ਨ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਤਿਤ ਪੀਉ ਪਰ ਅੰਮ੍ਤਿਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਕੇ ਹੈ ?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ।

ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੀਵਨ Natural ਝੂਠਾ, ਕੁਦਰਤੀ, ਖਿਨ ਭੰਗਰ, ਭਰਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਬਰਹਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਚਾ, ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਮਨਮੁਖੀ ਕਰਨ ਮੈਲ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੇਲ ਧੋਵੇਂ ਪਰਾਣੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੇ। ਈਹਾ ਸੁਖ ਨ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਇ ਪਚਾਵੇ।

( 宴 )

ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ (physical) ਬਿਉਹਾਰੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸ਼ਗੀਰੀ ਸਨ-ਬੰਧ ? 'ਪਉਣੇ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੌਲੂ।' ਫੇਰ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁੱਧਿ ਕਾ ਖੇਲੂ । ਤਰਕੀਬ ਇਹਦੀ ? ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰੁ।

ਬੁਝੁਰੇ ਗਿਆਨੀ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ। ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ, ਜੀਵਨ ਦਿਆਂ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੇ ਨੌ ਕੇਂਦਰ, ਨੌਂ ਆਉਣ ਜਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਬਸ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਏਨਾਂ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ, ਜੀਵਨ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ? ਨਹੀਂ, ਜੀਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਰਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅਜਨਮ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ, ਓਹ ਨਿਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨਿਤਾਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤਸੱਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਠਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਪਰਤਬਿੰਬ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਧਾਰੀ ਹੋ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਏਸ ਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੁਕਰਰ ਕਾਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ। ਏਹ ਮੇਲ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲਿਵ

<sup>🕇</sup> ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ।

ਲੀਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਲ ਤੇ ਪੳੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। (True life is a continuous, ever-expanding experience of the unity behind this infinite multiplicity. ਜਿੰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵਲ ਹੋ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਰਸਾ ਭਰਿਆ ਪਰਾ (fuller) ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਮੁਡੀਦ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਅਨਭਵ ਦਾ ਨਾਂਵ ਹੈ। True life is to share the multifarious life of the people and things about us and to make them partners in our ever-expanding life ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣਾਓ। ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੀਵਣ ਮਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕਿਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ, ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਹਉ**ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਂ**ਝੀਵਾਲਤਾ ਚਮਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ :–ਆਪੂ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨਾਉ।

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਮਰਣ ਨ ਹੋਇ। ਬਿਨੁ ਮੂਏ ਕਿਉ ਪੂਰਾ ਹੋਇ।। (ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਇਆ ਅਰਥਾਤ ਮਰ ਗਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦਿ ਮੈਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਚਾ ਮਰਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।)

ਪਰਪੈਚਿ ਵਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਮਨੂ ਦੋਇ। ਿਬਰੂ ਨਾਰਾਇਣੂ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ। ਜਨਮੂ ਜੀਤਿ ਮਰਣਿ ਮਨੂ ਮਾਨਿਆ। ਆਪਿ ਮੂਆ ਮਨੂ ਮਨ ਤੇ ਜਾਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੈਂ ਸੁਮਰਣ ਦਿਖਾਏ। ਮਰਣੂ ਰਹਣ ਰਸੁ ਅੰਤਰਿ ਭਾਏ। ਗਰਬੂ ਨਿਵਾਰਿ ਗਗਨੂ ਪੁਰੂ ਪਾਏ।

ਮਰਣ ਲਿਖਾਇ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਰਹਣਾ। ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਾਪਿ ਰਹਣੂ ਹਰਿ ਸਰਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤ ਦੁਬਿਧਾ ਭਾਗੈ। ਕਮਲੁ ਬਿਗਾਸਿ ਮਨੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੈ। ਜੀਵਤੁ ਮਰੇ ਮਹਾ ਰਸੁ ਆਗੈ।

ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜੀਵਨ, ਪੰਚ ਤੜ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਫ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਸ ਲਈ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਉਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਾਪਿ, ਹਰਿ ਸਰਣਾ ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਏਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਤਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਚਉਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਉਥੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ

ਜਨਮਿ ਮਰੇ ਤੈਂੂ ਗੁਣ ਹਿਤਕਾਰੁ । ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਕਥਹਿ ਆਕਾਰੁ । ਤੀਨਿ ਅਵਸਥਾ ਕਹਹਿ ਵਖਿਆਨੁ । ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਜਾਨੁ ।

ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਲ ਤੇ ਵਿਛੌੜਾ, ਆਸਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸਾ, ਬੋਧ ਤੇ ਮੁਕਤ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ, ਸੁਖ ਤੇ ਦੁਖ । ਪਰ ਇਹ ਸੁਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੁਮਰਣ ਨਹੀਂ । ਸੁਜੀਵਨ ਹੈ:–

ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸੂ ਬੁਝਾਇਆ। ਤੇ ਸੁਮਰਣ ਹੈ :--

ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਏ।

ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਇਆ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ' ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ । ਅਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪਰਬੋਧਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਉਂ ਕਰ:–

> ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹੇ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਲਬੂ ਲੌਭੂ ਮੁਚੂ ਕੂੜੂ ਕਮਾਵਹਿ ਬਹੁਤੁ ਉਠਾਵਹਿ ਭਾਰੋ।

ਹੈ ਕਾਇਆ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਕਤ ਤੇ ਖਰਚੀ ਮਹਦੂਦ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਹੈ, ਸੌ ਸੌਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰ। ਏਹ ਲਬੂ ਲੌਭੂ ਕੂੜੂ ਹੌਕਾਰ ਆਦਿ ਤੇਰੇ ਬਲ ਨੂੰ ਖੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲ, ਤੇਰੇ ਅੰਦੋਖ਼ਤੇ, ਜਮਾ ਨੂੰ ਚੁਰਾਣ ਖਿਸਕਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਭਾਰ ਨਾ ਚੁਕ। ਇਕ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹਵਸ, ਭਾਰ। ਸੁਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚੋਪੜੀ ਘਣਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗੋਗੇ ਤਾਂ ਭਉਂਦੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹੋਗੇ।

ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ ਜਿਉ ਧਰ ਊਪਰਿ ਛਾਰੇ। ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਸਿਖ ਹਮਾਰੀ। ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਕੀਤਾ ਰਹਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਬਹੁੜਿ ਨ ਆਵੇ ਵਾਰੀ। ਹਉ ਤੁਧੁ ਆਖਾ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਸਿਖ ਹਮਾਰੀ। ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਦਾ ਕਰਹਿ ਪਰਾਈ ਬੂਠੀ ਲਾਇ ਤਬਾਰੀ। ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਏਕਤਾ ਨਿਬ੍ਹਾਉ। ਹੋਰ:— ਵੇਲਿ ਪਰਾਈ ਜੋਹਹਿ ਜੀਅੜੇ ਕਰਹਿ ਚੋਰੀ ਬੁਰੀਆਰੀ। ਹੰਸੁ ਚਲਿਆ ਤੂੰ ਪਿਛੇ ਰਹੀਏਹਿ ਛੁਟੜਿ ਹੋਇਅਹਿ ਨਾਰੀ। ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਰਤੀਅਹਿ ਸੁਪਨੰਤਰਿ ਤੁਧੁ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਕਰਿ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕਿਛੁ ਲੀਆ ਤਾ ਮਨਿ ਭਲਾ ਭਾਇਆ। ਹਲਤਿ ਨ ਸੋਭਾ ਪਲਤਿ ਨ ਢੌਈ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ। ਹਉ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨ ਪੁਛੇ ਕੋਈ।

(8)

ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਦੁਆਰਾ ਏਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਾਨਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਸਨ-ਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕੰਚਨ-ਕਾਇਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਏਸ ਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ. ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਮਰ ਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਕਿਥੇ ਗਏ? ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸਲੀ ਅਮਰਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰ ਕਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? Immortality belongs to the Soul not to the body and immortality for the spirit lies in its self-realization, its realization of the fact that it is ever immortal. ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਚਾ ਅਮਰਤਵ ਹੈ।

ਸਬਦਿ ਮਰੇ ਤਿਸ਼ ਸਦਾ ਅਨੰਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਨਾ ਫਿਰਿ ਮਰੇ ਨ ਆਵੇ ਜਾਇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ। ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਜਨੁ ਜੀਵਤੁ ਮਰੇ। ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਭਵਜਲੁ ਤਰੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨਿ ਭਗਤਿ ਥਾਇ ਪਾਇ। ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪਿ ਵਸੇ ਮਨਿ ਆਇ।

ਮੁਕਦੀ ਗਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਜਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਦਾ ਚਾਉ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਓਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜ ਲਓ। ਫੇਰ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੁਟ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਜੇ ਵਡ ਨਾਮ ਦਾਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੀ ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਤਾ ਜੀਵਨ ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਅਨੰਦਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਮਾਰਿਆ ਕਾਲੂ ਜਮ ਕੰਕਰ ਭੁਇੰਅੰਗਾ।

ਮੈਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਕ ਸਪ ਹੈ, ਭੁਇਅੰਗਾ ਹੈ। ਏਸ ਸਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ

ਹੈ ? ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗਰੜ ਏਸ ਸਪ ਨੂੰ ਖਾ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਮਨ ਰੂਪ ਇੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੋਮ ਪੀ ਕੇ। ਏਸ ਵਰੱਤਿਰ ਨਾਮਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਛਡੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਗਤਿ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਤੋਂ ਹੀ ਲਭਦੀ ਹੈ–

ਜਿਉ ਰਾਤੀ ਜਲਿ ਮਾਛੁਲੀ ਤਿਉ ਰਾਮ ਰਸਿ ਮਾਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਉਪਦੇਸਿਆ ਜੀਵਨ ਗਤਿ ਭਾਤੇ ਰਾਮ ਰਾਤੇ। ਜੀਵਨ ਗਤਿ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪਿ ਲੀਏ ਲੜਿ ਲਾਏ। ਹਰਿ ਰਤਨ ਪਦਰਾਥੋ ਪਰਗਟੋ ਪੂਰਨੋ ਛੋੜਿ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਘਰੁ ਸਰੂਪੁ ਸੁਜਾਨੁ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਕੀ ਮਿਟੈ ਨ ਦਾਤੇ। ਜਲ ਸੰਗਿ ਰਾਤੀ ਮਾਛੁਲੀ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਮਾਤੇ।

ਜੋ ਮਾਛੁਲੀ ਜਲ ਸੰਗਿ ਰੱਤੀ, ਸੋ ਮਰੇਗੀ, ਤੜਪੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਤਿਆ ਸੋ ਅਮਰ ਹੋ ਗਇਆ। ਉਹ ਜਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਲ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤਾਂ ਸੁਘੜਤਾ ਸ਼ੁਰੂਪਤਾ, ਸੁਜਾਨਤਾ, ਸੁਗਮਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ।

ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਜਾਰੈ ਬੁੰਦ ਜਿੳ ਹਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ।
ਮਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ਸੁਤ ਭਾਤ ਮੀਤ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ।
ਪਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ਹੈ –
ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਾਰਾ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ।
ਹਰਿ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਬਿਸਰੈ ਕਬਹੁੰ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਐ।
ਪ੍ਰਭੁ ਪੁਰਖੁ ਜਗ ਜੀਵਨੋਂ ਸੰਤ ਰਸੁ ਪੀਵਨੋਂ ਜਪਿ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਡਾਰਾ।
ਚਾਤਿਕ ਜਾਰੇ ਬੰਦ ਜਿੳ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪਿਆਰਾ।

( u )

ਜੀਵਨ ਦਾ ਉੱਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਏਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਣ ਗਾਇਣ, ਓਹਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਨ, ਉਸਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। To glorify His name ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੋਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ Activity ਤੋਂ ਪਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਨਵਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ creative action, new action ਹੈ। ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਚਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਜੌਰ ਤਨ

ਮਨ ਅਰ ਧਨ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੰਮ ਫ਼ਾਲਤੂ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਕੌਮ ਉਸਾਰ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਹ ਲਗਦਿਆਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗਰ ਵਾਹਿਗਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਢੌਲਕੀ ਛੈਣਿਆਂ ਸਿਤਾਰ ਚਿਮਟੇ ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾਰਥ, ਬੇ-ਉਸਾਰ, ਫ਼ਜੂਲ, ਵੇਹਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸਲਤਨਤਾਂ ,ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਣਾਣ ਢਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਓਦੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਜੇਹੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਜ਼ਲਮ ਕੀਤਿਆਂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਣ ਢਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ Struggle ਜਿਤ ਹਾਰ ਹੀ ਉਸਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਹਵਸ ਹੀ ਸੱਚਾ ਵਿਅਕਤਿਕ ਤੇ ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪੇਮ ਸਿਮਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ Creative ਤੇ and New ਉਸਾਰ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਵੀਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਾਲਾ, ਵਿਅਕਤਿੱਤਵ ਵਧਾਉ, ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਉ, ਬੰਦ ਤੋਂ ਸਾਗਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰਸ ਸਤਾ, ਸਭੋਂ ਚੀਜਾਂ ਸਹਜਿ ਸਭਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਜੇਹੇ ਸਿਮਰਣ ਕੀਰਤਨ ਰਚੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਨੇਕੀ, ਸਚ, ਸਦਾਚਾਰ ਸਹਜਿ ਸਭਾ ਫਟ ਫਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਕੁਲ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਤੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ! Virtue is the spontaneous action of a Unity-charged soul ਨੇਕੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਕਕਾਰ ਦਾ ਰਸੀਆ ਸਹਜਿ ਸੂਭਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸੁਣੋ :--

ਏਕਤਾ ਏਕੰਕਾਰ ਦੇ ਰਸੀਏ ਬਣਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚਾਖੀਏ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੌਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਰਖਾਤ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਵਿਚੌਂ ਨਿਕਲ ਖਲੌਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਹਰਿ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰਿ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਹਰਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹਮ ਹਰਿ ਕੇ ਬਾਲਕ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਖਿਲਾਇਦਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਆਲਕ ਅਉਗੁਣ ਕੋ ਨ ਚਿਤਾਰਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ ਨਾਇਕ ਮੁੰਹ ਮੰਗਾ ਸੋਈ ਦੇ ਵਦਾ ਹਰਿ ਪਿਤਾ ਸੁਖ ਦਾਇਕ ਗਿਆਨੂ ਰਸਿ ਨਾਮੂ ਧਨੁ ਸਉਪਿਉਨੁ ਇਸੁ ਸਉਦੇ ਲਾਇਕ ਸਾਵੀ ਗੁਰ ਨਾਲਿ ਬਹਾਲਿਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਕ ਮੈਂ ਨਾਲਹੁ ਕਦੇ ਨ ਵਿਛੁੜੇ ਹਰਿ ਪਿਤਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਲਾਇਕ ॥ ਜੀਵਨ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਮੌਤ ਵਿਛੋੜਾ । ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉ ਤੋੜਿ ਢੂਢਿ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪਕਿਆ ਓਇ ਜੀਵੰਦੇ ਵਿਛੜਹਿ ਓਇ ਮੁਇਆ ਨ ਜਾਹੀ ਛੋੜਿ । ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸਹਜ ਉਪਜਿਆ ਫਿਰਿ ਜਨਮਿ ਨ ਮਰਣਾ । ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਡਿ ਆਸ । ਹੋਰੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣ੍ਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸਿ ।

ਇਹੀ ਗਲ ਹੋਰਥੇ ਆਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਬ, ਆਸ ਛੜ ਕੇ ਜੀਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁਆ ਜੀਵੰਦਾ ਪੇਖੁ ਜੀਵੰਦੇ ਮਰਿ ਜਾਨਿ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਬਤਿ ਇਕ ਸਿਉ ਤੇ ਮਾਣਸ ਪਰਧਾਨ।
ਜੀਵਨ ਸਭ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਹਿੱਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।
ਹਿਕਸ ਕੂੰ ਤੂੰ ਆਹਿ ਪਛਾਣੂ ਭੀ ਹਿਕੁ ਕਰਿ।
ਨਾਨਕ ਆਸੜੀ ਨਿਬਾਹਿ ਮਾਨੁਖ ਪਰਥਾਈ ਲਜੀਵਦੋ।
ਨਿਹਚਲੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤੁ ਹਰਿ ਲਾਧਾ।
ਨਿਹਚਲੁ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਵਾਧਾ।
ਸਚੁ ਧਰਮੁ ਤਪੁ ਨਿਹਚਲ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਅਰਾਧਾ।
ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਤਪੁ ਨਿਹਚਲੋਂ ਜਿਸੁ ਕਰਮਿ ਲਿਖਾਧਾ।
ਨਿਹਚਲੁ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਟਲ ਨ ਟਲਾਧਾ।

ਲਿਖੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਭੁਗਤਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬੰਧਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜੀਉਣਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਕੇ ਸਹਜ ਸੁਭਾ ਸਹਜ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਉਣਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਛੁਟਣਾ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਜੀਓ, ਹਵਸ ਦਾ, ਕਰਮ ਕਰਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਜੀਓ; ਸਹਿਜ ਦਾ, ਨਿਹਕਾਮਤਾ ਦਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜੀਵਨ. ਰਜ਼ਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ। ਸਾਰਾ ਆਪਾਇਣੋ ਛਡਕੇ ਜੀਓ। ਨੈਨ, ਪਰ, ਹਥ ਸਭ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋ।

ਨੈਨੀ ਦੇਖਉ ਗੁਰਦਰਸਨੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ *ਮ*ਬਾ। ਪੈਰੀ ਮਾਰਗਿ ਗੁਰ ਚਲਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਹਥਾ। ਅਕਾਲ ਮਰਤਿ ਰਿਦੇ ਧਿਆਇਦਾ ਦਿਨੂ ਰੈਨਿ ਜਪੰਥਾ। ਮੈਂ ਛਡਿਆ ਸਗਲ ਆਪਾਇਣ ਭਰਵਾਸੇ ਗੁਰ ਸਮਰਥਾ । ਗੁਰਿ ਬਖਸਿਆ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਭੋ ਦੁਖੁ ਲਥਾ । ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਆ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਲਥਾ ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਕਰ ਪਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਹੀਜ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਪਛਤਾਣਾ ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੀ। ਐਸਾ ਕੰਮੁ ਮੂਲੇ ਨ ਕੀਚੈ ਜਿਤੁ ਅੰਤਿ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ:—ਲਬੁ ਲੌਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਜਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹੀ ਆਪੁ ਤਜਿਆ ਹਰਿ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗਹੁ ਜੁਗੂ ਨਿਰਾਲੀ।

( é )

ਜੀਵਨ ਹੁਪ ਹਰਿ ਚਰਣ ( ਪੰਚਮ ਪਾਦਸ਼ਾਹ)

ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਕ ਲੜੀ ਮੌਨਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਿਲਮਿਲ ਨੂੰ, ਪਰਿਨਾਮ ਨੂੰ, ਜੂਨ-ਚੱਕਰ ਨੂੰ, ਜੂਨ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸ੍ਵੀਕਾਰਦ ਸਨ ? ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਜਗ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਖੇਲ ਬੇਲੇ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਏਕ। ਜੀਵਨ ਇਕ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖ਼ੁਦ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡਿਦਿਆਂ ਅਖੇਡ ਅਖੇਲ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹੈ–ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕ ਏਕੰਕਾਰ।

ਜਨਮ ਮਰਣ ਅਨੇਕ ਬੀਤੇ ਪ੍ਰਿਅ ਸਗੂ ਬਿਨ੍ਹ ਕਛੂ ਨਹ ਗਤੇ।

ਕਈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸੰਗ ਬਾਝੋਂ ਗੁਜਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਰਨਨ ਹੈ । ਜੀਵਨ, ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਿਅ ਬਿਨ੍ਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਿਮਰਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ । ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਹਰਕਤ ਹੈ, ਲੌਕ ਦਾ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਮੀਨਾ ਜਲ ਹੀਨ ਮੀਨਾ ਜਲ ਹੀਨ ਹੋ ਓਹੁ ਬਿਛਰਤ ਮਨ ਤਨ ਖੀਨ ਤੇ ਕਤ ਜੀਵਨ ਪਿਅ ਬਿਨ ਹੋਤ।

ਨਾਮ ਵੇਹਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਰ ਮੁਫ਼ੀਦ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਨਾਮੁ ਵਰਤਣਿ ਨਾਮੋ ਵਾਲੇਵਾ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅਚੇਤ ਜੇ ਨਾਮ ਨ ਜਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਦਾ ਹਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ। ਉਸ ਗੁਪਤ ਅਚੇਤ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪਰਗਟ ਪਾਹਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਓਸ ਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਪਤੋਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੌੜ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਉਤਪੱਤੀ ਵਾਂਗਰ ਨਾਮ ਦੇ ਚੇਤ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਭਏ ਸ਼ੌ ਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਮੁਖਿ ਗਾਇਆ।

ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਚੈਤਨ ਹੋਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਏਕਤਾ ਮਹਿਸੂਸਨ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉੱਦੇਸ਼ ਅਚਿੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਰਬ ਪਾਸੋਂ ਕੁਦਰਤ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।

ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਮਿਲੇ ਅਚਿੰਤਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ।

ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂਜਬ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਰਹੀਏ। ਉਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਰਹੇ-ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੂਚਾ, ਕੰਮ ਕੌਣੀ ਵੀ ਹਥੇਂ ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਲਿਵ ਲਗਣੀ ਕੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਡਿਆਈ, ਕਾਮਲ ਮੁਤਲਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ:-

> ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭ੍ਰਮੁ ਭਾਗਾ । ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਪੁਰ ਕਰੰਮਾ ਜਾ ਕਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ।

ਬੌਧਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਆਦਰਸ਼ ਧਰਮ ਕਾਇਆਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਾਇਆਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਕਾਇਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂਨੇ ਕੈਚਨ ਦੇਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸਿਮਰਹੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੂ ਪਰਾਨੀ । ਬਿਨਸੈ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਅਗਿਆਨੀ ॥

ਇਹ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਰਮ ਫਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ, ਪਰ ਮੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਚਾਹੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੌ ਇਹ ਕੋਈ ਜੀਉਂਣਾ ਹੈ ?

ਬਹਤ ਜੋਨਿ ਭਰਮਤ ਦਖ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈ ਬੰਧਨ ਕੇ ਭਾਰਾ।

ਤੁਸੀ' ਕਹੋ ਮੈਂ ਹਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਹਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕੇਹੇ ? ਹਉਂ ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਕਿਦਾਂ ਜੀਵੀਏ, ਕਿਦਾਂ ਹਉਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀਏ, ਸੁਖ ਕਿਦਾਂ ਲਭੀਏ ? ਮਾਮੂਲੀ ਜਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਖਾਣੀ ਹੈ; ਬਿਨਾਇਸਦੀ ਮਹੱਤਾ ਸਮਝਿਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ:–

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਪਿ ਅਨਦੂ ਕਰਹੂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ।

ਜਗ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਕਿ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈਂਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਕੋਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇਓ। ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ, ਓਸ ਦਾ ਚੈਤਨਤਾ ਪੂਰਬਕ ਮੇਲ–ਗਿਆਨ ਪੂਰਣ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਂਤਿ ਪਾਵਹਿ ਹੋਵਹਿ ਮਨ ਸੀਤਲ ਅਗਨਿ ਨਾ ਅੰਤਰਿ ਧੁਖੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਧੁਖਦੀ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਪੇ ਤਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੈ?

ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਹਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ :-

ਹੀਰ ਹੀਰ ਸਿਮਰਹੁ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ । ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹੁ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਂ ਘਾਲਾ ।। ਰਹਾੳ ।। ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੇ ਨਿਤਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੇ ਪ੍ਰਮ ਸਹਿਤ ਗਲਿ ਲਾਵੇਂ । ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਬਿਸਰਤ ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇਂ ।

ਜੀਵਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਰ ਨਾ ਇਹ ਘਾਲ ਥਾਇੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ।

ਜਾ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਇਆਂ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਬਾਹੁੜਿ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾਰੀ ਜੇ, ਤੇ ਵੈਦ ਜੇ ਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਬੈਦੁ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ। ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੁਖਿ ਦੇਵੇਂ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਭੁਖ ਹੈ, ਏਸ ਭੁਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਗਿਰਾਉ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਿਚ Fall ਗਿਰਾਉ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸਦੀ ਟੇਕ ਅਧਾਰ ਨਾਮ ਹੈ;—

ਅਪੁਨਾ ਦਾਸ਼ ਹਰਿ ਆਪਿ ਉਬਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ। ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾ ਹੈ; ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਭਏ ਲਾਗਿ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਗੋਵਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜੀਵਨ ਤਾਗ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਏ ਨਾਮ ਹੀ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਚਲ ਮਿਰਗ ਸਾਂਡਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

( ਚਲਦਾ )

## \* ओरियण्टल कालेज मेगजीन \*

संख्या ४ साम्

with ters

क्रमधंस्था फ

#### प्रवास समादक----

राक्टर अस्मणस्त्रक्ष एम. ए. ही. फिल. ( भावसपीर्र ) भाषितार अस्टेमी (फांस), मिसिपल, भोरियण्डल कालेन, लाहीर।

#### 

श्रीकृष्ण दीकित जिटर के प्रकल्य से वाल्व मैशीन पेस, सोधनलात रोख, साहोर से सिठ संबोध बहुमद लां पश्चितरार कोरिययटल कालेक साहोद के लिये कापा।

## ॥ ओरियण्टल कालेज मेगजीन ॥

# विज्ञासि

उद्देश्य-इस पित्रका के प्रकाशन का उद्देश्य यह है कि प्राक्त्यविधाः सम्बन्धी परिशीलन नथा नस्तानुसन्धान की प्रश्नुति को यद्यासम्भव प्रोत्स्थाहर दिया आय और जिलेशनः उन विद्यार्थियों में अनुसन्धान का शीक पंदा किया जाय जो संस्कृत, हिन्दी और प्रजावी के अध्ययन में संज्या है।

किस मकार के देखों को प्रकाशित करना अभीय है-

यस किया आयगा कि इस पविका में पंत तेल प्रकाशित हो जो तेखक के अपने अनुसन्धान के फल हों। अन्य भाषाओं से उपयोगी लेखों का अनुवाद स्त्रीकार किया जायगा और संक्षिप्त तथा अपयोगी प्राचीन हस्त्रतेख भी कमशा प्रकाशित किए जायगे। ऐसे लेख जो विशेषतः इसी पश्चिका के लिए म लिखे गए हों, प्रकाशित न होंगे।

प्रकाशन का समय-

यह पत्रिका अभी साल में चार बार शर्यात् कालेज की पड़ाई के साल के अनुसार नवस्वर, फरवरी, मई और सगस्त में प्रकाशित होगी।

H41--

इसका वार्षिक बन्दा ३) रूपचे होगा; विद्याधियों से केवल १॥) स्थिया कायमा ।

पत्र-व्यवहार और चन्दा ग्रेजना-

पित्रका के खरीदने के विषय में पत्र-ज्यवहार और चन्दा सेजना आदि जिलिपल नोरियण्डल कालेज लाहीर के नाम से लोना चाहिये। लेकसम्बन्धी पत्र-ज्यवहार सम्पादक के नाम होने चाहिये।

प्राप्तिस्थाम-

यह पित्रका औरियण्डल कालेज लाहीर के व्यवस्थ सारीकी जा सकती है।

पतावी विभाग के संग्पादक सरहार बटदेवसिंह की. प. हैं। यही इस विभाग के उत्तरदायों हैं।

## विषयसूची

पुराग्योपपुराग्यान्तर्गतानि राजनीतिप्रकरग्यानि-

एम०ए०, एम०त्रो०एल० इत्युपाधिजुषा जगदीशलालशास्त्रिया संकलितानि । तत्रेत्यं विन्यास:—

| ₹. | गरुडपुराग्गान्तर्गतं राजनीतिप्रकरग्म   | १०५११२    |
|----|----------------------------------------|-----------|
| ₹. | कालिकापुरायान्तर्गतं राजनीतिप्रकरयाम्  | ११२१२०    |
| 3  | តែលាមលិតរូបរានរះគរិធំ រាងដាំតែបន្ទរពេក | 02 n 010m |

# गरुडपुराणान्तर्गतं राजनीतिप्रकरणम्।

एम० ए०, एम० श्रो० एत० इत्युपाधिजुषा जगदीशशास्त्रिया सङ्गलितम् । ( पूर्वतोजुष्टत्तम् )

> कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मगातिक्रमेगा च ॥३००॥ ब्रह्मन्ने च सुरापे च चौरे भप्नवते तथा । निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतम्ने नास्ति निष्कृतिः ॥३०१॥ नाश्रन्ति पितरो देवाः चुद्रस्य वृषत्तीपतेः भार्याजितस्य नाभन्ति यस्याश्चीपपतिगृहे ॥३०२॥ **चकृतज्ञ**मनार्यक्र दीर्घरोषमनार्जवम् । चतुरो विद्धि चाण्डालान् जात्या जायेत पञ्चमः॥३०३॥ नोपेत्तितब्यो दुर्बुद्धिः शत्र्रत्ल्पोऽप्यवज्ञया । विह्नरहपोप्यसंप्राह्यः कुरुते भस्मधाज्ञगत् ॥३०४॥ नवे वयसि यः शान्तः स शान्त इति मे मतिः। धातुषु चीयमागोषु शमः कस्य न जायते ? ॥३०४॥ पन्थान इव विप्रेन्द्र! सर्वसाधारणाः श्रियः । मदीया इति मत्वा वै नहि हर्षयुतो भव ॥३०६॥ वित्तायत्तं धातुवश्यं शरीरं

चित्ते नष्टे धातवो यान्ति नाशम्।
तस्माचित्तं सर्वदा रच्चगीयं
स्वस्थे चित्ते धातवः सम्भवन्ति॥३००॥
इति गारुडं महापुरागो नीतिसारे चतुर्दशाधिकशतनमोऽध्यायः।
अथ पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः।

सूत ख्वाच-

कुभार्यास्त्र कुमित्रस्त्र कुराजानं कुपुत्रकम् । कुकन्यास्त्र कुदेशस्त्र दूरतः परिवर्जयेत् ।।३०८॥ धर्मः प्रत्रजितस्तपः प्रचलितं सत्यस्त्र दूरङ्गतं पृथ्वी वन्ध्यफला जनाः कपटिनो लौल्ये स्थिता ब्राह्मणाः । मर्स्याः स्त्रीवशगाः स्त्रियश्च चपला नीचा जना उन्नता द्दाकृष्टेखलु जीवितं कलियुगे धन्या जना ये मृताः ।।३०६॥

धन्यास्ते ये न पश्यन्ति देशभन्नं कुलच्चयम्। परिचत्तगतान् दारान् पुत्रं कुठ्यसने स्थितम् ॥३१०॥ कुपुत्रे निवृतिर्नास्ति कुभार्यायां कृतो रतिः ? कुमिन्ने नास्ति विश्वास: कुराज्ये नास्ति जीवितम् ॥३११॥ परशय्याः परस्त्रियः । प्राप्तका पराम्रख परवेश्मनि वासुश्च शकादिप श्रियं हरेतु ॥३१२॥ श्रालापाद् गात्रसंस्पर्शात्संसर्गात्सहभोजनात् । श्रासनाच्छयनादु यानात्पापं संक्रमते नृगाम् ॥३१३॥ स्त्रियो नश्यन्ति रूपेगा तपः क्रोधेन नश्यति । गावो दूरप्रचारेगा शुद्रान्नेन द्विजोत्तम: ॥३१४॥ श्रासनादेकशय्याया भोजनात्पङ्किसङ्करात् । ततः सङ्क्रमते पापं घटाद् घट इवोदकम् । ३१४।। लालने बहवो दोषास्ताडने बहवो गुगाः । नस्माच्छिष्यं च पुत्रं च ताडयेत्रतु लालयेत् ॥३१६॥ श्रभ्वा जरा देहवतां पर्वतानां जलं जरा । श्रसम्भोगश्च नारीगाां वस्त्रागामातपो जरा ॥३१७॥ श्रधमाः कलिमिच्छन्ति सन्धिमिच्छन्ति सध्यमाः। उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम् ॥३१८॥ मानो हि मूलमर्थस्य माने सति धनेन किम् ? प्रभ्रष्टमानदर्पस्य कि धनेन किमायुषा ? ॥३१६॥ श्रधमा धनमिच्छन्ति धनमानौ हि मध्यमाः। उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम् ॥३२०॥ वनेऽपि सिंहा न नमन्ति कर्यो

बुभुत्तिता नांशनिरीत्तरास्त्र । धनैर्विहीनाः सुकुलेषु जाता

न नीचकर्मािया समारभन्ति ॥३२१॥ नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने। नित्यमूर्जितसस्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता ॥३२२॥ विधाक् प्रमादी भृतकश्च मानी

भिजुर्विलासी धधनश्र कामी ।

#### वराङ्गना चाप्रियवादिनी च

न ते च कर्मािया सगारभन्ति ॥३२३॥
दाता दिरद्रः कृपयोऽर्थयुक्तः पुत्रोऽविधेयः कुजनस्य सेवा ।
परापकारेषु नरस्य मृत्युः प्रजायते दुश्चरितानि पद्म ॥३२४॥
कान्तािवयोगः स्वजनापमानम् ऋयास्य शेषः कुजनस्य सेवा ।
दारिद्रथभावािद्धमुखं च मित्रं विनािमना पद्म दृहन्ति तीत्रम् ॥३२४॥
चिन्तासहस्रेषु च तेषु मध्ये चिन्ताश्चतस्रोऽप्यसिधारतुल्याः ।
नीचावमानं चृधितं कलत्रं भार्या विरक्ता सहजोपरोधः ॥३२६॥
वश्यक्ष पुत्रोऽर्थकरी च विद्या श्चरोिगता सज्जनसङ्गतिश्च ।
इष्टा च भार्या वशवर्त्तिनी च दुःखस्य मृत्योद्धरणानि पश्च ॥३२०॥
कुरङ्गमातङ्गपतङ्गभुङ्गा मीना हताः पश्चभिरेव पश्च ॥३२८॥
एकः प्रमाथी स कथं न घात्यो यः सेवते पश्चभिरेव पश्च ॥३२८॥

श्रधीरः कर्कशः स्तब्धः कुचेलः स्वयमागतः। पद्म विद्रा न पूज्यन्ते बृहस्पतिसमा यदि ॥३२६॥ श्रायः कर्म चरित्रस्त्र विद्या निधनमेव च । पद्मेतानि हि पच्यन्ते जायमानस्य देहिनः ॥३३०॥ पर्वतारोहगो तोये गोकुले दुष्टनिप्रहे । पतितस्य समुत्थाने शस्ता होते गुगाः स्मृताः ॥३३१॥ श्रभुच्छाया खले प्रीति: परनारीपु सङ्गति: । पञ्चेते हास्थिरा भावा यौवनानि घनानि च ॥३३२॥ श्रस्थिरं जीवितं लोके श्रस्थिरं धनयौवनम् । श्रस्थिरं पुत्रदाराद्यं धर्मः कीर्त्तिर्यशः स्थिरम् ॥३३३॥ शतं जीवितमत्यरुपं रात्रिस्तस्यार्द्धहारियाी । च्याधिशोकजरायासेरर्द्धै तदपि निष्फलम् ॥३३४॥ भागुर्वर्षशतं नृगां परिमितं रात्रौ तद्दी हतं तस्यार्द्धे स्थितकि ख्रिद्धं मधिकं बालस्य काले हृतम्। किब्बिद्बन्ध्ववियोगदुःखमरयौर्भूपालसेवागतं शेषं वारितरङ्गगर्भचपलं मानेन किं मानिनाम् ?॥३३४॥ भहोरात्रमयो लोके जरारूपेया सन्नरेत् । ्युरबुर्मसति भूतानि पत्रमं पत्रगो यथा ॥३३६॥

गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाप्रतः स्वपतो न चेत्। सर्वसस्वहितार्थाय पशोरिव विचेष्ठितम् ॥३३७॥ श्राहितहितविचारशुन्यबुद्धेः

भृतिसमये बहुभिर्वितर्कितस्य । इदरभरग्रामात्रतुष्ट्रबुद्धेः

पुरुषपशोश्च पशोश्च को विशेषः ॥३३८॥ शौर्ये तपसि दाने च यस्य न प्रथितं यशः । विद्यायामर्थेलाभे वा मातुरुद्धार एव सः ॥३३८॥ यज्जीवितं च्यामपि प्रथितं मनुष्ये-

र्विज्ञानविक्रमयशोभिरभग्नमानैः ।
तन्नाम जीवितमिति अवदन्ति तज्ज्ञाः

काकोऽपि जीवति चिरख्न बलिख्न मु**क्**के ॥३४०॥ कि जीवितेन धनमानविवर्जितेन

मित्रेया किं नु भवतीति सशङ्कितेन । सिंहत्रतस्त्ररत गच्छत मा विषादं

काकोऽपि जीवति चिरस्त बलिस्त मुक्ते॥३४१॥ यो वात्मनीह न गुरौ नच भृत्यवर्गे

दीने दयां न कुरुते नच मित्रकार्ये । कि तस्य जीवितफलेन मनुष्यतोके

काकोऽपि जीवति चिरद्ध बिलद्ध मुक्के॥३४२॥
यस्य त्रिवर्गशून्यानि दिनान्यायान्ति यानित च ।
स लोहकारभस्त्रेव श्वस्त्रपि न जीवति ॥३४३॥
स्वाधीनवृत्तेः साफल्यं न पराधीनवृत्तिता ।
ये पराधीनकर्मायो जीवन्तोऽपि च ते मृताः ॥३४४॥
स्वपूरा वै कापुरुषाः स्वपूरो मूषकाञ्जलिः ।
असन्तुष्टः कापुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यति ॥३४४॥
अभव्द्याया तृयादिमिनीवसेवा पथि जलम् ।
वेश्यारागः खले 'त्रीतिः षढेते बुद्बुदोपमाः ॥३४६॥
वाषा विहितसर्थेन लोको नच सुस्नायते ।
जीवतं मानमूलं हि माने स्वाने द्वतः सुस्नम् ? ॥३४७॥।

श्रवलस्य वलं राजा बालस्य रुदितं बलम्। बलं मूर्खस्य मौनत्वं तस्करस्यानृतं बलम् ॥३४८॥ यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति। तथा तथाऽस्य मेघा स्यादिज्ञानक्रास्य रोचते ॥२४६॥ यथा यथा हि पुरुषः कल्यायो कुरुते मतिम। तथा तथा हि सर्वत्र रिलष्यते लोकसुप्रियः ॥३५०॥ लोभप्रमाद्विश्वासै: पुरुषो नश्यति त्रिभि:। त्रस्माक्षीभो न कर्त्तव्यः प्रमादो नो न विश्वसेत्॥३५१॥ तावज्रयस्य भेतव्यं यावज्रयमनागतम् । उत्पन्ने त भये तीन्ने स्थातव्यं वै ह्यभीतवत् ॥३४२॥ ऋगाशेषञ्चाग्निशेषं व्याधिशेषं तथैव पुनः पुनः प्रवर्द्धन्ते तस्माच्छेषं न कारयेत् ॥३४३॥ कृते प्रतिकृतं कुर्याद् हिंसिते प्रतिहिंसितम् । न तत्र दोषं पश्यामि दुष्टे दोषं समाचरेत् ॥३५४॥ परोच्चे कार्यहन्तारं प्रस्यचे त्रियवादिनम् । वर्जयेत्तादृशं मित्रं मायामयमरि तथा ॥३४४॥ दुर्जनस्य हि सङ्ग्रेन सुजनोऽपि विनश्यति । -प्रसन्नमपि पानीयं कर्दमैः कलुषीकृतम् ॥३५६॥ सम्यग् भुङ्क्ते जनः सो हि द्विजायार्था हि यस्य वै। त्तस्मात्सर्वेप्रयञ्जेन द्विनः पूज्यः प्रयञ्जतः ॥३५७॥ तद् भुज्यते यद् द्विजभुज्यशेषं

स बुद्धिमान् यो न करोति पापम् । तस्सौद्धदं यत् क्रियते परोक्षे

दम्मैर्विना यः क्रियते स धर्मः ॥३५८॥ न सा सभा यत्र न सन्ति बृद्धा

षृद्धा न ते ये न बदन्ति धर्मम्। धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति

नैतत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम् ॥३५८॥ श्राध्ययोऽपि मनुष्यायामादित्यक्षेव तेजसाम् । शिरोऽपि सर्वगात्रायां व्रतानां सत्यग्रुत्तमम् ॥३६०॥ तन्मक्रलं यत्र मनः प्रसन्नं तज्जीवनं यत्र परस्य सेवा। तदर्जितं यत्स्वजनेन भुकं तद्गर्जितं यत्समरे रिपूणाम्॥३६१॥ सा स्त्री या न मदं कुर्यात् स सुखी तृष्यायोज्मितः। तनिमत्रं यत्र विश्वासः पुरुषः स जितेन्द्रियः ॥३६२॥ तत्र मुक्ताद्रस्त्रेहो विलुप्तं यत्र सौद्वद्म् । तदेव केवलं रलाघ्यं यस्यात्मा क्रियते स्तुतौ ॥३६३॥ नदीनामप्रिहोत्राणां भारतस्य कुलस्य च। मृलान्वेषो न कर्त्तव्यो मृलाहोषेण हीयते । ३६४॥ लवगाजलान्ता नद्यः स्त्रीभेदान्तञ्ज मैथुनम् । पैग्रुन्यं जनवात्तन्तिं वित्तं दु:खकृतान्तकम् ॥३६४॥ राज्यश्रीब्रेह्मशापान्ता पापान्तं ब्रह्मवर्चेसम् । श्राचारं घोषवासान्तं कुलस्यान्तं स्त्रियः प्रभो: ॥३६६॥ सर्वे चयान्ता निलयाः पतनान्ताः समुच्छ याः। संयोगा विप्रयोगान्ता मरगान्तं हि जीवितम् ॥३६७॥ यदी 🖼 त् पुनरागन्तुं नातिदूरमनुष्रजेत् **उद्कान्तान्निवर्त्तेत स्निग्धवर्गाच पाद्**पान् ॥३६८॥ त्रानायके न वस्तव्यं नवा च बहुनायके । स्त्रीन।यके न वस्तव्यं तथा च बालनायके ।।३६६॥ पिता रचित कौमारं भर्ता रचित यौवने । पुत्रस्तु स्थाविरे काले न स्त्री स्वातन्त्र्यमहेति ॥३७०॥ त्यजेद् वन्ध्यामष्टमेऽब्दे नवमे तु मृतप्रजाम् । एकादशे स्त्रीजननीं सद्यश्चात्रियवादिनीम् ॥३७१॥ श्रनर्थित्वानमनुष्यायाां भिया परिजनस्य च । श्रर्थाद्पेतमर्यादाः स्त्रियस्तिष्ठन्ति भर्तृषु ॥३७२॥ श्ररवं श्रान्तं गजं मत्तं गावः प्रथमसृतिकाः। अनुद्रके च मण्डूकान् प्राक्को दूरेया वर्जयेत् ॥३७३॥ ष्ट्रायतिराणां न सहस्र बन्धः कामातुराणां न भयं न लजा। चिन्तातुरायां न सुस्रं न निद्रा चुधातुरायां न वर्तं न ते त्र:।।३७४।। कतो निद्वा दरिष्ठस्य परप्रेष्यवरस्य परमारीत्रसक्तस्य परमुज्यहरस्य T IIIOKII

सुखं स्विपत्यनृगावान् व्याधिमुक्तश्च यो नरः। सावकाशस्तु वै भुङ्क्ते यस्तु दारैर्न सङ्गत: ॥३७६॥ श्रम्भसः परिमाग्रोन डन्नतं कमलं भवेत । स्वस्त्रामिना बल्वता भृत्यो भवति गर्वितः ॥३७७॥ स्थानस्थितस्य पद्मस्य मित्रे वरुग्यभास्करौ । स्थानच्यतस्य तस्यैव क्रोशशोषगाकारको ॥३७८॥ पदे स्थितस्य सुदृदः ते तस्य रिपुतां गताः। भानोः पद्मे जले प्रीतिः स्थनोद्धरयाशोषयाम् ॥३७६॥ स्थानस्थितानि पूज्यन्ते पूज्यन्ते च पदे स्थिताः। स्थानभ्रष्टा न पूज्यन्ते केशा दन्ता नखा नराः ॥३८०॥ श्राचारः कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषितम् । सम्भ्रमः स्नेह्माख्याति वपुराख्याति भोजनम् ॥३८१॥ वृथा वृष्टिः समुद्रस्य तृप्तस्य भोजनं वृथा । वृथा दानं समृद्धस्य नीचस्य सुक्रतं वृथा ॥३⊏२॥ दूरस्थोऽपि समीपस्थो यो यस्य हृद्ये स्थितः । हृदयाद्पि निष्क्रान्तः समीपस्थोऽपि द्रत: ॥३८३॥ मुख्यभङ्गः स्वरो दीनो गात्रस्वेदो महद्भयम् । मरगो यानि चिह्नानि तानि चिह्नानि याचतः ॥३८४॥ कुळ जस्य कीटघातस्य वातान्निष्कासितस्य च। शिखरे वसतस्तस्य वरं जन्म न याचितम् ॥३८४॥ जगत्पतिर्हि याचित्वा विष्णुवीमनतां गतः । कोऽन्योऽधिकतरस्तस्य योऽर्थी याति न ल।घवम् ॥३८६॥ माता शत्र: पिता वैरी बाला येन न पाठिताः । सभामध्ये न शोभन्ते हंसमध्ये वका यथा॥३८७॥ विद्या नाम कुरूपरूपमधिकं विद्यातिगुप्तं धनं विद्या साधुकरी जनप्रियकरी विद्या गुरूगां गुरुः। विद्या बन्धुजनार्त्तिनाशनकरी विद्या परं दैवतं विद्या राजसु पूजिता हि मनुजो विद्याविद्दीनः पशुः॥३८८॥ गृहे चाभ्यन्तरे द्रव्यं लग्नं चैव तु दृश्यते । अशे हरग्रीयञ्च विद्या 'न ह्रियते 'परै: ॥३८६॥

शीनकाय नीतिसारं विष्णुः सर्वेत्रतानि च। कथयामास वै पूर्वे तत्र शुश्राव शङ्करः । शङ्कराच श्रुतो व्यासो व्यासादस्माभिरेव च॥३६०॥ इति गारुडे महापुरागो नीतिसारे पद्मदशाधिकशततमोऽध्यायः॥

# अथ कालिकापुराणान्तर्गतं राजनीतिप्रकरणम् ॥ सप्ताशीतितमोऽध्यायः।

सगर खवाच--

यया नीत्या प्रयोक्तन्यः सुत श्रात्मा प्रिया तथा । तेषां विशेषेः सहितं सदाचारं वदस्व हैमे ॥ १ ॥

भौर्व स्वाच---

क्रमेगा शृग्र राजेन्द्र ! यया नीत्या नियोजिताः । श्राहमा सुतो वा भार्या वा तद्विशेषं शृह्याष्ट्र मे ॥ २॥ ज्ञानविद्यातपोष्टद्धान् वयोष्टद्धान्त्सुदिचागान् । सेवेत प्रथमं विप्रानसूयापरिवर्जितान् ॥ 🖣 ॥ तेभ्यश्च शृशायात्रित्यं वेदशास्त्रविनिश्चयम् । यद्चरते च तत्कार्य प्राज्ञश्चेव नृपश्चरेत्॥४॥ पक्रेन्द्रियाग्रि पक्राश्वाः शरीरं रथ उच्यते । भात्मा रथी करा ज्ञानं 'सारथिर्मन उच्यते ॥ 🗴 ॥ श्रश्वान्त्सुदान्तान्कुर्वीत सारथिखात्मनो वशम्। कशा हढा सदा कार्या शरीरस्थिरता तथा ॥ ६॥ श्रदान्तांस्तु समारुख सैन्धवान् स्पन्दनी यथा। श्रश्वानामिच्छया गच्छन्नत्पर्थं प्रतिपद्यते ॥ ७ ॥ तत्रावशः सारथिस्तु स्वेच्छया प्रेरयन्ह्यान् । नयेल्परवशं सम्यामिथतं बीरमप्युत्त ॥ 🗆 ॥ तथेन्द्रियाणि ज्यतिर्विषयाणां परिप्रहे । स्ववश्यानि प्रकुर्वीत मनोज्ञानं दृढं तथा ॥ ६॥ ज्ञाने रहे कशायाक्य रहायां नृपसत्तम ! सारथिः स्ववशो दान्तानीशः प्रेरयितुंह यान् ॥१०॥ श्रतो नृपः स्वेनिद्रयाशि वशे छत्वा मनस्तथा। ज्ञानमार्गमधिष्ठाय प्रकुर्वीतात्मनो हितम् ॥११॥ भोक्तत्र्यं स्वेच्छया भूयो न कुर्याक्षोभमासवे। द्रष्टब्यमिति द्रष्टब्यं न द्रष्टब्यञ्च स्वेच्छया ॥१२॥ भ्रोतव्यमिति श्रोनव्यं नाधिकं श्रवणी चरेत । शास्त्रतस्वमृते धीरः श्रृतिवश्यो भवेत्रहि ॥१३॥ एवं द्यागान्त्वचद्वापि वशीकृत्येच्छया नृप:। स्वेच्छ्या नोप्सुञ्जीत नोद्दामं विषयं त्रजेत् ॥१४॥ एवं यदि भवेष्ठाजा तदा स स्याज्जितेन्द्रिय: । जितेन्द्रियस्वे हेतुम्ब शाक्षवृद्धोपसेवनम् ॥१४॥ अवृद्धसेव्यशास्त्रको नृषः शत्र्वशो भवेत् । तस्माच्छासमधिष्ठाय भवेद्राजा जितेन्द्रिय: ॥१६॥ धृतिः प्रागलभ्यमुत्साहो वाक्पदुत्वं विवेचनम्। दचस्वं धारियध्यात्वं दानं मैत्री कृतक्षता । हढशासनता सत्यं शौचम्मतिविनिश्चयम् ॥१७॥ पराभिष्रायबेदित्वं चारित्रं धैर्यमापदि क्रेशधारगाशक्तिश्च गुरुदेवद्विजार्चनम् ॥१८॥ श्रनसुया ह्यकोपित्वं गुल्यानेतान्नृपोऽभ्यसेत्। कार्याकार्यविभागव्य धमार्थे काम एव च ॥१६॥ सततं प्रतिबुद्ध्येत क्व्यादिक्सरेऽपि तत् । साम दानं च भेदश्च दण्डश्चेति चतुष्टयम् ॥२०॥ **ज्ञारवोपायांस्तु तत्काले बदुपायान्प्रयोजयेत** । साम्नस्त विषये भेदो मध्यमः परिकीर्तितः ॥२१॥ दानस्य विषये साम योग्यमेवोपलच्यते । दानस्य विषये द्राडो हाधमः परिकीर्तितः ॥२२॥ द्रग्डस्य विषये दानं तद्प्यधमगुच्यते । साम्नस्तु गोचरे दगडो धधमादधमः स्मृतः ॥२३॥ सौजन्यं सततं क्षेयं भूभको भेदद्वस्थाः ।

साम्नो दानस्य च तथा सौजन्यं वाति गोचरे ॥२४॥ कामः क्रोधश्च लोभश्च हर्षो मानो मदस्तथा। एतानतिश्रयान्याजा शत्रनिव विशातयेत् ॥२४॥ सेव्याः काले सुयुक्ती ते लोभगर्वी विवर्जयेत् । तेज एव नृपायां तु तीत्रं सूर्यस्य वै यथा ॥२६॥ तत्र गर्वे रोगयुक्तं कायवांस्तं तु संत्यजेत्। **त्राखेटकाचौ स्त्रीसेवा पानऋवार्थदृषगाम् ॥२**०॥ वारदण्डयोश्च पारुष्यं सप्तैतानि विवर्जयेत् । परस्त्रीषु विरक्तासु सेवामेकान्ततस्त्यजेत् ॥२८॥ सतीषु निजनारीषु युक्तं कुर्यात्रिवेशनम्। रतीपुत्रफला दारास्तास्तु नैकान्ततस्त्यजेत् ॥२६॥ तयोः सिद्धये स्त्रियः सेव्या वर्जियत्वाऽतिसक्तताम् । मृगयां तु प्रमादानां स्थानं नित्यं विवर्जयेत ॥३०॥ ष्मचांस्त्रथा न कुर्वीत सत्कार्यासक्तिनाशनान्। श्रन्यैः कृतं कदाचित्त सेवेत नात्मना चरेत् ॥३१॥ श्रकार्यकरमो वीजं कृत्यानाञ्च विवर्जने श्रकालमन्त्रभेदे च कलप्टे सत्कृतिच्चये ॥३२॥ वर्जियेत्सन्ततं पानं शौ वमाङ्गल्यनाशनम् । अर्थन्तयकरं नित्यं त्यजेश्वेवातमदृष्णाम् ॥३३॥ त्र्यभिशस्तेषु चौरंषु घातकेष्वाततायिषु सततं पृथिवीपालो इषडपारुष्यमाचरेत् ॥३४॥ दण्डपारुष्यं कुर्यान्नृपतिसत्तमः बाक्पारुष्यञ्ज सर्वत्र नैव क्यत्किद्।चन ॥३४॥ रक्षागीयं सदा सत्यं सत्यमेकम्परायगाम । न्तमा तेजस्वितां चैव प्रस्तावान्तृप श्राचरेत् ॥३६॥ यानासनाश्रयद्वेधसन्धयो विमहस्तथा च्रभ्यसेत्षडगुगानेतांस्तेषां स्थानद्ध शाश्वतम् ॥३७॥ यः प्रमार्गा न जानाति स्थाने वृद्धौ तथा स्रुये। कोषे जनपर्दे दर्ग्डे न स राज्येऽवतिष्ठते ।।३८॥ कोषे जनपदे द्राउँ चैकैकत्र प्रयं प्रयम् ।

प्रस्तावाद्विनियञ्जीत रचेन्नेकान्ततस्त्वमान् ॥३६॥ मिन्ने शत्रावुदासीने प्रभावं त्रिष्वपीरयेत् । ष्ट्रसाहो विजिगीषायां धर्मकृत्येऽष्टवर्गके ॥४०॥ शरीरयात्रानिर्वाहे क्रियेत सततं नुपैः । मन्त्रनिश्चयसम्भूता बुद्धि सर्वत्र योजयेन ॥४१॥ श्रमास्ये शात्रवे राज्ये पुत्रेष्वन्तःपुरेषु च । कृषि दुर्गेक वागिज्यं खड्डानां करसाधनम् ॥४२॥ श्रादानं सैन्यकस्योर्बन्धनं गजवाजिनोः। शून्ये सदामुखानां च योजनं सततं जनैः ॥४३॥ त्रयागां सारसेतूनां बन्धनख्रेति चाष्टमम् । एतदृष्ट्यु वर्गेषु चारान्तमम्यक् प्रयोजयेत् ॥४४॥ कार्याकार्यविभागाय चाष्ट्रवर्गाधिकारिग्राम् । শ্বষ্টী चारात्रियुञ्जीयादष्टकों पु पार्थिवः ॥४५॥ दशशून्येषु युङ्जीत क्रमतः शृह्य तानि मे । स्वामिसचिवराष्ट्राणि मित्रं कोशी बलं तथा ॥४६॥ दुर्गे तु सप्तमं ज्ञेयं राज्याङ्गं गुरुभाषितम् । दुर्गयुक्तं चाष्टवर्गे चारान्नात्मनि योजयेत् ॥४०॥ तस्मादिमानि शेषािग पद्ध चारपदानि च । शुद्धान्तेषु च पुत्रेषु सयूथादी महानसे ॥४८॥ शत्रुदासीनयोश्चापि बलाबलविनिश्चये श्रष्टादशसु चैतेषु चारान् राजा प्रयोजयेत् ॥४६॥ यत्प्रकाशं जानीयात्तत्तवारैर्निरूपयेत् । निरूप्य तरप्रतीकारमवश्यं छिद्रतश्चरेत् ॥५०॥ यथानियोगमेतेषां यो यो यत्रान्यथा चरेत्। ज्ञात्वा तत्र नपश्चारैर्दएडयेद्वा वियोजयेन ॥५१॥ चारांस्तु मन्त्रिया सार्द्धे रहस्ये संस्थितो नृप: । प्रदोषसमये पृष्छेत्तरानीमेव साधयेत् ॥४२॥ स्वपुत्रे चाथ शुद्धान्ते ये तु चारा महानसे। नियुक्तास्तानमध्यरात्रे पुच्छेतस्वेऽपि च मनित्रिया ॥५३॥ पतांश्चारान् स्वयं पश्येननृपतिर्मनित्रण्। विना ।

श्रन्यांस्तु मन्त्रिया। सार्द्धं निरूप्य प्रदिशेत्फलम् ॥५४॥ नैकवेशधरश्चारो नैको नोत्साहवर्जितः संस्तुतो नहि सर्वंत्र नातिदीर्घो न वामन: ॥४४॥ सततं न दिवाचारी न रोगी नाप्यबुद्धिमान्। न वित्तविभवैद्दींनो न भार्यापुत्रवर्जितः ॥५६॥ कार्यश्चारो नृपतिना तत्त्वगुद्धविनिर्णाये श्रनेकवेशप्रह्यात्तमं भायसितेर्युतम् ।।४७॥ बहुदेशवचोऽभिज्ञं पराभिप्रायवेदकम् रदभक्तं प्रकृवीत चारं शक्तमसाध्वसम् ॥४८॥ श्रभितिष्ठेतस्वयं राजा कृषिमात्मसमैस्तथा । विशाक्पथे तु दुर्गादौ तेषु शक्तान्नियोजयेत् ॥४६॥ त्र्यन्तःपुरे पितुस्तुल्यान् धीरान् वृद्धान्नियो**जयेत्** । षरहान परहांस्तथा वृद्धान् स्त्रियो वा बुद्धितत्पराः॥६०॥ श्रद्धान्ते द्वारि युद्धीयात् स्त्रियो वृद्धा मनीषिग्गीः। नैक: स्वपेत्कदाचित्त नैको भुद्धीत पार्थिवः ॥६१॥ नैकाकिनी तु महिषीं व्रजेन्मेत्राय नैककः। श्रमात्यानुपधाशुद्धानभार्याः पुत्रांस्तयैव च ॥६२॥ प्रकुर्यात्सततं भूपः सप्रसादं समाचरन धर्मार्थकाममोज्ञैश्र प्रत्येकं परिशोधनैः ॥६३॥ उपेत्य धीयते यस्मादुपधा सा प्रकीर्तिता । ष्ट्रार्थकामोपधाभ्यान्तु भार्यापुत्रांश्च शोधयेत् ॥६४॥ धर्मो । धर्मो । धर्मो । धर्मो । धर्मो । प्रभिर्यक्केस्तथा दानैरिहैव नृपतिर्भवेत् ।।६४॥ तस्माद्भवांस्तु राज्यार्थी धर्ममेवं समावरेत् । श्रनेनैग्रभिचारेगा यहीर्वा पार्थिवो **श्रयम् ॥६६॥** प्रायास्त्यज्ञति राजा त्वं भविष्यसि न संशयः। इति धर्मो नृपस्यैव अश्वमेशदिकश्च यः ॥६७॥ स्वयं न कुरुते भूपस्तस्मात्त्वं कुरु सत्तम ! एवं मन्त्रेमेन्त्रियत्वा नृपः कार्यान्तिकाद् द्विजात् ॥६८॥ तैरज्ञातान् स्वयं ज्ञात्वा गृङ्घीयात्तस्य तैमेनः ।

यदि राज्याभिलाषेण सचिवो धर्ममाचरेत ॥६६॥ मृपतौ वाऽधिकं कुर्याद्वमी तं हीनतां नयेत् । श्राभिचारिकमत्यर्थे कुर्वाग्रं त विघातयेत् ॥७०॥ प्रवासयेद् ब्राह्मग्रं तु पार्थिवश्चाभिचारिकम् । पवा धर्मोपधा क्रोया तैरमात्यान्त्स ताञ्जयेत् ॥७१॥ पतादशीं तथैवान्यामुपधां धर्मतश्चरेत कोषाध्यन्तान्त्समामन्त्र्य राजामात्यान्त्रतारयेतु ॥७२॥ पुत्रानन्यान्त्रति तथा भन्त्रसंवरणाद्ममान् । श्रयं हि प्रचुरः कोषो मदायत्तो नरोत्तम!॥७३॥ श्रानये तव सम्मत्या तद्यदि त्वम्प्रतीच्छिस । तवार्थलग्नादस्माक्रक्जीवनं च भविष्यति ॥७४॥ त्वव्रापि प्रचुरैः कोषै: कि कि वा न करिष्यसि। एवमन्यै: कोषगतैरुपायैर्नुपसत्तमः पुत्र।मात्यादिकान्सर्वान्सततं परिशोधयेत् । कोषदोषकरान हन्यात्कर्तुमिच्छु न्विवासयेत् ॥७६॥ द्वैधिचत्तान्विमन्येत कुर्याद्वे कोषरच्चाम । दासीश्च शिल्पिनीर्वद्धा मेघा घृतिमती: श्विय: १७७॥ श्रन्तर्बेहिश्च या यान्ति विदिताः सचिवादिभिः। ता राजा रहसि स्थित्वा भार्यादिभिरत्तितः ॥अ⊏॥ श्रभिमन्त्रयाथ सम्मन्त्रय प्रेषयेत्सचिवानप्रति । ता गत्वा हृद्यं बुद्ध्वा क्षियो विज्ञानतत्पराः ॥७६॥ महिषी प्रमुखा राज्ञस्तवां वै कामयते शुभा। तत्राहं योजयिष्यामि यदि ते विद्यते स्पृहा ।।⊂०।। सचिवस्त्वां कामग्रते त्वद्योग्यो वरवर्शिनि ! तं सङ्गमयितुं शक्ता यदि श्रद्धा तवास्त्यहम्।।८१॥ प्रकारेगा नानोपायस्तथोत्तरै: । **इ**त्यनेन भार्याः पुत्रदृहित्रीश्च स्तुषाश्च प्रस्तुषास्तथा ॥८२॥ शोधयेत्सचिवान्पुत्रान्पौत्रादीन् सेवकांस्तथा । कामोपधाविद्यद्धांस्त धातथेदविचारयन् । श्चियस्तु योज्या दर्खेन ब्राह्मणांस्तु प्रवासयेत् ॥८३॥

मोच्चमार्गावसक्तं तु हिंसापैशुन्यवर्जितम् । त्रमैकसारं नृपति: सचिवं परिवर्जयेत् ॥८४॥ मोचमार्गविषकांस्त दरङ्यानपि न दर्डयेत्। समबुद्धिस्तु सर्वत्र तस्मात् तं परिवर्जयेत् ॥८५॥ इति सुत्रक्रोपधानामुपधा बहुधा पुनः विवेचिता चोशनसा तच्छास्त्रां तत्र बोधयेत् ॥⊏६॥ विमन्ने सततं राजा परैर्न सम्यगाचरेत्। भूवित्तमित्रलाभेषु निश्चितेष्वेव विप्रहाः ॥८७॥ सप्ताङ्गेषु प्रसादश्च सदा कार्यो नृपोत्तमैः। कोषस्य सञ्चयं रज्ञां सततं सम्यगाचरेत् ॥६८॥ मन्त्रिगस्तु नृप:क्र्याद् विपान विद्याविशारदान्। विनयज्ञान् कुलीनांश्च धर्मार्थेकुशलान् ऋजून् ॥८६।। मन्त्रयेत्तेः समं ज्ञानं नात्यर्थे बहुभिश्चरेत् । एकैकेनैव कर्तव्यो मन्त्रस्य च विनिश्चय: ॥६०॥ ब्यस्तैः समस्तैश्चान्यस्य व्यपदेशेः समन्ततः । सुसंवृतं मन्त्रगृहं स्थलं वाह्य मन्त्रयेत ॥६१॥ श्चरएये नि:शलाके वा न यामिन्यां कदाचन। **शिशुञ्छा**खामृगान्परडाञ्छुकान्वैसारिकांस्तथा ।६२॥ वर्जयेनमन्त्रगेहे तु मनुष्यान्विकृतांस्तथा । द्वयां मन्त्रमेदेषु नृपायाां यत् जायते । न तन्द्रवद्यं समाधातुं दत्त्वैर्नृपशतैरपि ॥६३॥ द्रष्ट्यांस्तु द्रष्ट्रयेद्रप्ट्रेंरद्रष्ट्यान्द्र्यद्येत्रहि श्रद्रख्यननृषो द्रख्यान द्रख्यांश्चापि द्रख्यन ॥६४॥ नृपतिविच्यताम्त्राप्य चौरिकव्विषमाप्र्यात्। दुर्गे तु समतां कुर्यात्राकार।ट्टावतोरयौः ॥६४॥ भूषिताश्रगराहाजा दूरे दुर्गाश्रयं चरेत्। दुर्ग बलं नृपायां तु नित्यं दुर्ग प्रशस्यते ॥६६॥ शतमेको योधयति दुर्गस्थो यो धनुर्घरः। शतं दशसहस्राणि तस्माइमे प्रशस्यते ॥६७॥ अलदुर्ग भूमिदुर्ग दृशहुर्ग तथैव 🕶 ।

श्चररयबलदुरी च शेलजं परिखोद्धवम् ॥६८॥ दुर्ग कार्य नृपतिमा यथादुर्ग स्वदेशतः । दुर्ग कुर्वन्पुरं कुर्यात्त्रिकोयां धनुराकृति ॥६६॥ वर्तुलं च चतुष्कोगां नान्यथा नगरं चरेत्। मुत्तिकाकृतिदुर्गे तु सततं कुलनाशनम् ॥१००॥ यथा राज्ञसराजस्य लङ्का दुर्गान्विता पुरा । बले: पुरं शोधातारूयं तेजोदुर्गेः प्रतिष्ठितम् ॥१०१॥ तद् यस्माद् व्यजनाकारं मनोभ्रष्टः शिवावलिः। सीभाग्यं सा त राज्यस्य नगरं पञ्चकोगाकम् ॥१०२॥ दिवि यद्वतेते राज्यं तच भ्रष्टं भविष्यति । यश्वायोध्याह्वयमभूप पुरमिच्वाकुभूभृताम् ॥१०३॥ तच्चापि ततोभूद्विजयप्रदम् । धनुराकृति दुर्गभूमो जयेद् दुर्गान्दिक्पालांश्चेव द्वारतः ॥१०४॥ पुजियत्वा , विधानेन जयं भूपः समाप्नुयात् । चतो दुर्ग नृपः कुर्यात्सत<mark>तं जयवृद्धये ॥१०५॥</mark> न ब्राह्मग्रान्त्सदा राजा केनाप्यवमनीकृतान् । श्रवमान्य नृपो विशान प्रेत्येह दु:खभाग्भवेत् ॥१०६॥ न विरोधस्तु तैः कार्यः स्वानि तेषां नचाददेत्। कृत्यकालेषु सततं तानेव परिपृज्ञयेत ॥१०७॥ नैषां निन्दां प्रकृषीत नाभ्यसूयां तथा चरेत्। एवं नृषो महाबुद्धिस्तत्तम्मण्डतसंयुतः ॥१०८॥ श्रप्रमादी चारचजुर्गुग्यवान्त्सुप्रियंवदः प्रेल्येह महर्ती सिद्धि प्राप्नोति सुलभोगवान ॥१०६॥ वैर्गुर्योश्रीजितश्चात्मा तैः पुत्रानि योजयेत् । नृषस्य च स्वतन्त्रत्वं सततं स्वं विनाशयेत् ॥११०॥ स्वतम्त्रो भूपतनयो विकारं याति निश्चितम्। निर्विकाराय सततं वृद्धांश्च परियोजयेत् ॥१११॥ भोजने शबने याने पुरुषायाद्य वीच्यो । नियोजयेत्सदा दारान्भूपः कामविचेष्टने ॥११२॥ **अस्वतम्त्राः स्त्रियः कार्याः सत्तरं पार्थियेन तु** ।

ताः स्वतन्त्राः स्त्रियो नित्यं हानये सम्भवन्ति हि॥११३॥
तस्मात्कुमारं महिषीमुपधाभिर्मनोहरैः ।
शोधियत्वा नियुक्षीत यौवराज्यावरोधयोः ॥११४॥
अन्तः पुरप्रवेशे तु स्वतन्त्रत्वं निषेधयेत् ।
भूपपुत्रस्य भार्याया बहिःसारे तथैव च ॥११४॥
अयं विशेषः संजोपान्तृपधर्मो मयोदितः ।
पुत्राणां गुण्यविन्यासे भार्याणामिष भूपते ॥११६॥
उशना राजनीतीनां तन्त्राणि तु बृहस्पतिः ।
चकारान्यान्विशेषांस्तु तथोस्तन्त्रेषु बोधयेत् ॥११७॥
इति श्रीकालिकापुराणे सप्ताशीतितमोऽध्यायः ।

## विष्णुधर्मोत्तरपुराणान्तर्गतं राजनीतिप्रकरणम् दितीयलण्डे दितीयोऽध्यायः।

मार्करहेय उवाच---

सुखासीनो नरश्रेष्ठः पुष्करस्य निवेशने । पप्रच्छ पुष्करं रामो धर्मनित्यो जितेन्द्रियः ॥ १॥

राम उवाच--

राष्ट्रस्य कि ऋत्यतमं तन्ममाचच्व पृच्छतः । श्रादावेव महाभाग ! यादोगयानृपात्मज्ञ ! ॥ २ ॥

पुष्कर उत्राच--

राष्ट्रस्य कृत्यं धर्मक ! राज्ञ एवाभिषेचनम् । अनिन्द्रमवलं राष्ट्रं दस्यवोऽभिभवन्त्युत ॥ ३ ॥ अराजकेषु राष्ट्रेषु धर्मावस्था न विद्यते । वर्षानामाश्रमाणां च व्यवस्थानं च भागव ! ॥ ४ ॥ अराजकेषु राष्ट्रेषु नैव कन्या प्रदीयते । विद्यते ममता नैव तथा वित्तेषु कस्यचित् ॥ ४ ॥ मात्स्यो न्यायः प्रवर्तेत विश्वलोपस्तथैव च । लोके न कश्चिद्धिद्येत गुरोवेचनकारकः ॥ ६ ॥ नाषीयीरंस्त्रयी विद्यां त्रथो व्या विकातयः ।

देवानां यजनं न स्याद्नावृष्टिस्ततो भवेतु॥ ७॥ नृलोकसरलो भी च स्यातां संशयितातुभी। अनमारी भवेद घोरा यदि राजा न पालयेत्।। 🗷 ।। प्रजानां रच्नगार्थाय विष्णुतेजोपबृंहितः । मानुष्ये जायते राजा देवसत्त्ववपुर्धरः ॥ ६ ॥ यस्मिन्प्रसञ्जे देवस्य प्रसादस्तूपजायते । यस्मिन्कद्धे जनस्यास्य क्रोधः समुपजायते ॥१०॥ महक्रिः पुरुवसम्भारैः पार्थिवो राम ! जावते। यस्यैकस्य जगत्रवी वचने राम! तिष्ठति ॥११॥ चातुर्वेण्यं स्वधर्मस्यं तेषु देशेषु जायते । बेषु देशेषु राजेन्द्र ! राजा भवति धार्मिकः ॥१२॥ मारकं न च दुर्भिचं नामिचौरभयं तथा । नच ज्यालभयं तेषां येषां धर्मवरो नृपः ॥१३॥ श्रादौ विन्देत नृपति ततो भार्यी ततो धनम्। कुराजनि जनस्यास्य कुतो भार्या कुतो धनम् ॥१४॥ त्तस्मात्सर्वप्रयक्षेत राष्ट्रमुख्यो नरेश्वरः परीच्य पूर्वै: कर्तव्यो धार्मिक: सत्यसङ्गर: ॥१५॥ येषां हि राजा भुवि धर्मनित्यस्तेषां न लोके भयमस्ति किञ्चित्। तस्मात्त्रयक्नेन नरेन्द्र ! कार्यो राष्ट्रप्रधानैर्नृपतिर्विनीतः॥१६॥ इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखग्डे मार्कग्डेयवज्रसंवादे रामं प्रति पुष्करवाक्ये राजप्रशंसा नाम द्वितीयोऽध्यायः।

## दितीयखण्डे तृतीयोऽध्यायः।

पुष्कर स्वाच---

सर्वेलसयातस्ययो विमीतः प्रियद्शेनः । श्रदीर्घसूत्री धर्मात्मा जितकोधो जितेन्द्रियः ॥१७॥ स्थूललस्रो महोत्साहः स्मितपूर्विभभाषकः । सुरूपः कुलसम्पन्नः चित्रकारी महाबलः ॥१८॥ ब्रह्मण्यश्राविसंवादी दृढभिकः' प्रियंवदः । श्राते तुपस्तं यतवागं भीरः शियदर्शनः ॥१६॥
नाति दण्डो न निर्देण्डः चारच दुरिज्ञ्ञाः ।
व्यवहारे समः प्राप्ते पुत्रस्य रिपुणा सह ॥२०॥
रथे गजेऽश्वे धनुषि व्यायामे च कृतश्रमः ।
व्यवासतपः शीलो यञ्चयाजी गुरुप्रियः ॥२१॥
मन्त्री सांवत्सराधीनः समरेष्विनिवर्तकः ।
कालज्ञश्र कृतज्ञश्र नृविशेषज्ञ एव च ॥२२॥
पूज्यं पूज्जियता नित्यं दण्ड्यं दण्ड्यिता तथा ।
वाड्गुण्यस्य प्रयोक्ता च शक्त्युपेतस्तथैव च ॥२३॥
वक्तरनुक्तेस् गुण्योरनेकैरल कृततो भूमिपितश्र कायः।
सम्भूय राष्ट्रप्रवर्रेथथावद्राष्ट्रस्य रचार्थमदीनसस्यः ॥२४॥
इति श्रीविष्णुधमीत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवज्ञसंवादे रामं प्रति

#### द्वितीयखण्डे चतुर्थोऽध्यायः।

पुष्कर उगाच--

गुगागगाकीर्या वरयेयुर्नेराधिपम् । एवं सम्भूय राष्ट्रश्वराः चित्रयं तु कुलोद्रतम् ॥२४॥ तैर्त्रतं राजा गृह्वीयाद्विजितेन्द्रियः। वृतश्च पानियष्यामि वः सर्वन्धिमस्था**न्नात्र सं**शयः ॥२**६**॥ व्रतं गृहीत्वा राज्यार्थी वृशाुयाद् ब्राह्मग्रोत्तमम् । सांवत्सरं सुखायास्य सर्वस्य जगतो नृप: ॥२७॥ सर्वेतच्यालच्चयं विनीतं प्रियदर्शनम**ा** वेषसम्पन्नं नित्यमूर्जितद्शेनम् ॥२८॥ सुरूपं श्रदीनवादिनं धीरं धर्मनित्यं जितेन्द्रियम् । श्रव्यक्कं नाधिकाक्कं च वेदवेदाक्कपारगम् ॥२६॥ चतुःषष्ट्यङ्गतत्त्वज्ञमृहापोहविशारदम् भूतभव्यभिक्ष्यज्ञं गियातञ्चं विशेषतः ॥३०॥ बिचन्द्रर शर्वरी बहन्मुकुटं च च्युतोपत्तम् ।

गियातेन तथा हीनं ज्योतिषं नृपसत्तम!॥३१॥ त्रास्तिकं श्रद्द्धानं च त्रानुकूलं महीपतेः । सांवत्सरं नृपो गस्वा वरयेत्त्रयतः शुचि: ॥३२॥ येनाभिषको नृपतिर्विनष्टस्त नराधिप ! सांवत्सरं न तं विद्वान वरयेन्नुपसत्तम ॥३३॥ न हीनाङ्गं न बाचालं म च निष्प्रतिभं नृप: । क्रवेषमलिनं मुण्डं नास्तिकं पापनिश्चयम् ॥३४॥ भित्रवृत्ति च वरयेद्वरयेत्सद्गुगां सदा । वरयित्वा त वक्तव्याः स्वयमेव महीभूजा ॥३४॥ यथैवाप्रिमुखा देवास्त्रथा राजमुखाः प्रजाः । यथैवाग्निमुखा मन्त्रा राज्ञां सांवत्सरास्तथा ॥३६॥ त्वं मे माता पिता चैव देशिकश्च गुरुस्तथा। दैवं पुरुषकारश्च ज्ञातव्यो सततं त्वया ॥३७॥ समधर्मज्ञ ! अद्रं ते राज्यं साधारगां हि नौ । समानेयः ग्रभो देवस्त्वयैव मम सत्तम !॥३८॥ पौरुषेसा पदं कार्य समरं च तथा मया। चेत्तद्भिमन्येत पार्थिवस्य महागुगाम् ॥३६॥ श्रथवा गुगादोषेषा प्रज्ञया चाशु यो नृगाम् । दैवोपघातसमरे विज्ञानं पौरुषस्य च ॥४०॥ वाडवं नच प्राज्ञस्त तस्यैवानुमते तदा । तेनोहिष्टी तु वरयेद्राजा मन्त्रिपुरोहिनौ ॥४१॥ तेनोहिष्टां च वरयेनमहिषीं नृपसत्तमः। ततोऽभिषेकसम्भारांस्तस्य कुर्यात्स दैववित् ॥४२॥ कुखरं तुरगं कुर्यात्तस्य राज्ञः परीचितौ । भद्रासनं च छत्रं च बालव्यजनमेव च ॥४३॥ खद्गरत्नं तथा चापं रत्नानि विविधानि च। राक्को मृतस्य ये त्वासन्सर्वाणि तु नराधिप !।।४४॥ ते न कार्या नरेन्द्रस्य तेन दैवविदा तथा। कामं संबत्सरं कार्या श्रलाभेऽन्यस्य . भूभुजा । गुयाभिकस्य नो कार्या येऽन्मत्राभिद्विता स्रया ॥४४॥ न तन्न नागाः सुभृता न योधा राज्ञो न माता न पिता न बन्धुः । यत्रास्य साध्यं भवतीह विद्वान्सांवत्सरो धर्मविदः प्रमत्तः ॥४६॥ इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवन्नसंवादे रामं प्रति पुष्करकथासु सांवत्सरिकलत्त्रणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ।

## द्वितीयखण्डे पश्चमाऽध्यायः।

राम ख्वाच--

राज्ञः पुरोहितः कार्यस्तथा मन्त्री च कीदशः ? महिषी च तथा ज्येष्ठा तन्ममाचदव प्रच्छतः ॥४७॥

पुष्कर उवाच--

श्रव्यक्षं लच्यापितमनुकूलं प्रियंवदम् । ऋथर्ववेद्विद्वां सं यजुर्वेदविशारदम् ॥४⊏॥ द्विवेदं ब्राह्मयां राजा पुरोहितमथर्वेणम् । पश्चकरूपविधानज्ञं वरयेत सुदर्शनम् ॥४६॥ पञ्चकरुपविधानज्ञमाचार्य प्राप्य भूपति: । सर्वोत्पातप्रशान्तात्मा भुनक्ति वसुधां चिरम्।।५०॥ सच राज्ञस्तथा कुर्यान्नित्यं कर्म सदैव तु। नैमित्तिकं तथा काम्यं दैवज्ञवचने रतः ॥५१॥ न त्याज्यस्तु भवेद्राजा दैवज्ञेन पुरोधसा । पतितस्तु भवेत्त्याज्यो नात्र कार्या विचारगा ॥५२॥ तथैव पतितौ राम ! न त्याज्यौ तौ महीभुजा। तयोस्त्यागेन राजेन्द्र ! राज्यभ्रंशो विनिर्दिशेत ॥५३॥ दुर्गतिः परलोके च बहुकालमसंशयम् । सांवस्सरविरुद्धस्तु स्य। इयो राज्ञा पुरोहित: ॥५४। पुरोहितोऽन्यथ। राज्ञी यथा माता यथा पिता। श्रनिष्टमस्य व्यसनं हृन्याद्दैवोपघातजम् ॥४४॥ ब्राह्मग्रो निष्कृतिस्तस्य कुत्र शक्या महीसुजा। यावन राज्ञा विद्वांसी सांवत्सरपुरोहिती ।।४६॥ वृत्तिच्छेदे तयो राज्ञः कुलं त्रिपुरुषं त्रजेत्।

नरकं वर्जयेत्तस्माद् वृत्तिच्छेदं तयोः सदा ॥५०॥
स्थावरेषा विभागश्च तयोः कार्यो विशेषतः ।
अनुरूपेषा धर्मझ ! सांवत्सरपुरोहितौ ॥५८॥
भाव्यं सदा भार्गववंशचन्द्र!पुरोहितस्यात्मसमस्य राज्ञा ।
राज्ञो यथापि स्वजनेन भाष्यो विद्वान्त्रभुः स्यान्नृपतेः पुरोधाः ॥५६॥
इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवज्रसंवादे
पुरोहितलचुणं नाम पद्धमोऽज्यायः ॥

#### द्वितीयखण्डे षष्ठोऽध्यायः ।

दुब्कर खवाच--

सर्वेलचगालचरयो मन्त्री राज्ञस्तभैव च। ब्राह्मगो वेदसत्त्वज्ञो विनीतः प्रियदर्शनः ॥ ६०॥ स्थूललचो महोत्साहः स्वामिभक्तः प्रियंवदः । बृहस्पत्युशन:प्रोक्तां नीतिं जानाति सर्वतः ॥६१॥ रागद्वेषेया यस्कार्य न वदन्ति मही चितः । लोकापवादाद्वाजार्थे भयं यस्य न जायते ॥६२॥ क्षेशच्चमस्तथा यश्च विजितातमा जितेनिद्रयः। गृहमन्त्रश्च दत्तश्च प्राज्ञो भक्तजनप्रिय: ।।६३।। इक्किताकारतत्त्वज्ञ ऊहापोहविशारदः शुरश्च कृतविद्यश्च नच मानी विमत्सर: प्रियाधिप्रग्रायात्मवान् चारप्रचारकुम्रलः षाडगुरय विधितत्त्वज्ञ उपायकुशलस्तथा HEXH वक्ता विधाता कार्याणां नैव कार्यातिपातिता। समध्य राजभृत्यानां तथैव 🔏 गुगात्रियः ॥६६॥ जनविय: । समयज्ञश्र কার্মরা: कृतज्ञश्र कृतानामकृतानास्त्र कर्मणां चान्ववेचिता ॥६७॥ यथानुरूपमहीयां पुरुषायां नियोजिता राज्ञः परोच्चे कार्याया सम्पराये भृगृत्तम ॥६८॥ कृत्वा निवेदिता राजनकर्मग्राां गुरुताधवम् ।

शत्रुमित्रविभागज्ञो विश्वहास्पर्तस्वित् ॥६६॥
स राज्ञः सर्वकार्थाणि कुर्याद् भृगुकुलो छह !
विदितानि यथा कुर्यात्राज्ञातानि मही चिता ॥७०॥
ध्वज्ञातानि नरेन्द्रस्य कृत्वा कार्याणि भागव !
श्वचिरेणापि विदेषं स मन्त्री त्वधिगच्छति ॥७१॥
करोति यस्तु कार्याणि विविधानि महीपतेः ।
भेदो नो तस्य भवति कदाचिद्रपि भूभुजा ॥७२॥
एवंगुणो यस्य भवेच मन्त्री वाक्ये च तस्या भरतस्य राज्ञः।
राज्यं स्थिरं स्याद्विपुता च लच्मिवेशक्ष दीप्तो भुवनम्रयेऽपि॥७३॥
इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवस्त्र संवादे
मन्त्रिलच्यां नाम षष्ठोऽध्यायः।

#### द्वितीयखण्डे सप्तमोऽध्यायः।

#### पुष्कर खवाच---

राज्ञाग्य् महिषी कार्या सर्वेतत्त्रयापृजिता । विनीता गुरुभक्ता च ईर्ध्याकोधविवर्जिता ॥ ७४॥ राज्ञः प्रियहितासका चारुवेशा प्रियंवदा । भृताभृतजनमा च भृतानामन्ववेचि गी ॥ ७४॥ ष्यभृतानां जनानां च भृतिकर्मप्रवर्तिनी । रागद्वेषियुक्ता च सपत्नीनां सद्देव या ॥ ५६ ॥ भोजनासनपानेन सर्वेषामन्ववेद्यागी सपितनपुत्रेष्वपि या पुत्रवस्परिवर्तते ॥ ७७ ॥ मन्त्रिसंबत्सरामात्यान्या च पूजयते सदा । **प्रशा**रका च द्यायुक्ता सर्वभूतानुकन्पिनी ॥ ७८ ॥ फुलाकुतज्ञा राज्ञश्च विदिता मण्डलेष्वपि । परराजकलत्रेषु शीयमागा मुदा युता ॥ ७६ ॥ दूतादिप्रेषयाकरी राजदारेषु सर्वदा । तद्द्वारेगा नरेन्द्राणां कार्यज्ञा च विशेषतः ॥८०॥ एवं गुर्गागणोपेता नरेन्द्रेश सहामघा ।

श्रभिषेच्या भवेष्राज्ये राज्यस्थेन नृपेगा वा ॥८१॥ एवं यदा यस्य भवेश पत्नी नरेन्द्रचन्द्रस्य महानुभावा ।

वृद्धि ब्रजेत्तस्य नृषस्य राष्ट्रं सचारकं नात्र विचारग्रास्ति ॥⊏२॥ इति श्रीविष्गुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्फण्डेयवज्रसंवादे श्रमयमहिषीसचग्रां नाम सप्तमोऽध्यायः ।

#### द्वितीयखण्डेऽष्टादशोध्यायः ।

पुरुकर उवाच--

इति सम्भृतसम्भारो राज्ञस्सांवतसरस्तथा । कालेऽभिषेचनं क्वर्यात्तं कालं कथयामि ते ॥८३॥ मृते राज्ञि न कालस्य नियमोऽत्र विधीयते। तत्रास्य स्नपनं कार्यं विधिवत्तिलसर्पपै: ॥८४॥ घोषयित्वा जयं चास्य सांवतसरपुरोहितौ । श्चन्यासनोपिश्रष्टस्य दुर्शयेतां जनं शनै: ।।**८**४॥ स सान्त्वयित्वा स्वजनं मुक्त्वा बन्धनगांस्तथा । अभयं घोषयित्वा च कालाकाकृती तथा भवेत् ॥८६॥ नाभिषेच्यो नुपश्चैत्रे नाधिमास च भागव ! न प्रसप्ते तथा विष्णौ विशेषात्र्रावृषि द्विज !।।८०।। न च भौमदिने ! राम चतुर्ध्या न तथैन च। नवम्बां नाभिषेत्तज्यः चतुर्दश्यां च भागव ! ॥==॥ भ्रवाणि वैष्णवं शाकं हस्तपुष्ये तथैव च । नस्त्राया प्रशस्यन्ते भूमिपालाभिषेचने ॥८६॥ नागरचतुष्पदं बिष्टिः किंस्तुष्नः शकुनिस्तथा। करगानि न शस्यन्ते व्यतीपातदिनं तथा ॥६०॥ नज्ञत्रमुल्काभिद्धतमुत्पाताभिहतं तथा सौरसूर्यकुजाकान्सं परिविष्टिका भागव ! ॥६१॥ मुह्यर्तार्थोक्तनस्त्राः । सर्वा मानहितपद्यः

कुजहोरा तथा नेष्ट्र सर्वत्र कुलिकस्तथा ॥६२॥
वृषोऽथ कीटसिंही च कुम्भो लग्ने च शस्यते ।
एतेषां जन्मलग्नाभ्यां यः स्यादुपचयस्थितः । ६३॥
तारा द्वितीया षष्ठी च चतुर्थां चाष्ट्रमी च या ।
नवमी च तथा शस्ता अनुकृत्वश्च चन्द्रमाः ॥६४॥
सौम्याः केन्द्रगता लग्ना शुभारचैव त्रिकोयायोः ।
पापारचोपचयस्थाने शस्तो लग्ने दिवाकरः ॥६४ ।
बन्ने नवांशः चितिजस्य षज्यों वर्गस्तथा तस्य महानुभाव !
सूर्यस्य वर्गः सकतः प्रशस्तोराक्षोऽभिषेके समहो नृपायाम् ॥६६॥
इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवज्ञसंवादेऽभिषेककालनिर्यायं नामाष्टादशोऽध्यायः ।

## द्धितीयखण्डे एकविंशतितमोऽध्यायः ।

पुरकर खबाच---

स्नानं समाचरेद् राङ्गो होमकाले पुरोहित: । ष्ट्रादौ च स्वेच्छ्रया स्नातः पुनर्मृद्भिः समाचरेत् ॥६७॥ पर्वताममृदा ठावनमूर्धानं शोधयेन्नृपः वल्मीकाप्रमृदा कर्गों चन्दनैः केशवालकान ॥६८॥ चन्द्रालयमृदा मीवां हृद्यं तु नृपात्रिरात् । करिदन्तोद्धृतमृदा दिच्यां तु तथा भुत्रम् । वृषश्रक्षोद्धतमृदा वामं चैव तदा भुजम् ॥६८॥ सरोमृदा तथा राष्ट्रं चोद्रं सङ्गमे मृदा । नदीकृतद्वयमृदा पार्थे संशोधये तथा ॥१००॥ श्रश्यस्थानात्तथा जह्ने राजा संशोधयेद् बुधः। रथचकोद्धृतसृदा तथैव च करद्वयम् ॥१०१॥ मृत्स्नातः स्नपनीयः स्यात्पञ्चगध्यजलेन तु। ततो भद्रासनगतं मुरुयामात्यचतुष्टयम् ॥१०२॥ वर्षाप्रधानं भूपार्क्सभिषिख्नेशयाविधि 🗐 पूर्वती हेमकुम्भेन चृतपूर्योन ब्राह्मयाः ॥१०३॥

रूप्यकुम्मेन याम्येन ज्ञीरपूर्योन ज्ञहित्रयः। द्ध्ना च ताम्रकुम्मेन वैश्यः पश्चिमतो द्विज ! ॥१०४॥ माहेयेन जलेनोदक् शूद्रामात्योऽभिषेचयेत् । ततोऽभिषेकं नृपतेबेहुचप्रवरो हिजः ॥१०५॥ कुर्वीत मधुना राम ! छन्दोगश्च कुशोदकैः । सम्पातवन्तं कलशं तथा नृत्वा पुरोहित:॥१०६॥ विधाय विह्नरत्तां तु सदस्येषु यथाविधि । राजसूयाभिषेके तु ये मन्त्राः परिकीर्तिताः ॥१०७॥ तैस्तु दद्यानमहाभाग ! ब्राह्मयानां स्वनेन तु। ततो पुरोहितो गच्छेद्वेदिमूलं तदैव तु ॥१०८॥ विभूषितं तु राजानं सर्वतोभद्र श्रासने । शतच्छिद्रेगा पात्रेगा सौवर्गोन यथाविधि ॥१०६॥ भभिषिख्नति धर्मज्ञ ! यजुर्वेदविशारदः या श्रोषधीरौषधीभिः सर्वाभिः सुसमाहितः ॥११०॥ रथे श्रदोति गन्धेश्च श्राब्रह्मन् ब्रह्मग्रोति च। बीजैः पुष्पैस्तथा चैनं राम! पुष्पवतीति च ॥१११॥ चाभिमन्त्रेग फ्लैस्तमभिषेचयेत श्राद्यः शिशान इत्येव सर्वरत्नैश्च भागेव ! ॥११२॥ ये देवाः पुरस्सदेति कुशाभिः परिमार्जयेत् । भ्रुग्वेदकत्तो राज्ञे रोचनाया यथाविधि ॥११३॥ मूर्घानं च तथा करठे गन्धद्वारेति संस्पृशेत्। ततो ब्राह्मण्मुख्याश्च चित्रयाश्च विशस्तथा ॥११४॥ शुद्राश्च वारमुख्याश्च नानातीर्थसमुद्भवैः । नादेयेः सारसैः कौपैर्नानाकलशसंस्थितै: ॥११४॥ चतुस्सागरजैर्लाभाद्ताभाद् द्विजकल्पितैः गङ्गायमुनयोख्रीव निर्भरैश्च तथोक्रिजैः ॥११६॥ छत्रपाश्चिभवेत्करिचत्के चित्रामरपाग्ययः श्रमात्यमुख्यास्तं कालं केचिद्वेत्रकरास्तथा ॥११७॥ शंखभेरीनिनादेन बन्दीनां निस्वनेन च। गीतवादित्रघोषेया किजकोलाहलेन च ।।११८।।

राजानसभिषिद्धेयुस्समेत्य सहिता जनाः । सर्वै: स्तुतोऽभिषिक्तश्च सम्मिश्रजलमिश्रितम् ॥११६॥ सर्वीवधियुतं पुरुयं सर्वगन्धयुतं तथा रत्नबीजसमायुक्तं फलबीजयुतं तथा ॥१२०॥ ऊर्जितं सितसूत्रेया वेष्टितमीवमेव च । श्वेतवस्त्राम्रपत्रेश्च संवीतं सुविभूषितम् ॥१२१॥ चीरवृत्तलताच्छत्रं सुदृढं काख्वनं नवम् श्रादाय कलशं राज्ञा स्वयं सांक्त्सरस्तथा ॥१२२॥ मन्त्रावसाने कलशं द्वाद् भृगुकुलोद्धह ! तत: पश्येनमुखं राजा दुर्पेगो चाथ सर्पिष ॥१२३॥ सोष्यािकः सितवस्त्रश्च मङ्गलालम्भनं ततः । कुत्वां सम्पूजयेद्विष्यां ब्रह्मायां शकूरं तथा ॥१२४॥ लोकपालान् प्रहांश्चैव नत्त्रत्राया च भागेव ! ततः र्व्वपूजां कुर्वीत शयनीयं ततो क्रजेत् ॥१२५॥ व्याद्यचर्मोत्तरं रम्यं सितवस्त्रोत्तरच्छदम् पुरोधा मधुपर्केगा तत्रस्थं तं समर्चयेत्।।१२६॥ राजा चैवार्चयेत्तत्र सांवत्सरपुरोहितौ । मधुपर्केषा धर्मज्ञस्ततस्टस्य सदैव हि ॥१२७॥ पट्टबन्धं प्रकुर्वीत मुकुटस्य च बन्धनम् । तत: स बद्धमुकुट: काले पूर्व मयेरितम् ॥१२८॥ पराध्यस्तिरयोोपेतं पद्भचर्मोत्तरच्छदे । ध्रवा धौ इति मन्त्रेया चोपवेश्यः पुरोधसा ॥१२६॥ वृकस्य वृषदंशस्य द्वीपिनश्च भृगूत्तम ! तेषामुपरि सिंहस्य व्याघस्य च ततः परम् ॥१३०॥ तत्रोपविष्टस्य ततः प्रतीहारः प्रदर्शयेत । श्रमात्यांश्च तथा पौराझैगमांश्च विधावरान् ॥१३१॥ तत: प्रकृतयरचान्या यथाबद्नुपूर्वेश: तवी प्रहवरात्रेस्भन्नुरङ्गकनकोत्तमैः ॥१३२॥ गोजाविमहदानैश्च सांबत्सरपुरोहिसौ । पूजियत्वा ततः पश्चात्पूज्ञयद् शाह्ययात्रयम् ॥१३३॥

अनेनैव विधानेन येन राजाभिषेचित: । ततस्त्वमात्यान संपूज्य सांवत्सरपुरोधसः ॥१३४॥ ततो ब्राह्मसम्बद्धानां पूजनं तु समाचरेत्। गोवस्रतिलरूप्यामफलकाकानगोरसैः 1183711 मोदकाचतपुष्पेश्च महीदानैश्च पार्थिवः । मङ्गलालम्भनं कृत्वा गृहीत्वा सशरं धनुः ॥१३६॥ विह्नं प्रदिश्वािकृत्य प्रियापत्य तथा गुरुम्। पृष्ठती व्रथमात्रभ्य गां सवत्सां च पार्थिवः ॥१३७॥ पूजियत्वा च तुरां मन्त्रितं चाभिषेचितम्। मन्त्रितं दक्तियो कर्यो स्वयं वेद्विदा ततः ॥१३८॥ श्रारुह्य राजमार्गेगा स्वपुरं तु परिश्रमेत् । मुख्यामात्येश्च सामन्तैः सांवत्सरपुरोहितैः ॥१३६॥ सहित: कुखरारूढैरभिगच्छेच देवताः तासां सम्पूजनं कृत्वा नगरे या निवेशिता: ॥१४०॥ प्रविशेत गृहं राजा प्रहृष्टनरवाहनः दानमानानि सत्कारैगृद्वीयात् प्रकृतीस्ततः ॥१४१॥ सम्पूजितास्तास्तु विसर्जयित्वा गृहे स्वके स्यान्मुदितो महातमा। विधानमेतत्समवाप्य राजा कृतस्तां स पृथ्वीं वशगां हि कुर्यात् ॥१४२॥ इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे हितीयखण्डे मार्कण्डेयवज्रसंवादे राज्याभिषेकविधिनमिकविंशतितमोऽध्यायः॥

## द्वितीयखण्डे चतुर्विशोऽध्यायः ।

राम ख्वाच---

राज्ञोऽभिषिक्तमात्रस्य किञ्चु कृत्यतमं भवेत् । एतन्मे सर्वमाचच्च सर्वे वेत्ति यतो भवान् ॥१४३॥

पुष्कर खवाच--

श्रभिषेकार्द्रशिरसा राज्ञा राजीवलोचन ! सहायवरणं कार्ये तत्र राज्यं प्रतिष्ठितम् ॥१४४॥ यद्प्यल्पत्रःं कर्मे तद्यैकेन तुष्करम् । पुरुषेग्गासहायेन किस्नू राज्यं महत्पदम् ॥१४४॥ तस्मात्सहायान्वरयेत्कुलीनान्नृपतिः स्वयम् । शूरानुत्तमजातीयान्बलयुक्ताञ्श्रुतान्वितान् ॥१४६॥ रूपसत्त्वगुर्योदार्यसंयुक्तान्समया युतान् । क्रेशचमानमहोत्साहान्धर्मज्ञांश्च प्रियंवदान् ॥१४७॥ हितोपदेशिकान्प्रज्ञान्स्वामिभक्तान्यशोर्थिनः । एवंविघान्सहायांस्तु शुभकर्मीया योजयेत् ॥१४८॥ गुगाहीनानपि तथा विज्ञाय नृपतिः स्वयम्। कर्मस्वेव नियुद्धीत यथायोग्येषु भागेव ! ॥१४६॥ कुलीनाः शीलसम्पन्ना धनुर्वेदविशारदाः । हस्तिशित्ताश्वशित्तासु कुशलाश्रज्ञच्याभाषितै: ॥१५०॥ शकुनज्ञाने वित्तवैद्यचिकित्सके पुरुषान्तरविज्ञाने षाड्गुरुयेन विनिश्चिताः ॥१५१॥ कृतज्ञाः कर्मगा श्रास्तथा क्रेशसह ऋजुः। **ब्यूहतस्वविधानज्ञ: फ**ल्गुसारविशेषवित् ॥१५२॥ राज्ञां सेनापतिः कार्यो ब्राह्मग्राः चत्रियोऽथवा । प्रांशुः सुरूपो दत्तरच प्रियवादी न चोद्धतः ॥१५३॥ चित्तप्राहरच सर्वेषां प्रतीहारो विधीयते । यथोक्तवादी धूर्तः स्याद् देशभाषाविशारदः ॥१५४॥ शाब्दः क्रोशसहो वाग्मी देशकालविभाषिता । विज्ञाय देशं कालं वा हितं यत्स्यानमही चित: ॥१५४॥ वक्तापि सस्य यः काले स दूतो नृपतिर्भवेत्। प्रांशवो व्यायता: शूरा दृढभक्ता निराकुला: ।।१५६॥ राज्ञा तु रिच्चाः कार्यास्तदा क्लेशसहा हिताः। **अहा**यश्चिन्शंसारच रहभक्तारच पार्थिवे ॥१५७॥ त्ताम्यूलधारी भवति नारी चाप्यथ तद्गुगा। षाड्गुएयविधितत्त्वज्ञो देशभाषाविशारदः 1188411 सान्धिविमहिकः कार्यो राज्ञा नयविशारदः । श्रायव्ययज्ञो लोकज्ञो देशोस्पत्तिविशारदः ॥१५६॥ कताकृतको भृत्यानां क्षेयः स्याहच्राचिता ।

सुरूपस्तरुयाः शूरो दढभक्तः कुलोचितः १६०॥ शरः क्रोशसहश्चैव खङ्गधारी प्रकीर्तितः शुररच बहुयुक्तरच गजाश्वरथकोविदः ॥१६१॥ केशधारी भवेद्राज्ञः सदा क्रोशसहश्च यः । निमित्तशकुनज्ञानहयशिद्याविशारदः ॥१६२॥ ह्यायुर्वेदतत्त्वज्ञो भूमिभागविशेषवित् बलाबलज्ञो रथिनां स्थिरदृष्टिर्विशारदः ॥१६३॥ शुरश्र कृतविद्यश्च सारथिः परिकीर्तितः । श्रनाहार्यः ग्रचिद्चिश्चिकत्सकवचोरतः ॥१६४॥ सुद्शास्त्रविधानज्ञः सुद्राध्यत्तः प्रशस्यते । सदशास्त्रविधानज्ञाः पराभेद्याः कुलोद्धताः ॥१६४॥ सर्वे महानसे कार्या नीचकेशनखा जनाः। सम: शत्रौ च मित्रे च धर्मशास्त्रविशारदः ॥१६६॥ विप्रमुख्यः कुलीनश्च धर्माधिकरगो भवेत । कार्यास्तथाविधास्तत्र द्विजमुख्याः सभासदः ॥१६७॥ सर्वदेशाचराभिज्ञाः सर्वशास्त्रविशारदाः कथिता राम! सर्वाधिकरगोषु वै ॥१६८॥ लेखकाः शीर्षोपेतान् सुसम्पूर्णान् समद्रोग्रीगतान्समान् । श्रन्तरान् विलिखेद् यस्तु लेखकः स वरः स्मृतः ॥१६६॥ **ख्पायवाक्यकुशलः सर्वशास्त्रविशारदः ।** बह्वर्थवक्ता चाल्पेन लेखकः स्याद् भृगृत्तम ! ॥१७०॥ पुरुषान्तरतत्त्वज्ञाः प्रांशवश्चाप्यलोलुवाः । धर्माधिकरयो कार्या जनाह्वानकरा नराः ॥१७१॥ एवंविधास्तथा कार्या राज्ञो दौवारिका जनाः। लोहबस्त्रादिधातूनां रत्नानां च विभागवित् ॥१७२॥ विज्ञाता फल्गुसारायाां त्वनाहार्यः शुचिस्सदा । निपुर्याश्चाप्रमत्तश्च धनाध्यत्तः प्रकीर्तितः ॥१७३॥ ष्ट्रायद्वारेषु सर्वेषु धनाध्यत्तसमा नराः । व्ययद्वारेषु सर्वेषु कर्तव्याः पृथिवीचिता ॥१७४॥ परं पारक्षतो यः स्यादशक्षेषु चिकित्सिते ।

श्रनाहार्यस्य वैदाः स्याद्धर्मात्मा च कुलोद्रतः ॥१७५॥ प्रायाचार्यस्य विज्ञेयो वचनं तस्य भूभुजा । राम ! स्नेहात्सदा कार्य यथा कार्य पृथरजनैः ।।१७६॥ हस्तिशिचाविधानक्को वनजातिविशारदः क्रेशचमस्तथा राज्ञो गजाध्यचः प्रशस्यते ॥१७७॥ पतैरेव गर्योर्युको स्वाधीनश्च विशेषतः । गजारोहो नरेन्द्रस्य सर्वेकर्मसु शस्यते ॥१७⊏॥ हयेशिचाविधानज्ञस्त विकित्सितपारगः श्रश्राध्यक्तो महीमर्तुः स्वासनश्च प्रशस्यते ॥१७६॥ श्रनाहार्थश्र शूरश्र तथा प्राज्ञः कुलोद्रतः । दुर्गाध्यत्तः स्मृतो राम ! उद्यक्तः सर्वकर्मसु ॥१८०॥ वास्तुविद्याविधानझो लग्नहस्तो जितश्रमः दीर्घदर्शी च शुरश्च स्थपति: परिकीर्तित: ॥१८१॥ यन्त्रमुक्ते पाणिमुक्ते श्रमुक्ते मुक्तधारिते । द्यस्त्राचार्यो नियुद्धे च कुशलश्च तथेष्यते ॥१८२॥ पद्धाशद्धिका नार्यः पुरुषाः सप्ततिस्तथा । श्रन्तःपुरचराः कार्या राज्ञा सर्वेषु कर्मसु ॥१८३॥ स्थविरा जातितत्त्वज्ञाः सततं प्रतिजाप्रतः । राज्ञः स्यादायुधागारे दत्तः कर्मसु चोद्यतः ॥१८४॥ कर्माण्यपरिमेथानि राज्ञां भृगुकुलोद्वह ! चत्तमाधममध्यानि बुद्ध्वा कर्मािया पार्थिव ! ।।१८४।। उत्तमाधममध्यांस्तु पुरुषान्विनयोजयेत् न कर्मेिया विपर्यासाहाजा नाशमवाप्नुयात ॥१८६॥ नियुक्तपुरुषे भक्ति श्रुतं शौर्य बलं कुलम्। **क्रा**त्वा वृत्तिर्विधातच्या पुरुषाणां महीचिता ॥१८०॥ पुरुषान्तरविज्ञाने तरवमात्रनिबन्धनाः नरेन्द्रलच्या धर्मज्ञास्तत्रायत्तो भवेन्नृपः ॥१८८॥ स्वभृत्याश्च तथा पृष्टास्सततं प्रतिमानिताः । राज्ञा सहाया: कर्तेव्याः पृथिवीं जेतुमिच्छता ॥१८६॥ यथाही चाथ सुभुतानराजा कर्मस्य योजयेत् ।

धर्मिष्ठान्धर्मकार्येषु शूरान्संप्रामकर्मेखा ॥१६०॥ निप्यानर्धकृत्येषु सर्वत्र च तथा ग्रचीन् । स्त्रीषु षण्डानियुक्षीत तीच्यान्दारुयाकर्मस् ॥१६१॥ धर्मे चार्धे च कामे च भरो च भृगुतन्दन ! राजा यथाई कुर्यात्तान्ह्यपंधाभः परीचितान् ॥१६२॥ समतीतो यथाहीयां क्रुयीद्धस्तिवनेचरान् । उत्पादान्वेषयो यत्तानध्यन्नाँस्तत्र कारयेत् ॥१६३॥ एवमादीनि कर्मािया यहाः कार्याया भागव! सर्वथा नेष्यते राज्ञस्तीच्याोपकरयाचयः ॥१६४॥ पापसाध्यानि कर्माणि यानि राज्ञां भृगूत्तम ! सन्तस्तानि न कुर्वन्ति तस्मात्तान्बभृयाननृपः ॥१६४॥ नेष्यते पृथिवीशानां तीच्योपकर्याचय: । यस्मिन्कर्मीया यस्य स्याद्विशेषेया च कौशलम् ॥१६६॥ तस्मिनकर्मीया तं राजा परीच्य विनियोजयेता। **पितृपैतामहान्भृत्यान्सर्वकर्मस् योजयेत ॥१६७॥** विना दायाद्कृत्येषु तत्र ते हि समासतः राजा दायादक्रत्येषु परीच्य स्वक्रतान्नरान् ॥१६८॥ नियुञ्जीत महाभागस्तस्य ते हितकारियाः । परराजगृहान्त्राप्ताञ्जनसंप्रहकाम्यया 11333811 दुष्टान्वाप्यथ वाऽदुष्टान्संश्रयेत प्रयत्नतः । दुष्टं विज्ञाय विश्वासं न कुर्यात्तत्र भूमिपः ॥२००॥ वृत्ति तस्यापि वर्तेत जनसंप्रहकाम्यया राजा देशान्तरप्राप्तं पुरुषं पूजयेद् भूशम् ॥२०१॥ सहायं देशसंत्राप्तं बहुमानेन चिन्तयेत् कामं भृत्यार्जनं राजा नैव कुर्याद् भृगूत्तम !।।२०२॥ न वै वा संविभक्तं तु भृत्यं क्रयत्किथञ्चन । शस्त्रमस्ति विषं सर्पात्रिसिशमपि चैकत: ॥२०३॥ भूत्या मनुजशार्द् ल ! क्रभृत्याश्च तथैकतः । तेषां चारेग् विज्ञानं राजा विज्ञाय निस्यशः ॥२०४॥ गुग्रिनां पूजनं कुर्याभिर्श्यानां च शासनम् ।

कथिता: सततं राम ! राजानश्चारचज्ञुष: ॥२०४॥ स्वदेशे परदेशे च जातिशीलान विचन्नगान श्रनाहार्यान्क्षेशसहान्नियुञ्जीत सदा चरान् ॥२०६॥ जनस्याविततान् सौम्यांस्तथा ज्ञातान्परस्परम् । वशाजो मन्त्रक्रशलान्सांवत्सरचिकित्सितान् ॥२०७॥ तथा प्रवृत्तिताकारान्राजा जारान्नियोजयेत । नैकस्य राजा श्रदध्याशारस्यापि च भाषितम् ॥२०८॥ द्वयोस्संवादमाज्ञाय सन्दध्यान्नपतिस्ततः । परस्परस्याविदितौ यदि स्यातां न ताबुभौ ॥२०६॥ तस्माहाजा प्रयत्नेन गृढांश्चारान् प्रयोजयेत् । राज्यस्य मूलमेतावचद्राज्ञश्चारदृष्टिता चाराग्रामपि यत्नेन राह्ना कार्य परीच्याम । रागापरागौ भृत्यानां जनस्य च गुषागुग्गौ ॥२११॥ शुभानामशुभानां च विज्ञेयौ राम ! कर्मग्राम । सर्वे राज्ञां वरायत्तं तेष्वायत्तस्सदा भवेत ॥२१२॥ कर्मणा केन मे लोके जनस्सर्वेऽन्ररज्यते । विरज्यते तथा केन विज्ञेयं तन्मही चिता । विरागजननं सर्वे वर्जनीयं प्रयक्षतः ॥२१३॥ जनानुरागप्रभवो हि लच्यो

राज्ञां यतो भार्गववंशचन्द्र ! तस्मात्प्रयत्नेन नरेन्द्रमुख्येः

कार्योऽनुरागो भुवि मानवेषु ॥२१४॥ इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवज्रसंवादे सहायसम्पत्तिनीम चतुर्विशोऽध्यायः।

# द्वितीयखण्डे पश्चविंशोऽध्यायः ।

पुष्कर स्वाच--

चयानुवर्तितव्यं स्याद्राम ! राजोपजीविभिः । तथा ते कथरिष्यामि निर्वोध गवतो सम्॥२१४॥

चाक्का सर्वात्मना कार्या स्वशक्त्या भूगुनन्दन ! श्राज्ञिप्य वचनं तस्य न वक्तव्यं तथा वचः ॥२१६॥ चानुकृतं प्रियं सस्य वक्तव्यं जनसक्रिधौ । रहोगतस्य वक्तव्यमप्रियं यद्धितं भवेत् ॥२१७॥ परार्धमध वक्तव्यं स्वस्थे चेतसि भागेव ! स्वास्थ्यं सुद्वित्रिकेष्ठयं न स्वयं तु कथञ्चन ॥२१८॥ कार्यातिपातकं कार्ये रचितव्यं प्रयक्षतः नच हिंस्यधमं किञ्चिभियुक्तेन च कर्मेणि ॥२१६॥ नोपेच्यं तस्य मानं च तथा राज्ञः प्रियो भवेत्। राज्ञक्ष न तथा कार्य वेशभाषितचेष्टितम् ॥२२०॥ राजलीला न कर्तव्या तहिष्टं च विवर्जयेत्। राइस्समाधिको वेशो नतु कार्यो विजानता ॥२२१॥ प्तादिषु तथैवास्य कौशलं तु प्रदर्शयेत्। प्रदृश्ये कीशलं चास्य राजानं न विशेषयेत् ॥२२२॥ श्चन्तःपुरधनाध्यचे वे रिद्तैर्निराकृतैः संसर्ग न क्रजेद्राम! विना पार्थिवशासनम् ॥२२३॥ निस्नेहतां चावमानं तत्त्रयुक्तं च गोपयेत्। थव गुडां भवेद्राज्ञस्तम लोके प्रकाशयेत् ॥२२४॥ मृपेगा आवितं यरस्याद् गुह्याद् गुह्यं भृगूत्तम ! न तत्संधावयेल्लोके तथा राज्ञः प्रियो भवेत् ॥२२४॥ श्राह्मप्यमाने चान्यस्मिनसमुत्थाय त्वरान्वितः । श्रहं किन्द्रवागीति वाच्यो राजा विजानता ॥२२६॥ कार्यावस्थां तु विज्ञाय कार्यमेतत्तथा भवेत् । सततं क्रियमागोरिंमञ्जाघवं तु क्रजेद् बुध: ॥२२७॥ राक्षः प्रियािया वाक्यानि न चात्यर्थे पुनः पुनः। न हास्यशीलश्च भवेत्र चापि भृकुटीमुख: ॥२२८॥ नातिबक्ता न निर्वक्ता नच मात्सरिकस्तथा। श्रात्मसम्भावितश्चैव न भवेत्त् कथन्त्रन ॥२२६॥ दुष्क्रतानि नरेन्द्रस्य नच सङ्कीर्तयेस्कचित् । बस्त्रं पत्रमलङ्कारं राज्ञा दक्षं तु धारयेम् ॥२३०॥

श्रीदार्चेगा न तद्देयमन्यस्मिनभूतिमिञ्छता । न चैवाध्यशनं राज्ञः स्वपनं चापि कारयेत् ॥२३१॥ नानिर्दिष्टे तथा द्वारे प्रविशेत कथक्कन । नच पश्येत राजानमयोग्यासु च भूमिषु॥२३२॥ राज्ञस्तु दक्षिगो पार्श्वे वामे चोपविशेत्तदा । पुरस्तान्त यथा पश्चादासनं तु विगर्हितम् ॥२३३॥ जम्भा निष्ठीवनं कामं कोपं पर्यक्किकाश्रयम्। मुक्टं वातमुद्रारं तत्समीपे विवर्जयेत् ॥२३४॥ स्वयं तथा न कुर्वीत स्वगुगाख्यापनं बुधः। स्वगुग्गारूयापने कुर्यात्परानेव प्रयोजकान् ॥२३४॥ हृद्यं निर्मेलं कृत्वा परां भक्तिमुपाश्रितैः । श्रनुजीविगर्गोर्भाव्यं नित्यं राज्ञामतिवृतै: ॥२०६॥ शाठ्यं जौल्यमपैशुन्यं नास्तिक्यं चुद्रतां तथा । चापत्यं च परित्याज्यं नित्यं राजानुजीविना ॥२३७॥ अतेन विद्याशिल्पैश्च संयोज्यातमानमातमना । राजसेवां ततः कुर्याद् भूतये भीतिवर्धनः ॥२३८॥ नमस्कार्यास्सदा चास्य पुत्रवञ्जभमन्त्रियाः। सचिवेश्वास्य विश्वासं नतु कार्यं कथञ्चन ।।२३६।। अपृष्ठश्चास्य न ब्रूयात्कामं ब्रूयात्तथापि । हितं पथ्यं च वचनं हितैस्सह सुनिश्चितम् ॥२४०॥ चित्तं चैवास्य विज्ञेयं नित्यमेवानुजीविना । भर्तुराराधनं कुर्याचित्तज्ञो मानवः सुखम् ॥२४१॥ रागापरागौ चैवास्य विज्ञेयौ भूतिमिच्छता । त्यजेद्विरक्तं नृपति रक्ताद्वृत्ति तु कामयेत् ॥२४२॥ कर्मोपकारयोनीशं विपन्नाभ्युद्यं तथा। श्राशासंबर्धनं कृत्वा फलनाशं करोति च ॥२४३॥ द्यकोपोऽपि त्रकोपाभः प्रसन्नोऽपि <del>च</del> निष्फतः। बाक्यं समन्दं वदति वृत्तिच्छेदं करोति च ॥२४४॥ प्रवेशवाक्यानुदितौ न संभावयतीत्यथ भाराधनाँस सर्वास सुप्तवब विचेष्टते ॥२४४॥

कथासु दोषै: चिपति वाक्यच्छेदं करोति च। लच्यते विमुख्येव गुगासङ्कीर्तने कृते ॥२४६॥ दृष्टिं चिपत्यथान्यच क्रियमागो च कर्मेगा । विरक्तन्तर्याः श्रुत्वा शृगु रक्तस्य तन्त्रणम् ॥२४७॥ रष्ट्रा प्रसन्नो भवति वाक्यं गृह्णाति चाव्रास् । इरातादिपरिप्रश्ने संप्रयच्छति चासनम् ॥२४८॥ विविक्तदर्शने चास्य रहस्ये नच शङ्कते । जायते हृष्टवदनः श्रत्वा यस्य तु सङ्घथाम्।।२४६॥ अप्रियाएयपि बाक्यानि तदुक्तान्यभिनन्दति । **उपायनं च गृह्वाति स्तोकमप्यादरात्तथा ॥२५०॥** कथान्तरेषु स्मरति प्रहृष्टवदनस्तथा इति रक्तस्य कर्तव्या सेवा भूगकुलोहह ! श्रापत्सु न त्यजेत्पूर्वे विश्क्तमपि सेवितम् ॥२५१॥ मिन्नं न चापत्स तथा न भृत्यं त्यज्ञन्ति ये निर्श्यामश्रमेयम् । प्रभं विशेषेगा च ते ब्रजन्ति

सुरेन्द्रधामासुरवृन्दजुष्टम् ॥२४२॥

इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे हितीयखण्डे मार्कण्डेयवस्रसंवादे स्रतुन्नीविवृत्तं

नाम पश्चविंशोऽध्यायः।

## द्वितीयखण्डे षड्विंशोऽध्यायः।

#### पुष्कर स्वाध--

राजा सहायसंयुक्तः प्रभूतयवसेन्धनम् ।
रम्यमानतसामन्तः पशव्यं देशमावसेत् ॥२४३॥
वैश्यशूष्ट्रजनप्रायमनाहार्ये तथा परैः ।
किञ्चिद्वाह्मग्रसंयुक्तं बहुकर्मकरं तथा ॥२४४॥
ग्रदेवमानृकं कर्मस्वनुरक्तजनाचितम् ।
करैरपीडितं चापि बहुपुद्धं अक्तं तथा ॥२४४॥
ग्राम्यं परचकायां अहादसहमामहि ।

समदु:खसुखं राज्ञः सततं च प्रिये स्थितम् ॥२४६॥ सरीसृपविहीनं च व्याधितस्करवर्जितम् । एवंविधं यथालाभं राजा विषयमावसेत् ॥२५७॥ तत्र दुर्ग सृप: कुर्यात्षएग्रामेकतमं सुधः । धन्वदुर्ग महीदुर्ग नरदुर्ग सथैव च ॥२४८॥ वार्ची चैवाम्बुदुरी च गिरिदुरी च भागेव ! सर्वेषामेव दुर्गायां गिरिदुरी प्रशस्यते ॥२४६॥ दुर्ग च परिखोपेतं मृपाट्टालकसंयुतम् । शतन्नीयन्त्रमुख्येश्व शतशश्च तथा युतम् ॥२६०॥ गोपुरं सङ्क्षपाटं च तत्र स्यात्सुमनोहरम्। सपताकगजारूढो येन राजा विशेतपुरम् ॥२६१॥ चतस्रश्च तथा तत्र कार्याश्चापगावीथय: । एकर्सिमस्तत्र वीथ्यमे देववेश्म भवेद् हढम् ॥२६२॥ बीध्यमे च द्वितीये वै राजवेशमाभिधीयते। ः धर्माधिकरणं कार्ये वीध्यमे च तृतीयके ॥२६३॥ चतुर्थे चैव वीध्यमे गोपुरं च विधीयते । श्रायतं चतुरस्रं वा वृत्तं चाकारयेत्पुरम् ॥२६४॥ मुक्तिहीनं त्रिकोगां च यवमध्यं तथैव च । अर्धचन्द्रप्रकारं च वजाकारं च वर्जयेत् ॥२६४॥ श्रधेचन्द्रं प्रशंसन्ति नदीतीरे तु तद्वशात्। अन्यत्र तम्र कर्तेव्यं प्रयत्नेन विज्ञानता ॥२६६॥ राज्ञः कोशगृहं कार्ये दित्तगो राजवेश्मनः । तस्यापि दक्षियो भागे गजस्थानं विधीयते ॥२६७। गजानां प्राङ्मुखी शाला कर्तेच्या चाप्युद्ङ्मुखी। भाग्नेये च तथा भागे भागुधागार इष्यते ॥२६८॥ महानसं च धर्मज्ञः कर्मशालास्त्रथापराः । गृहं पुरोधसः कार्य वामतो राजवेशमनः ॥२६६॥ मन्त्रिदैवविदां चैव चिकित्साकर्तुरेव च । तत्रैव च त्थाभागे कोछागारं विधीयते ॥२७०॥ स्थानं गवां हु कर्तब्यं तुरगायां तथैव च ।

<del>उत्त</del>राभिमुखी श्रेग्गी तुरगा<mark>ग्गां वि</mark>धीयते ॥२७१॥ प्रा**क्र**मुखी चापि धर्मक्ष ! परिशेषा विगर्हिता । तुरगाश्च तथा धार्याः प्रशस्तैः सार्वरात्रिकैः ॥२७२॥ कुकुटान्वानरां खेव मर्कटांश्च नराधिप: धारयेद्थ शालास सवत्सां धेनुमेव च ॥२७३॥ ष्मजाश्च धार्या यत्नेन तुरगायां हितै विया। । गोगजाश्वविशालासु तत्पुरीषस्य निष्कमम् ॥२७४॥ श्चस्तवते न कर्तव्यं देवदेवे दिवाकरे ततस्तत्र यथान्यायं राजा विज्ञाय सारवित् ॥२७४॥ द्यादावसथस्थानं सर्वेषामनुपूर्वशः योधानां शिल्पिनां चैत्र सर्वेषामविशेषतः ॥२७६॥ द्यादावसथान्दुर्गे मनत्रकालविदां सताम्। गोवैद्यानश्ववैद्यांश्च गजवैद्यांस्तथैव च ॥२७०॥ चाहरेत भृशं राजा दुर्गे परबलारुजः । कुशीलवानां विप्राग्।ं दुर्गे स्थानं विधीयते ॥२७८॥ न बहुनां न तैर्दुर्ग विना कार्य तथा भवेत्। दुर्गे च यन्त्राः कर्तव्या नानाप्रहरग्यान्विताः ॥२७६॥ सहस्रघातिनो राम! दौस्तु रचा विधीयते। दुर्गे द्वाराणि गुप्तानि कार्याएयपि च भूभुजा ॥२८०॥ सम्बयश्चात्र सर्वेषां चायुषानां प्रशस्यते । धतुषां चोपग्रीयानां तोमराग्रां च भागेव !॥२८१॥ विचित्राश्चागदा धार्या विषस्य शमनास्तथा । रक्तोभूतादिशमनाः पापन्नाः पुष्टिवर्धनाः ॥२८२॥ कलाविदश्च पुरुषाः पुरे धार्याः प्रयस्रतः । भीतान्त्रमत्तान्कुपितांस्तथैव च विमानितान् । **कु**भृत्यानकुलीनांश्च न राजा वासवेत्पुरे ॥२८३॥ यन्त्रायुधाद्रालचयोपपद्मं समप्रधान्यौषधसम्प्रयुक्तम्। वियाग्जनै: शोभनमावसेत हुर्ग सुगुप्तं नृपतिस्सदैव ¦॥२८४॥ इति श्रीविष्णुवर्गोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवज्ञसंवादे पुष्कराख्याने दुर्गसम्पत्तिर्नाम पङ्विंशवितमोध्यायः ।

#### द्वितीयखण्डेऽष्टाविंद्योऽध्यायः ।

#### राम ख्वाच--

राजरज्ञारहस्यानि यानि दुर्गे निधापयेत् । कारमेद्वा महीभर्ता कथयस्वाशु तानि मे ॥२८४॥ पुष्कर चवाच—

> शिरीषोदुम्बरशमीबी अपूरं घृतप्लुतम् श्चयोगः कथितो राम ! मासार्धस्य पुरातनैः ॥२⊂६॥ कषेरूत्वलम्लानि इञ्चमूलं तथा विषम् । दुर्वाचीरघृतैर्मेण्डः सिद्धोऽयं मासिकः परम् ॥२⊏७॥ शुक्तप्रोतं नरं प्राप्य तस्यास्थनामरखी भवेत्। कल्माषवेग्रुना तत्र जनयेत्त् विभावसुन् ॥२८८॥ गृष्ठे त्रिरपसन्यं तत्क्रियते यत्र भागेव ! नान्योऽग्निष्वंतते तत्र नात्र कार्या विचारणा ॥२८६॥ कर्पासास्थि भुजङ्गस्य तथा निर्मोचनं परम् । सर्पेनिर्वासने धूप: प्रशस्तः सततं गृष्टे ॥२६०॥ सान्द्रसत्त्वा च वयसा विद्यद्राधा च मृत्तिका। तयानुलिप्तं यद्वेश्म नामिना दह्यते द्विज !।।२६१।। दिवा च दुर्गे रच्योऽग्निवीति वाते विशेषतः । विषाच रचयो नृपनिस्तत्र युक्ति निबोध मे ॥२६२॥ क्रीडानिमित्तं नृपतेर्धार्याः स्युर्मृगपित्ताः । श्रमं च प्राक् परीचीत वहावथ नरेषु च ॥२६३॥ वस्त्रं पत्रमलङ्कारं भोजनाच्छादने तथा । नापरी चितपूर्वे तु स्पृशेदपि महीपतिः ॥२६४॥ श्यावास्यवक्त्रः सन्तप्तः सोद्वेगं च परीचते । विषदेन विषं दत्तं यत्र तत्र निरीत्तते ॥२६४॥ स्रस्तोत्तरीयो विमनाः स्तम्भकुड्यादिभिस्तथा। प्रकार्यति चात्मानं खिद्यते लज्जते तथा ॥२८६॥ ्रभुवं विलिखते श्रीवां तथा चालयते द्विज ! करद्वयति च मूर्वीनं परिलेड्यवरं तथा ॥२६॥।

कियासु स्वरते राम! विपरीतास्विप ध्रवम् । एवमादीनि चिह्नानि विषद्स्य परीच्येत् ॥२६८॥ ततो विचारयेदग्री तदम्रं त्वरयान्वित: इन्द्रायुधसवर्यास्तु वृज्ञस्फोटसमन्वित: ॥२६६॥ एकावर्तोऽथ दुर्गन्धी भृशं चटचटायते । तद्धमसेवनाज्जन्तोः शिरोरोगश्च जायते ॥३००॥ सविषेऽम्ने निलीयन्ते नच भागव ! मिल्काः। निलीनाश्च विपद्यन्ते दृष्टे च सिवषे तथा ॥३०१॥ विरुचित चकोरस्य हृष्ट्रिभीग वसत्तम ! विक्रति च स्वरो याति कोकिलस्य तथा द्विज !।।३०२।। गतिः स्खलति इंसस्य भृङ्गराषश्च कूषति । क्रौद्धो मद्मथाभ्येति कुकवाकुर्विरौति च ॥३०३॥ विक्रोशति चकोरश्च शारिका बाशते तथा । चामीकरोऽन्यतो याति मृत्युं कारण्डवस्तथा ॥३०४॥ मेहते वानरो राम! ग्लायते जीवजीवकः हृष्टरोमा भवेद् बम्नः पृषतश्चैव रोदिति ॥३०५॥ हर्षमायाति च शिखी सविषे दर्शने द्विज ! श्रज्ञं च सविषं राम ! चिरेगा च विपच्यते ॥३०६॥ तथा भवत्यतिस्रावं पकं पर्युषितोपमम् । व्यापन्नरसगन्धं च चिन्द्रकाभिस्तथा युतम् ॥३०७॥ 🚃 ब्यञ्जनानां च शुष्कत्वं द्रवागां बुद्बुदोद्भवः। सम्बन्धवानां द्रव्याणां जायते फेनमालिका ॥३०८॥ रसस्य राजिनीला स्यात्ताम्रा च पयसस्वथा। कोकिलाभा च मद्यस्य तोयस्य च भृगुत्तम ! ॥३०६॥ धान्याम्लस्य तथा कुष्या कविता कोद्रवस्य च। मधुश्याबा च तक्रस्य नीला पीता तथैव च ॥३१०॥ घतस्योवकसंकाशा कपोताभा व सस्तुनः । हरिता माज्ञिकस्यापि तैलस्य च तथारुगा ॥३११॥ फलानामध्यपकानां पाकः बुद्धितं प्रशायते । प्रकोपखें व पकानां माल्यानां मेलानता सथा ॥३१२॥

मृदुता कठिनानां स्थान्मृदूनां च विपर्थयः।
सूचमतन्त्प्सद्नं तथा चैवातिरोमता ॥३१३॥
समाममण्डलता चैव वस्त्राणामविशेषतः।
लोहानां च मणीनां च मलपङ्कोपिद्गधता ॥३१४॥
अनुलेपनगन्धानां स्नानानां च भृगृत्तम !
विगन्धता च विश्वेषा पर्णानां म्लानता तथा ॥३१४॥
पीता नीला सिता श्रेषा तथा रामाखनस्य च।
दन्तकाष्ठत्वचः शान्तास्तन्तुसस्वं तथेव च ॥३१६॥
एवमादीनि चिह्नानि विश्वेषानि भृगृत्तम !
तस्माद्राका सदा तिष्ठेन्मिणामन्त्रीषधिगर्योः।
आरोः संरचितो राम ! प्रमाद्परिवर्जकैः ॥३१७॥
प्रजातरोर्मृलमिहावनीश-

स्तद्रस्याद् वृद्धिमुपैति राष्ट्रम् । तस्मात्त्रयत्नेन नृपस्य रत्ता सर्वेया कार्या भृगुवंशसन्द्र !॥३१८॥ इति श्रीविष्गुपर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कग्डेयवज्रसंवादे राजरस्रावर्यानं नामाष्टाविंशतितमोऽध्यायः ।

### दितीयखण्डे एकषष्टितमोऽध्यायः

#### पुष्कर ख्वाच---

राजधर्मव्रतं श्रेष्ठं कृत्वा पुरुषविग्रहम् ।
पुरुषान्वितियुद्धीत चोत्तमाधमकर्मसु ॥३१६॥
प्रामस्याधिपति कुर्यादशमामाधिपं तथा ।
शतप्रामाधिपं चापि तथैव विषयेश्वरम् ॥३२०॥
तेषां भागविभागरच भवेत्कर्मानुहूपतः ।
नित्यमेव तथा कार्य तेषां चारैः परीच्चयेत् ॥३२१॥
प्रामदोषान् समुत्पन्नान् प्रामेशः प्रशमं नयेत् ।
ध्वशक्तो देशपालस्य स तु गत्वा निवेदयेत् ॥३२२॥
भूत्वा तु देशपालोऽपि तत्र युक्तिमुपाचरेत् ।

सोऽप्यशक्तः शतेशाय यथाविद्विनवेद्वेतु ॥३२३॥ शतेशो विषयेशाय सोऽपि राह्ने निवेदयेत । भशक्तौ शक्तिमान् राम ! स्वयं युक्तियुपाचरेत् ॥३२४॥ राना सर्वीत्मना वुर्वाद्विषये राम! रच्चगाम्। वित्तमाप्रोति धर्मज्ञ ! विषयाच सुरच्चितात् ॥३२४॥ रिप्घातसमर्थः स्याद्वित्तवानेव पार्थिवः परचकोपमर्देषु वित्तवानेव मुच्यते ॥ ३२६॥ वित्तवानेव सहते सुदीर्घमपि विष्रहम् । बहुदएडानपि परांस्तथा भिन्दाद्धनाधिषः ॥३२७॥ था भी प्राचाः प्रजाः सर्वा धने तथ प्रतिष्ठितम् । धनवान्धर्ममाप्रोति धनवान्काममश्जुते यस्यार्थस्तस्य मित्रागि। यस्यार्थस्तस्य बान्धवः । यस्यार्थः स पुमांक्लोके यस्यार्थः सोऽपि परिदतः॥३२६॥ भर्थेन हि विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधसः । विष्छिद्यन्ते क्रिया: सर्वा प्रीष्मे कुसरितो यथा ॥३३०॥ विशेषो नास्ति लोकेषु पतितस्याधनस्य च । पतितानां न गृह्वन्ति द्रिद्रो न प्रयच्छति ॥३३१॥ धनहीनस्य भार्यापि नैव स्याद्रशवर्तिनी । गुर्गोघमपि चैवास्य नैव कश्चित्प्रकाशयेत् ॥३३२॥ बान्धवा विनिवर्तन्ते धनहीनात्तथा नरात्। यथा पुष्पफलैहींनाच्छकुन्ता द्विज ! पादपात् ॥३३३॥ दारिधमरयो चोभे केषांचित्सहशे मते सत्यं हासाहरिद्रस्य मृत्युः श्रेयान्मते मम ॥३३४॥ कोशं राज्यतरोर्मूलं तस्माद् यत्नं तद्र्जने । धर्मेगीव ततः कुर्यात्राधर्मेग्र कथक्रत ॥३३४॥ धनैरधर्मसम्प्राप्तेर्येद हृद्धं हि पिधीयते त**देव या**ति विस्तारं विनाशाय दुरा<mark>त्मनाम् ॥३३६</mark>॥ सुकृतस्य पुरागास्य बलेन बितनां वर ! यद्यधर्मास्प्रतं शीघं नाप्तुवन्ति दुरात्मनः ।।२३७॥ तथापि पूर्वकर्मान्ते तेन पापेन कर्मेया ।

विनश्यन्ति समृलास्ते सपुत्रधनबान्धवाः ॥३३८॥ नर्फेषु तथा तेषां यातना विविधाः स्मृताः। बहुन्यब्दसहस्राग्रि ये नृपा राष्ट्रपीडकाः 🛚 ३३६॥ नित्यं राज्ञा सदा भाव्यं गर्भिग्गीसहधर्मिगा। ं यथा स्वं सुखमुत्सृज्य गर्भस्य सुखमावहेत् ॥३४०॥ गर्भियाी नद्धदेवेह भाव्यं भूपतिना सदा । प्रजासुखं तु कर्तव्यं सुखमुहिश्य चात्मनः ॥३४१॥ कि यज्ञैस्तपसा तस्य प्रजा यस्य सुरचिताः । सुरचिता: प्रजास्तस्य स्वर्गस्तस्य गृहोपमः ॥३४२॥ श्चरिताः प्रजायस्य नरकं तस्य मन्दिरम् । राजा पडभागमाद्त्ते सुकृताद् दुष्कृताद्पि ॥३४३॥ धर्मी नाम महाभाग! सम्पद्रचगातत्परः श्चरित्तरस्तथा सर्वः पापमाप्नोति भागेव ! ॥३४४॥ नैव किट्चिदवाप्रोति पुरुयभाक्पृथिवीपतिः । श्रापन्नमपि अर्थिष्ठं प्रजा रत्तत्यथापदि ॥३४४॥ तस्माद्धर्मार्थेकामेन प्रजा रच्या महीचिता । सुभगैश्चाथ दुर्वृत्तराजबङ्गभतस्करैः ॥३४६॥ भक्त्यमागाः प्रजा रक्त्या कायस्यैश्च विशेषतः । रितास्तद्भयेभ्यस्तु प्रजा राज्ञां भवन्ति ताः ॥३४७॥ श्ररिता सा भवति तेषामेवेह भोजनम् । साधुसंरच्चयार्थाय राजा दुष्टनिवर्हेग्यम् ॥३४८॥ तृगानामिव निर्माता सदा कुर्याजितेन्द्रिय: । शास्त्रोक्तं बलिमाद्दाद्धर्मे तत्तस्य जीवितम् ॥३४६॥ तस्य संत्यजनं राजा न समृद्धोऽपि कारयेत्। श्राकाराणि च सर्वाणि शुल्कं शास्त्रोदितो बलिः ॥३५०॥ दण्डं विनयनाद्राङ्गो धर्म्ये तत्तस्य जीवितम्। धर्ता करायां सर्वेषां प्रभुकक्तो महीपतिः ॥३४१॥ निधि पुरायां सम्प्राप्य केशवं तु प्रवेशयेत्। श्रर्थे बाह्मणसारकुर्याद्धर्मकामो महीपतिः ॥३५२॥ निधि हिजोत्तमः प्राप्य गृहीयात् सकलं तथा ।

्जगतोऽस्य समस्तस्य प्रभुक्तो द्विनोत्तमः ॥३५३॥ निधि ज्ञात्वा पुरायां तु चत्रविट्शूद्रयोनयः। निवेदयेयुर्भूपाय राजा लब्ज्वापि तं निधिम् ॥३४४॥ चतुर्थमष्टमं चांशं तथा धोडशमं द्विज ! वर्षोक्रमेया विसृजेदाख्यातं धर्मकारयाम् ॥३४५॥ तेऽपि लब्ध्वा तदा तेन संविभज्य द्विजोत्तमान् । शेषेया क्रुर्युः कामार्थी विदिती पृथिवीपते: ॥३४६॥ प्रकाशविभवो लोके यस्य राज्ञ: स भूपतिः। अप्रकाशधनो यस्तु नरकं तस्य मन्दिरम् ॥३४७॥ ममेदमिति यो ब्यान्निधि सत्येन मानव: । तस्याददीत नृपतिर्भागमश्रह्मग्रस्य तु चतुर्विशतिकं राम! द्वादशं षष्ठमेव च । चित्रियाश्च तथा वैश्याः शूद्राश्च भृगुनन्दन ! ॥३४८॥ अनृतं च वदन्दएडयः स्ववित्तस्यांशमष्टकम् । प्रनष्टम्बामिकं रिक्थं राजा त्रयब्दं निधापयेत् ॥३६०॥ श्रवीक् त्रयब्दाद्धरेत्स्वामी परेगा नृपतिर्हरेत्। ममेदमिति यो ब्रूयादनुयुक्तो यथाविथि ॥३६१॥ सम्पाद्य रूपं द्रव्यादीन स्वामी तद् द्रव्यमहिति। अवेदयानो नष्टस्य देशं कालं च तत्त्वतः ॥३६२॥ वर्गारूपं प्रमागां च तत्समं द्रण्डमह्ति । निधिवद्भागमाद्द्यात्प्रनष्टाधिगतान्नृपः ॥३६३॥ बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजा तु पालयेत् । यावत्स स्यात्समावृत्तो यावद्वातीतरौशवः ॥३६४॥ बालपुत्रेषु चैवं स्याद्रज्ञणं निष्कुलासु च । पतित्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥३६४॥ जीवन्तीनां तु तासां ये धारयेयुः स्वबान्धवाः । ताब्छिष्याचौर्दण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥३६६॥ सर्वेषामेव विद्यानां चौरैरपद्वतं धनम् । तत्त्रमायां स्वकातकोशाद्गातब्यमवियारयन् ॥३६७॥ ततस्तु पश्चात्कर्तव्यं चौरान्वेषयामञ्जला ।

, in .

चौररचाधिकारिभ्यो राजापि तद्वाप्नुयात् ॥३६८॥ श्रहते च तथा वित्ते हतमित्येव वादिनम् । निर्धनं पार्थिवः कृत्वा विषयातस्वाद्विवासयेत् ॥३६६॥ न तद्राज्ञा प्रदातव्यं गृहे यत्परिचारकै: । प्रचरक्रिहेतं द्रव्यं कार्य तन्नान्ववेत्त्रग्राम् ॥३७०॥ स्वराष्ट्रपण्यादादचाद्राजा विशतिमं द्विज ! शुक्कांशं परदेशाच निवोध गदतो मम ॥३७१॥ न्नयब्ययप्रवासांश्च यथायामं द्विजोत्तम ! **श्नात्वा तु क**रूपयेत्तत्र शुल्कांशं पृथिवीपतिः ॥२**७२॥** तथा कार्य यथालाभं विगिजः समवाप्नुयुः । पुरायच्छेदश्च नैव स्यात्स्वदेशे पृथिवीपते: ॥३७३॥ ब्ययं शुल्कप्रवासादि लङ्घयित्वा तथा द्वित्र ! विशांशभागमाद्युर्देएडनीया अतोऽन्यथा ॥३७४॥ दिशि दिश्येकमेव स्याच्छुल्कस्थानं नृपस्य तु । तद्तिकमतो द्रव्यं राजगामि विधीयते ॥३७५॥ दूतानां श्राह्मयानां च राजाज्ञामामिनां तथा। स्त्रीयां प्रत्रजितानां च तारशुल्कं विवर्जयेत् ॥३७६॥ भिन्नकर्षापयां शुल्कं न माह्यं पृथिवीचिता। तारेषु दाशदोषेया नष्टं दाशास्त्रदापयेत् ॥३००॥ दैवदोषविनष्टं च नष्टं यस्येव तस्य तन् । शूकथान्येषु षड्भागं शिक्यान्येष्वथाष्ट्रकम् ॥३७=॥ राजा बल्यर्थमाददाहेशकालानुरूपकम् राजांशभागमाद्धाद्वाजा पशुहिरएययो: ॥३७६॥ गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च । पत्रशाकतृयानां च बत्सरेगा च चर्मग्राम् ३८०॥ वैद्तानां च भाग्डानां सर्वस्यारममथस्य च। षड्भागमेव चाद्याद् श्राद्यगोभ्यस्तथा करम् ॥३८१॥ तेभ्यस्तद्धर्मलाभेन राज्ञो लाभः परं भवेत्। मच जुधावसीर्देत श्रोत्रियो त्रिषये वसन् । १३८२॥ यस्य राज्ञस्तु विषये श्रीत्रियः सीद्ति क्राधा।

तस्य सीदित तद्राष्ट्रं दुर्भिक्तव्याधितस्करैः ॥ १८६॥ श्रुतवृत्ते तु विज्ञाय वृत्ति तस्य प्रकल्पयेत् । रक्षेत्र सर्वतस्त्वेनं पिता पुत्रमिवौरसम् ॥ १८८॥ संरच्यमायो राज्ञा यः कुरुते धर्मसंप्रहम् । तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्रवियां राष्ट्रमेव च ॥ २८५॥ कर्म कुर्युर्नरेन्द्रस्य मासेनैकं च शिल्पिनः । भक्तमात्रेया ये चान्ये स्वशरीरोपजीविनः ॥ ३८६॥ स्नातानुतिप्राध्य त्रिभूषिताध्य

वेश्याङ्गना वारविश्वतितेन ।

संवीतगात्राः

पृथिवीश्वरस्य

सद्भयुपासां परितरित्रकुर्युः ॥३८०।

इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे गार्कर्ण्डेयवञ्रसंवादे हितीयखर्ण्डे रामं प्रति पुण्करोपाल्याने राजधर्मवर्णानो नामैकषष्टितमोऽध्यायः ।

#### द्विषष्टितमोऽध्यायः ।

#### युक्कर उवाच -

धर्मश्रार्थश्च कामश्च पुरुषार्थः परः स्मृतः ।
धर्मगूलोऽर्धविटपस्तथा कामफलो महान् ।
धर्मगूलोऽर्धविटपस्तथा कामफलो महान् ।
ध्रिक्रीपादपस्तस्य रक्त्यात्फलभाग्भवेत् ॥३=६॥
धर्माविरोधिनी कार्या कामसेवा सदैव तु ।
सूक्षच्छेदे भवेत्राशो विटपस्य फलस्य च ॥३६०॥
कामसेवाविहीनस्य धर्मार्थाविपि निष्फलो ।
ध्रोवधीनां फलार्थाय कीनाशो यह्नवांस्त्रथा ॥३६१॥
ध्राहारं मैशुनं निद्रा येवृतं सक्तं जगत् ।
ध्राहारं मैशुनं निद्रा येवृतं सक्तं जगत् ।
ध्रास्त्रवनाव्येतस्य क्षयेवात्यन्तसेवनात् ॥३६२॥
रोगधामो नृथा देष्ट्रं सम्भवत्यतिद्वाद्याः ।
विद्रासमतिस्रिक्षं तीक्यातां स्त्रीष्ठ वर्जयेत् ॥३६३॥
न चान्निकारं कर्तव्या भूषयााच्छात्नाशनैः ।

सुविभक्ताश्च कर्तव्या लालनीयास्त्रथैव च ॥३६४॥ क्रेयो रागापरागी च तथा ताक्षां विशेषत: नारी रागवते स्रोके मानृतेन विशिष्यते ॥३६४॥ बिरकाभिमेहीपाल! छद्यना बहुवो हुताः । ढिष्टान्याचरते या तु नाभिनन्दति तत्कथाम् ॥३६६॥ ऐक्यं द्विषक्रिन्नजित गर्नै वहति चोद्धता । चुन्विता मार्ष्टि वदनं दत्तं न बहु मन्यते ॥३६७॥ स्विपत्यादौ प्रसुप्तापि तथा प्रश्नाद्विबुध्यति । स्पृष्ट्रा धुनोति गात्राणि कान्तं चैव क्याद्धि या ॥३६८॥ **ईपिस्मतेन वाक्यानि** प्रियाण्यपि परा<del>ङ्</del>मुखी । नयस्यभूतवद्या तु जघनं च विगृहति ॥३६६॥ रष्टे विवर्शावदना मिन्नेष्वपि परास्युखी। तस्कामितासु च स्त्रीषु मध्यस्थैव च लच्यते ॥४००॥ कातमक्रलकालापि न करोति च मएडनम् । या सा विरक्ता रक्ता च निबोध गदतो सम ॥४०१॥ रष्ट्रेव हृष्टा भवति वीचते च पराङ्मुखम् दृरयमाना तथाऽन्यत्र दृष्टिं चिपति चञ्जलाम् ॥४०२॥ तथाप्यपावर्तयति नैव शक्तोत्यशेषतः विवृगोति तथाङ्गानि सुगृह्यान्यपि भागेव ! ॥४०३॥ गर्हितं च तथैवाङ्गं प्रयक्षेत विगृहते तर्शनेन कुरते बालालिङ्गनचुम्बनम् ॥४०४॥ श्राभाष्यमाणा भवति सन्नवात्रया तथैव च स्पृष्टा पुलिकतैरङ्गैः सखेदैर्वापि भज्यते ॥४०४॥ करोति च तथा राम! सुलभद्रव्ययाचनम् । ततः स्वरूपमपि प्राप्य प्रयाति परमां मुद्म् ॥४०६॥ नामसङ्कीर्तनादेव मुद्दिता बहु मन्यते । करजाङ्काङ्कितान्यस्य फलानि प्रेषयत्यपि ॥४०७॥ तरप्रेषितानि इंद्ये विन्यस्यस्यपि चाद्रात्। भालिक्सनैश्च गात्राचा लिम्पन्तीवामृतेन च ॥४०८॥ सुप्ते स्वपित्यथादी तु तथा तस्य विव्यस्यते ।

उस स्पृशित चात्यर्थ सुप्तं चैनं विचुम्बते ॥४०६॥
एवं रक्तां तु विज्ञाय कामयेतात्मवाभरः ।
कामं च भोजनं सख्यं होयाः कृत्रिमपुत्रिकाः ॥४१०॥
स्वीकर्तुमिच्छन्बालायाः क्रीडनादिस्तश्रेव च ।
गन्धमाल्यप्रदानेन योवनस्थां वशं नयेत् ॥४११॥
वस्त्रभूषयादानेन तथा योवनिष्युताम् ।
क्रीडासाधुप्रिया वाला तथा योवनिष्युताम् ।
रितिप्रया तु विह्नेया तक्याी चोभयप्रिया ।
ज्ञात्मसम्भावना स्त्रीषु न कर्तव्या कथञ्चन ॥४१३॥
ज्ञात्मसम्भावना स्त्रीषु न कर्तव्या कथञ्चन ॥४१३॥
ज्ञात्मसम्भावना स्त्रीषु न वात्यन्तमदर्शनम् ॥४१३॥
ज्ञात्मसम्भावने देयं न चात्यन्तमदर्शनम् ॥४१४॥
उभयेनाण्यथैतासामुत्कएठा तु विह्न्यते ।
इस्तेः सुविहित्रैभीगैगैन्धयुक्तेश्च क्रौशलैः ।
कार्यमाराधनं स्त्रीयां रितकामैः सदैव तु ॥४१४॥
एवं सदा यस्तु करोति राम !

स्त्रीचेतमां स्वीकरणं मनुष्यः। तस्यान्तराया न भवन्ति किञ्चि-

त्स्त्रीद्वारमासाद्य सदासपत्रः ॥**४१६॥** इति श्रीविष्सुधर्मोत्तरे द्वितीयसरुडे मार्करुडेयवश्रसंवादे रामं प्रति पु<del>ष</del>्करोपाख्याने श्रन्त:पुरिचन्ता नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः।

#### त्रिषष्टितमे। ऽध्यायः ।

#### पुष्कर स्वाच -

एवं कुर्यात्सदा स्त्रीयां रस्यां पृथिवीपतिः ।
नचेमां विश्वसेज्ञातु पुत्रमात्रा विशेषतः ॥४१७॥
न स्वपेत्स्त्रीगृहे रात्रौ विश्वासं कृत्त्रिमं त्रजेत् ।
राजपुत्रस्य रसा च कर्तव्या पृथिवीस्तिता ॥४१८॥
ग्राचार्येश्वास्य कर्तव्यं नित्यं युक्त्येव रस्त्याम् ।
ग्राचार्येश्वास्य कर्तव्यं नित्यं युक्त्येव रस्त्याम् ।
ग्राधिकाममोद्यायां धनुर्वेदं च शिस्त्येत् ॥४१६॥
रथेऽश्वे कुञ्जरे चैनं व्यायामं कार्येत्सदा ।

शिक्पानि शिक्षयेषेनमाप्तैर्मिथ्याप्रियंबदैः । ४२०॥ शरीररकाञ्चाजेन रिचयोऽस्य नियोजयेतु । न चास्य सङ्गो दातव्यः क्रद्धलुक्षविमानितैः ॥४२१॥ तथा च विनयेदेनं यथा यौवनगं सुखे । विषयेथेने कृष्येत सतां मार्गात्सुद्गे मात् ॥४२२॥ गु**णाधानं न शक्यं तु यस्य कर्तु स्वभाक्तः**। षन्थनं तस्य कर्तव्यं गुप्तदेशे सुखान्वितम् ॥४२३॥ ष्पविनीतकुमारं हि कुलमाशु विशीर्यते । श्रिषकारेषु सर्वेषु विनीतं विनियोजयेत् ॥४२४॥ आदौ स्वरूपे ततः पश्चात्क्रमेगाथ महत्स्वपि। मृगया पानमज्ञांश्च वर्जयेष महीपतिः ॥४२४॥ पतान्संसेबमानास्तु विनष्टाः पृथिवीच्चितः । बहबो भुगुशार्दूल ! येवां संख्या न विद्यते । ४२६॥ दिबास्वापं वृथा वादं विशेषेगा विवर्जयेत्। वाक्पारुष्यं न कर्तुन्यं व्यख्पारुष्यमेव च ॥४२७॥ परोक्तनिन्दा च तथा वर्जनीया महीचिता । मर्थस्य दूषगां राम! हिप्रकारं विवर्जयेत् ॥४२८॥ अर्थानां द्षयां चैकं तथा चार्थेन द्षयाप् । प्राकाराग्यां समुच्छेदो दुर्गादीनां समक्रिया ॥४२६॥ अर्थानां दूषयां प्रोक्तं विप्रकीर्यास्वमेव च । श्रदेशकाले यहानमवा त्रे दानमेव च ॥४३०॥ श्रर्थेस्तु दृषगां प्रोत्तमसत्कर्मप्रवर्तनम् कामः क्रोधो मदो मानं लोभो हर्षस्तथैव च ॥४३१॥ जेतम्यमरिषड्वर्गमाहुस्तु पृथिवीद्मिताम् पतेषां विजयं कृत्वा कार्यो भृत्यजयस्ततः ॥४३२॥ कृत्वा भृत्यत्रयं राजा पौरजानपदा**ञ्चयेत्** । कृत्वा च विजयं तेषां शत्रून्वाद्मास्ततो जयेत् ॥४३३॥ बाह्याश्च त्रिविधा झेयास्तुस्यानन्तरकृत्त्रिमाः। गुरवस्ते यथापूर्वे तेषु यज्ञः सदा भवेत् ॥४३४॥ पितृपैतामहं भित्रमाधितश्च तथा रिपोः

कृतित्रमं च महाभाग ! मित्रं त्रिविधमुच्यते ॥४३४॥ तथापि च गुरः पूर्व भवेतत्रापि चाश्रितम् । स्वाम्यमात्यजनपदा बलं दुर्ग तथैव च ॥४३६॥ कोशो मित्रं च धर्मज्ञ! सप्ताज्ञं राज्यमुच्यते । सप्ताङ्गस्यापि राज्यस्य मूलं स्वामी प्रकीर्तितः ॥४३७॥ तनमूलस्वात्तथाङ्गानां स तु रत्त्यः प्रयम्नतः । षडङ्गरत्ता कर्तन्या तेन चापि प्रयञ्जतः ॥४३८॥ अङ्गेभ्यो यस्त्वथैकस्य द्रोहमाचरतेऽल्पधीः वधस्तस्य तु कर्तव्यः शीव्रमेव महीचिता ॥४३६॥ न राज्ञा मृदुना भाव्यं मृदुद्दि परिभूयते । म भाव्यं दारुगोनापि तीचगादुद्विजते जनः ॥४४०॥ काले मृदुर्यो भवति काले भवति दारुगाः। राजा लोकद्वयापेची तस्य लोकद्वयं भवेत्।।४४१॥ मृत्येः सह महीपालः परिहासं विवर्जयेत् । भृत्याः परिभवनतीह नृषं हर्पलसत्कथम् ॥४४२॥ व्यसनानि च सर्वागा भूपतिः परिवर्जयेत् । स्रोकसंप्रह्यार्थाय कुतकव्यसनी भवेत् ॥४४३॥ शौएडीर्थस्य नरेन्द्रस्य नित्यमुत्तित्तमचेतसः । जनो विरागमायाति सदा दुःसेव्यभावतः ॥४४४॥ स्मितपूर्वाभिभाषी स्यात्सर्वस्यैव महीपति: । मध्येष्वपि महाभागो भ्रुकुटि न समाचरेत् ॥४४४॥ भाव्यं धर्मभूतां श्रेष्ठ ! स्थूललच्येया भूभुजा । स्थूतलच्यस्य वशगा सर्वा भवति मेदिनी ॥४५६॥ अदीर्घसूत्रश्च अवेत्सर्वकर्मसु पार्थिवः । वीर्षसूत्रस्य मृपतः कर्महानिर्ध्नवं भवेत् ॥४४०॥ शगे द्पें च माने च द्रोहे पापे च कर्मिया। अप्रिये चैव वक्तन्ये दीर्घसूत्रः प्रशस्यते ॥४४८॥ राज्ञा संवृतमन्त्रेण सम्भाव्यं हिङ्गसत्तम ! तस्यासंयुत्तंमन्त्रस्य क्षेयाः नुवरिदो भुवाः ॥४४६॥ कतान्येक कि कमाँचि ब्रायन्त वश्य भूपते:।

नारक्थानि महाभाग ! तस्य स्याद्वस्था वशे ॥४५०॥ सन्त्रमूलं सदा राज्यं तस्मानमन्त्रः सुरचितः। कर्तध्यः पृथिवीपालैर्मनत्रभेदभयात्सदा ॥४४१॥ मन्त्रवित्साधितो मन्त्रः संयतानां सुखावहः। मन्त्रभेदेन बहुवो विनष्टाः पृथिवीचितः ॥४४२॥ श्राकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च नेत्रवक्त्रविकारैश्च ज्ञायतेऽन्तर्गतं सनः ॥४४३॥ न यस्य कुशलैस्तस्य वशे सर्वा वसुन्धरा । भवतीह महीभद्धेः सदा भागवनन्दन ! ॥४४४॥ नैकस्त मन्त्रयेन्मनत्रं न राजा बहुभिः सह । बहुमिर्मन्त्रयेन्कामं राजा मन्त्रान्यथक् पृथक् ॥४५४॥ मन्त्रियासपि नो इर्यान्मन्त्री मन्त्रप्रकाशनम् । कचित्कचित्र विश्वास्यो भवनीह सदा नृगाम् ॥४५६॥ निश्चयश्च तथा यन्त्रः कार्य एकेन सूरिया। भवेद्वा निश्चयावाप्तिः परञ्जद्धयुषजीवनात् ॥४४७॥ एकस्यैव महीभतुंभूयः कार्ये स्तिश्चिते । त्राह्मया त्पर्युपासीत ज्ञरयां राम ! मनीश्च तान् ॥४४८॥ नासच्छाम्बरलान्मुडांस्ते हि लोकस्य करटकाः । बृह्याञ्च नित्यं सेवेस विज्ञान्वेद्विदः सुन्तीन् ॥४५६॥ तेम्यो हि शिक्षेत्रिमयं विनोतातमा हि नित्यशः। समग्री दशार्ग कुर्योत्पृष्यवी नात्र संशयः ॥**४६**०॥ बहुनोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः वनस्थाश्चेष राज्यानि विनयास्त्रतिपेदिरे ॥५६१॥ श्रीवधेभ्यस्त्रवी विद्यां ६एडनीति च शाश्रतीम । श्वान्वीचिकी चात्मविद्यां वातरिम्भं च लोकतः ॥४६२॥ इन्द्रियाया अये योगं समाविष्ठेदिवानिशम् । जितेन्द्रियो हि शकोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥४६३॥ राजा कञ्जभबंद्धभिश्राप्तदक्षियोः धर्मार्थ चैत्र विप्रेस्यो द्वाद्धोगान्धनानि च ॥धर्ध॥ सांबस्सरिकेराहेस्य राष्ट्रावाहारवेद्वक्रिम् क

स्याधाम्रायपरो लोके वर्तेत पितृवन्नुपु ॥४६५॥ श्रावृतानां गुरुकुलाद् हिजानां पूजनं भवेत् । नुपाणामचयो होष निधिन्नहिम विधीयते ॥४६६॥ न तं स्तेना नाष्यिमत्रा हरन्ति न च नश्यति । तस्माद्राज्ञा निधातब्यो ब्राह्मग्रेष्वचयो निधिः ॥५६७॥ समोत्तमाधमै राजा ह्याहुतः पाजयन्त्रजाः। न निवर्तेत संप्रामात्त्वात्रं व्रतमनुस्मरन् ॥४६८॥ संप्रामेष्वनिवर्नित्वं प्रजानां परिपालनम् । शुश्रवा ब्राह्मग्रानां च राज्ञां निःश्रेयसं परम् ॥४६६॥ कृषग्रानां च बृद्धानां विधवानां च योपिताप । योगं द्वेमं च वृत्ति च तथैव परिकल्पवेत ॥४४०॥ वर्गाश्रमव्यवस्था तु तथा कार्या विशेषनः । स्वधर्मप्रच्युतान् राजा स्वधर्मे विनियोजयेत् ॥४७१॥ श्राश्रमेषु यथाकालं तैज्ञभाजनभोजनम् । स्वयमेव नयेद्वाचा सत्कृतात्रवमन्य 🖲 ॥४७२॥ तापसे सर्वकार्याणि राज्यमातमानमेत 🗢 । निवेद्येत्प्रयह्मेन देववधैनमर्चयेत् ॥४७३॥ दे प्रज्ञे वेदितव्ये च ऋज्वी वका च मानवैः। शठाञ्ज्ञात्वा न सेवेत प्रतिबोधं तथा गतान ॥४७४॥ नास्य छिद्रं परो विद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु । गृहेत्कुर्म इत्राङ्गानि रचेद्विवरमात्मनः ॥४७४॥ न विश्ववेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वतेत् । विश्वासाद्भयमुत्पन्नं मृलान्यपि निकृन्तति ॥४७६॥ विश्वासयैद्यापि परं तत्त्वभूतेन हेतुना । बकव्चिन्तयेद्यन्तिसहवन पराक्रमेन् ॥४७०॥ वृकवन्नावलुम्पेत शशवन्न विनिप्पतेत् । हढप्रहारी च भवेत्तथा सृकरवन्नृप: ॥४७⊏॥ चित्राकारश्च शिखिवद् दृढभक्तस्तथान्धवत्। भवेच मधुराभाषी शुककोकिलवन्नृपः ॥४७६॥ काकशंकी अवेशित्यं नाज्ञातवसति वसेत्।

नापरीचित्तपूर्वे च भोजनं शयनं स्पृशेत् ॥४८०॥ बस्त्रं पुष्पमलङ्कारं यश्वान्यनमनुकोत्तम ! न गाहेकानसंबाधं न चाज्ञातं जलाशयम् ॥४८१॥ नापरीचितपूर्वेस्तु पुरुषेराप्तकारिभिः । नारोहेत्कुश्चरं व्यालं नादान्तं तुरगं तथा ॥४८२॥ नाविज्ञातां श्वियं गच्छेन्नेत्र चाश्रभवाससम् । नारोहेद्विषमां नार्व नापरीचितनाविकाम् ॥ध⊏३॥ ये चास्य भूमि जयतो भवेयुः परिपन्धिनः । तानानयेद्वशं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमै: ॥४८४॥ यथा न स्यात्क्रशीभावः प्रजानामनवेत्तया । तथा राज्ञा विवातव्यं स्वराष्ट्रं परिरच्नता ॥४८४॥ मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यतकर्षयत्यनवेत्तया । सोऽचिराद् भ्रंशते राज्याजीविताच सवान्धवः ॥४८६॥ भृतो वत्सो जातबलः कर्मयोग्यो यथा भवेत । तथा राष्ट्रं महाभाग ! भृतं कर्मबहद्भवेत् ॥४८०॥ यो राष्ट्रमनुगृह्वाति राजा सुपरिरच्नति । तं प्रजाश्चोपजीवन्ति विन्दते स महत्फलम् ।।४८८॥ दुह्याद्धिरूषयं धान्यं च मही राज्ञा सुरिचता। निन्यं म्बेस्यः परेस्यश्च यथा माता यथा पिता ॥४८६॥ गोपिनो हि सदा कार्याः संविभागाः प्रियाशि च। श्रजस्मपुपयोक्तन्यं फलं तेभ्यस्तथैव च ॥४६०॥ सर्वे कर्मेंदमायत्तं विधाने देवपीरुषे । तयोदें वमचिन्त्यं हि पौरुषे विराते किया ।।४६१।। पवं महीं पालयतोऽस्य भर्त-

लीकानुरागः परमो भवेतु । लोकानुरागप्रभवा हि लच्मी-

र्लच्म्या भवेषेव परश्च लोकः ४६२॥ इति भीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवज्रसंवादे रामपुष्करसंवादे राजधर्मवर्थनं नाम ।पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ।

#### दितीयखण्डे षद्षष्टितमोऽध्यायः

राम उवाच --

दैवे पुरुषकारे च किं ज्यायस्तद्वदस्व मे । अत्र मे संशयो देव! संशयच्छित्रवांस्तथा ॥४६३॥ पुरुषर उवाच—

> स्वमेत्र कर्म दैवाख्यं विद्धि देहान्तराजितम्। तस्मात्पौरवमेवेह श्रेष्ठमाहर्मनीषियाः ॥४६४॥ प्रतिकृतं तथा दैवं पौरुषेगा विहन्यते मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यपुत्थानशालिनाम् ॥४६४॥ येषां पूर्वेद्धतं कर्म सात्त्विकं मनुजीत्तम ! पौरुषेया विना तेषां केषाञ्चित् दृश्यते फल्म ॥४६६॥ कर्मगा प्राप्यते लोके राजन्! सम्यक् तथा फलम्। वौरुपेगाप्यते राम ! मार्गितव्यं फलं नरैः ॥४६७॥ दैवमेव न जानाति नरः पौरुषवर्तितः तस्मात्सत्कार्ययुक्तस्य दैवं तु सफलं भवेत्।।४८८॥ पौरुषं चैव सम्पत्त्या काले फलति भागव ! दैवं पुरुषकारश्च कालश्च मनुजोत्तम !॥४६६॥ त्रयमेतन्मनुष्यस्य पिएिडतं स्यात्फलावहम् । कृषिवृष्टिसमायोगाद् दश्यन्ते फलसिद्धयः ॥५००॥ तास्तु कालेन दृश्यन्ते नैवाकाले कथञ्चन । तस्मात्सदैत्र कर्तव्यं सधर्म पौरुषं नृभिः ॥४०१॥ विपत्ताविप यस्येह परलोके फलं ध्रुवम् । नालसाः प्राप्नुवन्त्यर्थात्रच दैवपरायणाः । तस्मात्सर्वप्रयक्षेत पौरुषे यक्षमाचरेत् ॥४०२॥ त्यक्तालसान्दैवपरानमनुष्या-

नुत्थानयुक्तानपुरुषान् हि लच्मीः। ष्यन्तिष्य यत्नाद् वृत्ताुते द्विजेनद्र!

तस्मात्समुत्थानवता हि भाव्यम् ॥४०३॥ इति भीविष्णुधर्मोत्तरे हितीयखरडे मार्करडेयवस्रसंवादे रामपुष्करसंवादे । पुरुषकाराध्यायो नाम षटषष्टितभोऽध्यायः।

### द्वितीयखण्डे सप्तषष्टितमोऽध्यायः।

राम खवाच-

खपायांस्त्वं समाचचत्र सामपूर्वीन्महाध्ते ! लच्चां च तथा तेषां प्रयोगं वरुगात्मज ! ॥५०४॥

पुष्कर ख्वाच---

सामभेदौ तथा राम! दएडं च मनुजोत्तम ! हपेना च तथा साया इन्द्रजालं च भागेव ! ॥४०४॥ प्रयोगाः कथिताः सप्त तन्मे निगदतः शृशा । हिविधं कथितं साम तथ्यं चातथ्यमेत्र च ॥४०६॥ तत्रातथ्यमसाधूनामाक्रोशायैव जायते । तब साधुप्रियं ते च साममाध्या न राम ! ते ॥५०७॥ महाकुलीना ऋजवो धर्मनिष्ठा जितेन्द्रियाः। सामसाध्या न चातथ्यं तेषु साम प्रयोत्रयेतु ॥५०८॥ तथ्यं च साम कर्तन्यं कुलशीलादिवर्यानम् । तथा तदुभयं राम ! कृतानां चैत्र वर्गानम् ॥५०६॥ श्वनयैव तथा युक्त्या छतज्ञख्यापनं स्वक्रम् । एवं सान्त्वेन कर्तव्या वशगा धर्मतत्पराः ॥४१०॥ साम्रा यद्यपि रचांसि गृह्वन्तीति परा श्रुतिः । तथाप्येतद्साधूनां प्रयुक्तं नोपकारकम् ॥५११॥ श्रतिसन्धिकमित्येव पुरुपं सामवादिनम् असाधवो विजाननित तस्गात्तत्तेषु वर्जितम् ॥४१२॥ ये श्रद्धवंशा ऋजवः प्रतीता

> धर्मे स्थिताः सत्यपरा विनीताः। -

ते सामसाध्याः पुरुषाः प्रदिष्टा

मानोन्नता ये सततं च राम ! ॥४१३॥ इति श्रीविष्गुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवज्रसंवादे सामविधिर्नाम सप्तपष्टितमोऽध्याय: ।

## दितीयखण्डेऽष्टषष्टितमोऽध्यायः ।

पुष्कर खवाच--

परस्परं तु ये दुष्टाः कृद्धा भीतावमानिताः। तेयां भेदं प्रयुज्जीत भेदसाध्या हि ते मता: ॥४१४॥ ये तु येनैव दोपेगा परस्माद्राम ! बिभ्यति । ते तु तहोषपालेन भेदनीया भृशं ततः ॥५१४॥ श्चात्मीयाद्दर्शयेदाशां परस्माद्दर्शयेद्धयम् । एवं हि भेदयेद्भिन्नान्यथायद्वशमानयेत् ॥५१६॥ संहिता हि विना भेदं शकेशापि सदःसहा। भेटमेव प्रशंसन्ति तस्मान्नयविशारदाः ॥५१७॥ स्वमुखेनाय यद्भेदं भेदं परमुखेन च परीच्य साधु मन्येऽई मेदं परमुखाच्यृतम् ॥४१८॥ मेबाः स्वकार्यमुद्दिश्य दुशलैयें हि मेदिताः मेदिनास्ते विनिर्दिष्टा नैव राजार्थवादिमिः ॥४१६॥ अन्तःकोपबिक्षिकोपौ यत्र स्यातां भद्गीचिताम्। श्चन्त:कोपो सहांस्तत्र नाशनः पृथिवं चिनाम ॥४२०। सामन्तकोपो बाह्यस्तु कोपः त्रोक्तो सनीषिभिः। महिषीयवराज्ञाभ्यां सथा सेनानतेर्द्धिज !।। १२१।। श्रमात्यानमन्त्रपुत्राच राजपुत्रात्तथैव च । खन्तःकोपो विनिर्दिष्टो दाक्याः पृथिवीचिताम् ॥४२**२**॥ बहि:कोपे समुत्यने सुमहत्याप पार्थिव: । श्रद्धान्तस्तु महाभाग ! शोधमेव जयेद्रीन ॥४२३॥ द्यपि शक्समो राजा कोपेनान्तविनश्यति । स्वान्तःकोपः प्रयत्नेन तस्माद् यक्षात्परीक्षिता ॥५२४॥ परान्तःकोपमुत्वाद्य मेदेन विजिगीषुणा । रच्यञ्जेव अयत्नेत शातिभेदस्तथःतमनः ॥४२४॥ ्रजातयः परितप्यन्ते सततं यद्यपि त्रिया । 🗀 🛴 🔩 तथापि तेषां कर्तव्यं सुग्रम्भीरेण चेनसा ॥ ४२६॥ बाह्यां वानमानाभ्यां भेवस्तेभ्यो त्मयद्भरः (

नाज्ञातिरनुगृह्वाति नाज्ञातिः स्नेह्मिच्छति ॥४२७॥ ज्ञातिभिभेदनीयास्तु रिपवस्तेन पार्थिवैः ॥४२८॥ भिज्ञा हि शक्या रिपवः प्रभूताः

स्वल्पेन सैन्येन निहन्तुमाझौ । सुसंहितेनाथ ततस्तु भेदः

कार्यो रिपूणां नयशास्त्रविद्धः ॥४२६॥ इति श्रीविष्णुघर्मोत्तरे द्विनीयखण्डे मार्कण्डेयवश्रसंबादे भेदविधानं नामाष्ट्रपष्टितमोऽध्याय:॥

## दितीयखण्डे एकोनसप्ततितमोऽध्यायः।

पुष्कर उवाच--

सर्वेषामण्युपायानां दानं श्रेष्ठतमं मतम् ।
सुद्त्तेनैव भवति दानेनोभयलोकजित् ॥१३०॥
स नास्ति राम ! दानेन वशगो यो न जायते ।
दानवान गोषरं नैति तथा रामापदां किचत् ॥५३१॥
दानवानेव शक्नोति संहतानभेदितुं परान् ।
यद्यप्यलुक्धा गम्भीराः पुरुषाः सागरोपमाः ॥१३२॥
न गृह्यन्ति सथाप्येते जायन्ते पद्मपातिनः ।
बान्यत्रापि कृतं दानं करोत्यन्यांस्तया परैः ॥१३३॥
स्पायेभ्यः प्रयच्छन्ति दानं श्रेष्ठतमं नराः ।
दानं संवर्धनं श्रेष्ठं दानं श्रेष्ठतमं नराः ।
दानवानेव लोकेषु पुत्रवत्त्रीयते सद्म ॥१३४॥
न केवलं दानपरा जयन्ति

भूलोकमेकं पुरुषप्रवीर ! जयन्ति ते राम ! सुरेन्द्रलोकं

सुदुर्जयं यद्विषुधाधिवासम् ॥५३५॥ इति भीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयसंवादे दानविधिनमिकोन-

सप्तितमोऽध्यायः॥

#### द्वितीयखण्डे सप्ततितमोऽध्यायः।

#### पुब्कर खवाच---

न शक्या ये स्वयं कर्तु चोपायत्रितयेन तु। दर्गडेन तान वशीक्र्याहरडो हि वशकृत्परः ॥५३६॥ सम्यक्प्रग्रयनं तस्य सदा कार्ये महीचिताः। धर्मशास्त्रानुसारेगा सुसहायेन धीमता ॥४३७॥ तस्य सम्यक्प्रग्यनं त्रिदशानपि पीड्येत् । बानप्रस्थांश्च धर्मज्ञ! निर्देशानिष्परिप्रहान् ॥४३८॥ स्बदेशे परदेशे च धर्मशास्त्रविशारदः । समीच्य प्रगायेहण्डं सर्व दण्डे प्रतिष्ठितम्। ४३६॥ श्राश्रमी यदि वा वर्णी पूज्यो वाऽथ गुरुर्महान् । नादरङ्यो राम ! राज्ञा तु यः स्वधमें न तिष्ठति ॥४४०॥ श्रदण्ह्यान्दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्चेवाप्यदण्डयन्। राज्यपरिभ्रष्टो नरकं प्रतिपद्यते तस्माद्राज्ञा विनीतेन धर्मशास्त्रानुसारतः । दण्डप्रगायनं कार्ये लोकानुप्रहकाम्यया ॥५४२॥ यत्र श्यामो लोहिताचो द्राध्यरति निर्भयः। प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥५४३॥ बालुबृद्धातुरयतिद्विजातिविकलावलाः मात्स्यन्यायेन भच्येरन् यदि द्राडो न पालयेत्।।५४४॥ देवदैत्योरगनसः सिद्धभूतपतित्रगाः। चत्क्रामेयुः स्वमर्थादां यदि द्ग्हो न पालयेत् ॥४४**४॥ ब्रह्माभिशापेषु** सर्वप्रहरगोषु सर्वविक्रमकोपेषु व्यवसाये च तिष्ठति ॥५४६॥ पुज्यन्ते द्षिडनो देवा न पुज्यन्ते स्वद्षिडनः। न ब्राह्मगां न घातारं न पूषार्थमगाविष ॥४४७॥ बजनते मानवाः केचितप्रशान्ताः सर्वकर्मसु । स्त्रमधि च शकं च सूर्वाचन्द्रमसी तथा ॥४४८॥ विष्यां देवगयां श्वान्ये द्विडनः पूज्यनित हि।

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एताभिरस्ति ॥४४६॥
दण्डः सुप्तेषु जागिति दण्डं धर्मी विदुर्बुधाः।
राजदण्डभयादेव पापाः पापं न कुर्वते ॥४४०॥
यमदण्डभयादन्ये परस्परभयादिष ।
एवं सांसिद्धिके लोके सर्व दण्डे प्रतिष्ठितम् ॥४४१॥
श्रम्धे तमिस मक्कोयुर्येदि दण्डो न पालयेत् ।
तस्माह्म्यान्दमयति उह्रण्डान् दण्डयस्यिष ।
दमनाहण्डनाम्बेव तस्माहण्डं विदुर्बुवाः ॥४४२॥
दण्डस्य भीतैस्त्रिदशैः समस्तै-

भीगो धृतः शूलघरस्य यत्ने । चक्रुः कुमारं ध्वितनीपितं च वरं शिशूनां च भयाद् वलस्थम्॥४४३॥ इति श्रीविष्गुप्रमोत्तरे दितीयखण्डे मार्कण्डेयवत्रसंवादे पुष्करो-पारुयाने दण्डप्रशंसा नाम सप्ततितमोऽध्यायः।

### द्वितीयखण्डे एकसप्ततितमोऽध्यायः।

#### राम उवाच---

द्गडप्रण्यनार्थाय गजा सृष्टः स्वयंस्वा ।
देवसागानुपादाय सर्वभूतासिगुप्रये ॥४४४॥
तेजसा यद्यं कश्चित्रेव शकोति वीचितुम् ।
तदा सवित लोकेषु राजा भास्करवत्प्रभुः ॥४४४॥
यदस्य दर्शने लोकः प्रसादसुपगच्छति ।
नयनानम्दकारित्वाचदा भवित चन्द्रमाः ॥४४६॥
चारैर्यदायं व्याप्नोति सर्वलोकं यदच्छया ।
तदा भवित लोकेषु राजा देवः समीरगाः ॥४४७॥
यदाऽपराधिनां चैव विधक्ते निप्रहं नृपः ।
सदा भवित लोकेषु राजा वैवस्वतः सदा ॥४४८॥
यदा भवित नाहात्म्यात् कुद्धबुद्धान्तराननृपः ।
दानिष्णक्रमपि लोकेषु तद्गा भवित पावकः ॥४४६॥

करोति च यदा दानं धनानां सर्वतो नृपः।
विसर्गार्थे सुरश्रेष्ठ ! तदा भवति वित्तदः ॥५६०॥
यदा च धनधाराभिर्वर्षन् सावयते जगत् ।
तदा स वरुगः प्रोक्तो राजा नयविशारदैः ॥५६१॥
चमाबलेन मनसा धारयन्सकताः प्रजाः ।
श्रविशेषेगा धर्मज्ञ ! पार्थिवः पार्थिवो भवेत् ॥५६२॥
यदाधिपत्येन जनान्समप्रान्परिरच्चति ।
तदा भवति देवेन्द्रः सर्वभूतानुकन्पिता ॥५६३॥
चतसः शक्त्यस्तत्र वैद्याव्यः परिकीर्तिताः ॥५६४॥
कः समर्थः प्रजाः पातुं विना वैद्यावतेत्रसा ।
तिस्त्रस्तु शक्त्यस्तस्य वैद्याव्यः प्रथिवीपतेः ॥५६४॥
इति श्रीविद्याुत्रमौत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवस्रसंवादे रामवाक्याध्यायो
नामैकसप्ततितमोऽध्यायः।

#### द्वितीयखण्डे पञ्चचत्वारिंशदुत्तरशततमोऽध्यायः।

राम खवाच---

िकं नु कृत्यबमं राज्ञस्तन्ममाचच्व पृच्छतः। राज्यतन्त्रं कथं राज्ञा पालनीयं विपश्चिता ॥४६६॥ पुष्कर ख्वाच--

सप्ताङ्गस्य च राज्यस्य भावयुक्तेन भूभृता ।
पतावदेव कर्तव्यं राज्ञा तन्त्रं भृगृत्तम ! ॥४६७॥
साम दानं तथा दुर्ग कोशो दण्डस्तथैव च ।
गित्रं जनपद्श्वेव राज्यं सत्ताङ्गमुच्यते ॥४६८॥
सप्ताङ्गस्य च राज्यस्य विद्यकर्तृन्विवासयेत् ।
श्रिहतान्यातयेष्ट्राजा चित्रमेवाविचारयम् ॥४६६॥
सप्ताङ्गस्य च राज्यस्य वृद्धिः, कार्या सुमण्डले ।
मण्डलेषु च सर्वेषु कर्षग्रीया महीचिता ॥४७०॥

#### राम ख्वाच---

मण्डलानि समाचच्च विजिगीषोर्यथात्रिघि । यान्याश्रित्य नृपै: कार्य सन्धिविप्रहिचन्तनम् ॥५७१॥ पुष्कर उवाच—

> श्रात्ममण्डलमेवात्र प्रथमं मण्डलं भवेत । । समन्तात्तस्य विज्ञेया रिपवो मग्डलस्य तु ॥४७२॥ श्रिधिक्ठत्याभियोज्यं तु तत्रापि शृशु कल्पनम् । श्रभियोज्यः स्मृतः श्रन्नस्तत्रापि च प्रतीचिता ॥५७३॥ तत्परस्तु सुहुज्ज्ञेयो मित्रं मित्ररिपुस्तथा । एतत्पुरस्तात्कथितं पश्चाद्पि निवोध मे ॥५७४॥ पार्षिग्रंमाहस्ततः पश्चात्तवस्त्वाक्रन्द उच्यते श्वासारस्तु ततोऽप्यन्यस्त्वाकन्दासार उच्यते ।।४७५॥ किगीषो: शस्त्रयुक्तस्य वियुक्तस्य तथा द्विज निमहानुत्रहे शक्तो मध्यस्थः परिकीर्तितः ॥५७६॥ निमहानुमहे शक्तः सर्वेषामपि यो भवेत्। **उदासीनः** स कथितो बलवान्प्रथिबीपतिः ॥५७७॥ एतावदेव ते राम! प्रोक्तं द्वादशराजकम्। नात्रापि निश्चयः शक्यो वक्तुं मनुजपुङ्गव ! ॥५७८॥ नास्ति जात्या रिपुर्नाम मिन्नं नाम न विद्यते। सामर्थ्ययोगाज्ञायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥५७६॥ त्रिविधा रिपवः प्रोक्ताः कुल्यानन्तरकुत्रिमाः । पूर्वः पूर्वो गुरुस्तेषां दुश्चिकित्स्यतमो मतः ॥४८०॥ श्रनन्तरोऽपि यः शत्रुः सोऽपि मे कृत्रिमो मतः। पार्दियामाहो भवेद्राजा शत्रोर्मित्राभियोगिनः ॥४८१॥ पार्धिग्रशहमुपायैस्तु शमयेच तथा स्वकम् । मित्रेया शत्रोरुच्छेदं न शंसन्ति पुरातनाः ॥४८२॥ मित्रं हि शत्रुतामेति सामन्तत्वाद्नन्तरम्। शत्रुं जिगीषुरुच्छिन्द्यात्स्वयं स्नकोति चेदादि ॥४=३॥ प्रसापबृद्धी तेनास्य न मित्राज्ञायते भयम् । नान्यथा पृथिवीं जेतुं शक्त्या राम ! जिगीषुणा ॥४८४॥

प्रतापवृद्धिः कर्तव्या तस्माद्राज्ञा यथा तथा । यथास्य नोद्विजेल्लोके विश्वास्यश्च यथा भवेत् ॥४०४॥ जिगीपुर्धमैविजयी तथा लोकं वशं नयेत् । यः स्याद्धमैविजयी तस्मादुद्विजते जनः । प्राप्यापि वसुधां कृतस्नौ न चिरं श्रियमश्नुते ॥४०६॥ धर्मेणा यक्षो भवतीह वृद्धि-

र्धर्मेग् वृद्धिश्च तथापरत्र । धर्मेग् लब्धा वसुधा जितारि-

र्भुक्त्वा चिरं नाकमनुप्रयाति ॥४८॥ इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवस्त्रसंवादे रामं प्रति पुष्करो-पाख्याने राज्यमण्डलवर्णानं नाम पञ्च वत्वारिंशदुत्तरशततमोऽध्यायः॥

## द्वितीयखण्डे षद्चत्वारिंशदुत्तरशततमोऽध्यायः।

राम उवाच---

सामभेदी तथा प्रोक्ती दानद्रण्डी तथैव च।
दण्ड: सुदेशे कथितः परदेशे व्रवीहि मे ॥४८८॥
पुष्कर स्वाच--

हिविधः कथितो दण्डः परदेशे पुरातनैः ।
प्रकाशश्चाप्रकाशश्च तं निबोध हिजोत्तम ! ॥४८६॥
लुएठनं प्रामघातश्च सस्यघातस्तथैव च ।
चतुरङ्गेगा दण्डेन परेषां च तथा वधः ॥४६०॥
प्रकाशः कथितो दण्डः प्रत्यच्चं विह्नदीपनम् ।
श्चप्रकाशो विषं विह्नगूर्देश्च पुरुषेवधः ॥४६१॥
दूषगां यवसादीनामुद्दानां च दूषगाम् ।
रसिक्रयाश्च विविधाः सुभगा मेदनादिकम् ॥४६२॥
एवमादीनि कार्यागा परचक्रे महोस्तिता ।
स्वराष्ट्रे च हिजश्चेष्ठ ! दूषगां बिलनामपि ॥४६३॥
चत्वार एते कथिता वपायाः

प्रधानभूता भुवि पार्थिवानाम्।

छतः परं ते कथयामि राम!

शेषास्त्रयस्ते न मयेरिता ये ॥५६४॥ इति श्रीविष्गुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवज्रसंवादे दण्डप्रण्यन-वर्णनो नाम षट्चत्वारिशदुत्तरशततमोऽध्यायः॥

## द्वितीयखण्डे सप्तचत्वारिंशदुत्तरशततमोऽध्यायः ।

श्रिभमन्येत नृपतिरनेन मम विश्वहे । श्रमर्थायानुबन्धः स्यात्सिन्धना च तथा भवेत् ॥४६४॥ साम लज्जास्पदं चात्र दानं चात्र चयार्थकम् । भेदे दण्डेऽनुबन्धः स्यात्तदा पत्तं समाश्रयेत् ॥४६६॥ श्रवज्ञोपहतस्तत्र राज्ञा कार्यो रिपुर्भवेत् । उपेच्येव धर्मज्ञ! श्रेयसे तव सा स्मृता ॥४६७॥ उपेच्या यत्र तु श्रक्यमर्थ

द्मयञ्यवाया समता न तत्र। कार्य भवेद ब्राह्मग्राविषहेगा

लजास्पदेनाप्यथ सन्धिना वा ॥५**६८॥** 

इति श्रीविष्गुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवज्रसंवादे रामं प्रति पुष्करो-पारूयाने उपेचावर्णनो नाम सप्तचत्वारिशदुत्तरशततमोऽध्यायः ।

## द्वितीयखण्डेऽष्टचत्वारिंशदुत्तरशततमोऽध्यायः ।

उत्पातेरनृतैः कार्य परस्योद्वेजनं नृपैः । श्रातिशिविरस्यात्र वसितर्यस्य पित्त्रगाः ॥४६६॥ स्थूलस्य तस्य पुच्छस्थां कृत्वोल्कां विपुलां द्विज ! विस्रुज्येनं ततस्तीर मुल्कापातं प्रदर्शयेत् ॥६००॥ श्रानेनैवात्र सारेग्रा बुद्ध्या निश्चित्य यन्नतः । उत्पातानि तथान्यानि दर्शनीयानि पार्थिवैः ॥६०१॥ उद्देजनं तथा कुर्यात् कुर्विविधिद्विषाम् । सांवत्सरा श्रहार्यस्य नासं ह्युः परस्य च ॥६०२॥ जिगीषुः पृथिवीराज्ये तेन चोहेजयेत्परान । देवतानां प्रसादानि कीर्तनीयानि तस्य तु ॥६०३॥ स स्वप्रतामांश्च तथा जिगीषुः परिकीर्तयेत् । दुःस्वप्रतामांश्च तथा जिगीषुः परिकीर्तयेत् । दुःस्वप्रतामं च तथा परेषामिति निश्चयः ॥६०४॥ श्चागतं नो मित्रवतं प्रहरध्वमभीतवत् । एवं ह्ययाह्रयो प्राप्ते मया भगाः परे इति ॥६०४॥ चवेडाः किल्किलाशब्दं मम शत्रुईतस्तथा । देवाज्ञाबृंहितो राजा सन्नद्धः समरं प्रति ॥६०६॥ एवंप्रकारा दिजवर्थ ! मायाः

कार्या नरेन्द्रैररिषु प्रहृष्टेः ।

मायाहतः शत्रुख प्रसह्य

शक्यः सुखं इन्तुमदीनसत्त्वः ॥६०७॥

इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवज्रसंवादे रामं प्रति पुष्करोपाख्याने उपाधिवर्णनं नामाऽष्टचत्वारिशदुत्तरशतक्रमोऽध्यायः।

## द्वितीयखण्डे एकोनपञ्चाशदुत्तरशततमोऽध्यायः।

पुष्कर उवाच —

चतुरङ्गं बलं राजा मायाजालेन दर्शयेत् । सहायार्थमनुप्राप्तान्दर्शयेतित्रदिवीकसः ॥६०८॥ रक्तवृष्टिश्च संदृश्यी परेषां शिविरं प्रति । छित्रानि रिपुशीर्षािण प्रासादामेषु दर्शयेत् ॥६०६॥ श्राधिरसतासन्धिमहीनस<del>र</del>व !

कार्य भवेष्ट्राम ! महेन्द्रजासम् । वच्यामि तशोपनिषत्सु तुभ्यं

योगानि चान्यानि जयावहानि ॥६१०॥ इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे मार्कष्डेयवज्रसंत्राहे इन्द्रजालक्योनो नामैकोन-पञ्चाशदुत्तरशतसमोऽध्यायः ।

# द्वितीयखण्डे पञ्चाशदुत्तरशततमोऽध्यायः ।

सन्धिश्च विप्रहश्चेव हैगुएयं कथितं बुधैः । यदाश्रित्य तथैवान्यैः षाड्गुएयं परिकीर्तितम् ॥६११॥ सन्धिश्च विप्रहर्श्चेव यानमासनमेव च द्वैधीभावं संश्रयं च षाड्गुएयं परिकीर्तितम्।।६१२॥ पगाबन्धः स्मृतः सन्धिरपकारस्तु विमहः। जिगीषोः शत्रविषये यानं यात्रा विधीयते ।।६१३।। विप्रहेऽपि स्वके देशे स्थितिरासनमुच्यते । बलाधेंन प्रमार्ग तु हैनीभावं तद्च्यते ॥६१४॥ उदासीने मध्यमे वा संभ्रयात्संश्रयः स्मृतः । समेन सन्धिरन्वेष्यो हीनेन च बलीयसः ॥६१४॥ **हीनेन विप्रह: कार्य: स्वयं राज्ञा बलीयसा**। तत्रापि तस्य पार्दिग्रस्तु बलीयात्र समाश्रयेत् ॥६१६॥ द्यासीनः कर्मविच्छेदं शक्तः कर्तुं रिपुर्यदा । श्रशुद्धपार्षिगार्बेलवान्द्वैधीभावं समाश्रयेत् ॥६१५॥ बिल्ना निगृहीतस्तु यो मन्येशेन पार्थिवः । संश्रयस्तेन कर्तव्यो गुगानामधमो गुगाः ॥६१८॥ बहत्त्वववयायासं तेषां यानं प्रकीर्तितम् । बहुलाभकरम्भः स्यात्तदा राम ! समाश्रयेत् ॥६१६॥ सर्वेशक्तिविहीनस्तु तदा क्रुर्यात् संश्रयम् ॥६२०॥ एवं च बुद्ध्वा नृपतिर्गुगानां

काले च देशे च तथा विभागे । समाश्रयेद् भागेववंशमुख्यं

वैतावदुक्तं नृपतेस्तु कार्यम् ॥६२१॥ इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवज्रसंवादे रामं प्रति पुरकरोपारच्याने वाष्ट्गुण्यवर्यानो नाम पद्माशदुत्तरशततमोऽज्यायः।

## द्वितीयखण्डे एकपञ्चाशदुसरशततमोऽध्यायः ।

श्राजसं कर्म मे ब्रूहि राज्ञां राजीवलोचन ! यच कार्ये नरेन्द्रायां तथा च प्रतिवत्सरम् ॥६२२॥ पुन्कर स्वाच--

> द्विमुहूर्तावशेषायां रात्रौ निद्रां त्यजेननृपः । वेग्रुवीग्रामृदङ्गानां पटहानां च नि:स्वनै: ॥६२३॥ विन्दिनां नि:स्वनैश्चेव तथा मङ्गलवादिनाम् । ततः पश्येन्महीपालो गृहांश्च पुरुषान्निशि ॥६२४॥ विज्ञायन्ते न ये लोका तदीया इति केनचित् । त्रायज्ययस्य श्रवगां ततः कार्ये यथाविधि ॥६२४॥ वेगोत्सर्गं ततः कृत्वा राजा स्नानगृहं त्रजेत्। द् ताभ्यक्षः प्रदोषे तु कल्पमुत्सादितस्ततः ॥६२६॥ स्नानं कुर्यात्ततः पश्चादन्तधावनपूर्वकम् सौषधैर्मन्त्रपुतैस्तु पानीयैर्विविधैः शुभैः ॥६२७॥ सन्ध्यामुपास्य प्रयतः कृतजप्यः समाहितः । त्रान्यागारं प्रविश्याथ वह्नीन् पश्येत्पुरोधसा ॥६२८॥ हुतान् सम्यक् ततः कुर्याद्वासुदेवस्य चार्चनम्। दुःस्वप्रशमनं कर्म तत्र कुर्यात्पुरोहितः ॥६२८॥ स्त्रयं चौपसदे बह्बी पवित्रां जुहुयाननृपः । तर्पयेदुदकैदें वान् पितृनथ यथाविधि ॥६३०॥ दद्याद् द्विजातये घेनुं सवत्सां च सकाष्ट्रानाम्। शक्त्या धनैः पूजियस्वा दत्ताशीः सततं द्विजैः ॥६३१॥ श्रनुतिप्तस्ततः स्नग्बी सुवासाश्चाप्यलङ्कृतः । दर्पेगो च मुखं पश्येत्ससुवर्गो च सर्पिष ॥६३२॥ श्राज्यं प्रसम्नं सुरिम यदि स्थाद्विजयो भवेत्। दीयमाने च दुर्गन्धे पतिते च भयं भवेत् ॥६३३॥ विकृतं चेन्मुखं परयेद्राजा मृत्युमवाप्र्यात् । सुत्रमे च यदा परयेत्तदा तस्य शुभं भवेत् ॥६३४॥ ततस्तु शृगुयाद्राजा सांवत्सरमुखोद्गतम् ।

दिवसे तिथिनचन्ने सर्वाग्रुभविनाशनम् ॥६३४॥ भिषजां च वचः क्रुयत्तितस्त्वारोग्यवर्धनम् । मङ्गलालम्भनं छत्वा ततः पश्येद् गुरून्नृपः ॥६३६॥ कृत्वाशीर्गरभः पश्चाद्वाजा गच्छेत्समन्ततः । तत्रस्थान्त्राह्मग्रान्पश्येदमात्यानमन्त्रिग्रास्तथा ॥६३७॥ प्रकृतीरच महाभाग ! प्रतीहारनिबोधनः । तश्रेतिहासश्रवगां क्रुयोत्किञ्चिदतन्द्रितः ॥६३८॥ ततः कार्यार्थिनां कुर्याद् यथाधीः कार्यनिर्णायम् । व्यवद्वारांस्ततः पश्येत्समो भूत्वारिमित्रयोः । त्यक्रवा सभा ततः कुर्यानमन्त्रं तु सह मन्त्रिभिः ॥६३६॥ वत्रास्य कश्चित्तं मन्त्रं श्रूष्णयात्र कथञ्चन। एकेन सह तं कुर्यात्र कुर्याद् बहुभि: सह ॥६४०॥ नच मुर्खेने चानामैस्तथा नाधार्मिकैर्नृपः मन्त्रं स्वधिष्ठितं कुर्योद् येन राष्ट्रं न धावति ॥६४९॥ राज्ञां विनाशमूलस्त कथितो मन्त्रविश्रमः । नाशहेत्रभवेन्मन्त्रः कुत्रयुक्तस्त्वमन्त्रवत् ॥६४२॥ मन्त्रे सुनिश्चिते सिद्धिः कश्विता पृथिवीचिताम्। क्रियमांगानि कर्माया यस्य वेत्ति न कश्चन ॥६४३॥ कृतान्येव विज्ञानाति स राजा पृथिवीपतिः। पृथक् च मन्त्रिभर्मन्त्रं कृतं वै संहितैः पुनः ॥६४४॥ विचार्यमात्मनः साधु पश्चात्तत्र समाश्रयेत् । प्रज्ञाभिमानी नृपतिर्ने मन्त्रियचने चिप्रं विनाशमायाति तद्धागमिव काजलम् । श्राकारगृहनैः राज्ञो मन्त्ररचा परा मता ॥६४६॥ चाकारैरिङ्गितैः प्राज्ञा मन्त्रं जानन्ति परिडताः । सावत्सरागां वैद्यानां मन्त्रिगां वचने रतः ॥६४७॥ राजा विभृतिमाप्नोति चिरं यशसि तिष्ठति त एनं मृगयासकं घारयनित विपश्चितः । ६४८॥ स्त्रीषु माने तथाचेषु वृथा ज्यायांश्च भागेव! करप्रयायने सक्तं हिंसायां च नराधिपम् ॥६४६॥ सथा परोक्तनिन्दायां बलबद्धिप्रहेऽपि च । श्रन्येषु चाप्यनर्थेषु प्रसक्तं वारयन्ति तम् ॥६४०॥ मन्त्रं कृत्वा तत: कुर्याद् व्यायामं पृथिवीपित:। रथे नागे तथैवारवे खड्गे धनुषि चाऽप्यथ ॥६५१॥ श्रन्येषु चैव शस्त्रेषु नियुद्धेषु ततः परम् । पद्भ्यामुद्वर्तितः स्नातः पश्येद्विष्गुं सुपूजितम् ॥१५२॥ हुतं च पावकं पश्येद्धिप्रान्पश्येत् सुपूजितान्। स्वामिनो द्विगाभिश्च पूजितान् भृगुनन्द्न !॥६४३॥ ततोऽनुलिप्तः सुरभिः स्मवी रुचिरभृषयाः । सवासा भोजनं कुर्याद् गीतं च शृह्यायात्तदा ॥६४४॥ त्राप्तं परीचितं वहाँ मृगपचीङ्गितैस्तथा । पूर्व परीत्तितं चान्यैर्जागुल्या चाभिमन्त्रितम् ॥६४५॥ विषन्नांश्च मग्रीन् राजा धारयश्रीषधींस्तथा । भुक्त्वा गृहीतताम्बुलः परिकम्य विशेषत: ॥६५६॥ शयने वामपार्श्वेन ततः शास्त्राचा चिन्तयेतु। कोष्ठागारायुधागारान् प्रति चाप्र्यं च बाह्नम् ॥६५०॥ योधांश्च दृष्ट्रा चान्वास्या ततः सन्ध्या च पश्चिमा। कार्याया चिन्तयित्वा च प्रेषयित्वा ततश्चरान् । अन्तःपुरचरो भूत्वा लघु भुक्त्वा तथा हितम् ॥६५८॥ सवेगावीगा। पटहरवने न

सेवेत निष्टां कृतपूर्वरत्ताम् । एतद् यशस्यं हि नराधिपामा-

माजिसकं ते कथितं विधानम् ॥६५६॥ इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवज्ञसंवादे रामं प्रति पुष्करोपारूयाने धाजिसको नामैकपञ्चाशदुत्तरशततमोऽध्याय: ।

### द्वितीयखण्डे त्रिषष्ट्युत्तरशततमोऽध्यायः।

राम खवाच---

भगवन् ! सर्वधर्मेज्ञ ! सर्वशास्त्रविदां वर ! यात्राकालविधानं मे कथयस्व महीचिताम् ॥६६०॥

पुरकर स्वाच-

यदा मन्येत नृपतिराक्रन्देन बलीयसा । पार्बिण्याहोऽभिभूतो मे तदा यात्रां प्रयोत्तयेत् । ६६१॥ पुष्टा मेऽच भृता भृत्या प्रभूतं च वर्लं मम । मुलरचासमर्थोऽस्मि तदा यात्रां प्रयोजयेत् । ६६२॥ पार्षिग्रपादाधिकं सैन्यं मूले निम्निप्य वा ब्रजेत्। चैत्रं वा मार्गशीर्षं वा यात्रां यायात्रराधिपः ॥६६३॥ शत्रोर्वा व्यसने यायात्कात्व एष सुदुर्त्वभः। विव्यान्तरिच्चितिजैद्यत्पातैः पीडितं भ्रशम् ॥६६४॥ स्वबलव्यसनोपेतं तथा दुर्भिज्ञपीडितम् सम्भूतान्तरकोपं च चित्रं यायाद्रिं नृपः ॥६६५॥ क यासि तिष्ठ मा गच्छ कि तत्र गमनस्य च। अन्ये शब्दाश्च ये दृष्टास्ते विवित्तकरा अपि ॥६६६॥ श्रथेष्ट्रानि प्रवच्चामि मङ्गल्यानि तथानघ ! श्रास्तिक्यं अर्धानत्वं तथा पूज्याक्षिपूजनम् । शस्तान्येतानि धर्मञ्ज ! यच स्यानमनसः प्रियम् ॥६६७॥ मनसस्तुष्टिरेव।त्र परमं जयलच्चाम् सर्वेतिङ्गानि मनस्तुष्टिरथैकतः ॥६६८॥ यानोत्सकत्वं प्रहर्षः मनसः

सुस्वप्रताभो मनसः प्रसादः।

मक्क्यलिव्धश्रवगां च राम!

श्चेयानि नित्यं विजयावहानि ॥६६८॥ इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवस्त्रसंवादे यात्राशकुनवर्णानं नाम त्रिष्ड्युत्तरशततमोऽध्यायः ।

#### दितीयखण्डे सप्तसप्तत्युत्तरशततमोऽध्यायः।

राम उवाच — सांमामिकमहं त्वत्त: श्रोतुर्गमच्छामि भूभुज:। सर्वे वेत्सि महाभाग ! त्वं देव ! परमेष्ठिवत् ॥६७०॥ पुष्कर स्वाच-द्वितीयेऽहनि संप्रामी भविष्यति यदा तदा । गजाश्वान् स्नापयेद्राजा सर्वीषधि मसै: शुभै: ॥६७१॥ गन्धमाल्ये र लंकुर्यात्पूजयेश्व यथाविधि नुसिंहं पुजयेदिष्णुं राजलिङ्गान्यशेषतः ॥६७२॥ छत्रं ध्वजं पताकाश्च धर्माश्चेव महासूज ! श्रायधानि च सर्वािश तथा पूज्यानि भू भुजा ॥६७३॥ तेषां सम्पूजनं कृत्वा रात्रौ प्रमथपूजनम् । कृत्वा तु प्रार्थयेष्ठाजा विजयायेतरो यथा ॥६७४॥ प्रमथांश्च सहामार्थे धरणी च महाभुज ! भिषकपुरोहितामात्यमन्त्रिमध्ये तथा स्वपेत् ॥६७४॥ संहतो ब्रह्मचारी च नृसिंहं संस्मरन्हरिय । रात्री दृष्टे शुभै स्वप्ने समरारम्भमाचरेत् ॥६७६॥ रात्रिशेषे समुत्थाय स्नातः सर्वीषधिजलै: । पूजिब्दिवा नृसिंहं तु वाहनाट्यमशेषतः ॥६७७॥ प्रशेषसा हतं परयेज्ञवितं जातवेदसम्। पुरोधा: पूर्ववत्तत्र मन्त्रांस्तु जुहुयात्ततः ॥६७=॥ दिस्ताभि: शुचिर्विप्रान्पूज्ञयेत पृथिकीपति: । ततोऽमुलिम्पेद् गात्राणि गन्धद्वारेति पार्श्विक ॥६७६॥ शुभै: चन्द्रनागुरुकप्रकान्ताकालीयकैः मृति करे समासभ्य रोचनां च तथा शुभाम् ॥६८०॥ श्रायुष्यं वर्षसं चैव मन्त्रेगानेन मन्त्रितम्। श्रलक्रुरगामाबध्याच्छितं धातुरिति सञ्जम् ॥७८१॥ या स्रोषथय इत्येवं धारयेदोषधीः शुभाः नवो नवेति वस्त्रं च कार्पासं बिमृयाच्छ्रभम् ॥६=२॥ ऐन्ह्याप्रेति ततश्चर्म धन्वनागेति वै धनुः । ततो राज्ञः समादचात्सशरं त्वभिमन्त्रितम् ॥६८३॥ कुञ्जरं वा रथं चश्वमारहेद्भिमन्त्रितम् ।

त्रारुहा शिविराह्मना निष्कम्य समये शुमे ।।६८४॥ देशे त्वदृश्यः शत्रूगां कुर्यात्प्रकृतिकरूपनाम् । संद्रतान् योधयेदल्पान् कामं विस्तारयेद् बहुन् ॥६८५॥ सूची गुरूमनीकं स्यादल्पानां बहुभिः सह । व्युद्दाः प्राययङ्गरूपारच द्रव्यरूपारच कल्पिताः ॥४८६॥ मकरव्यूहरचक्रं श्येनस्तथैव च । गारुडो ब्राधेचन्द्रश्च चन्द्रश्च शकटव्यृह एव च ॥६८७॥ सर्वतोभद्रः सूचीव्यृहस्तथैव च । व्यूहर्च पदारच मराडलव्यूहः प्राधान्वेन प्रकीर्तिताः ॥६८८॥ न्युहानामथ सर्वेषां पञ्चधा सैन्यकरपना ह्रो पत्तो बन्धपत्तो द्वावौरस्यः पद्धमो भवेत् ॥६८६॥ श्चनेन यदि का द्वाभ्यां भागाभ्यां युद्धमाचरेत्। भागत्रयं स्थावयेत्त तेषां रत्तार्थमेव च ॥६६०॥ न ड्यूहे कल्पना कार्या राह्नो भवति कर्हिचित्। पत्रच्छेदे फलच्छेदे वृत्तच्छेदावकरूपने ।।६६१॥ पुनः प्ररोहमाय।ति मूलक्छेदे विनश्यति । स्वयं राज्ञा न योद्धव्यमिष सर्वास्त्रशालिना ॥६६२॥ नित्यं लोके हि दृश्यन्ते शक्तेभ्यः शक्तिमत्तराः । सैन्यस्य परचात्तिष्ठेतु कोशमांत्रे महीपतिः ॥६६३॥ भग्नसन्धारगां तत्र योधानां परिकीर्तितम् । प्रधानभूको सैन्यस्य नावस्थानं विधीयते ॥६६४॥ न भग्नान्पीडयेच्छत्रनेकायनगता हि मर्गो निश्चिताः सर्वे हन्युः शत्र्रंश्चमूरपि ॥६८५॥ न संहतार्तविरलान्योषान् न्यूहे प्रकल्पयेत् । श्रावुधानां च सम्मर्दो यथा न स्यात्परस्परम् ॥६६६॥ तथा तु कल्पना कार्या योधानां भृगुनन्दन ! परानीकं संहतैरेव सेद्येत् ॥६६७॥ मेत्तकामः भेद्रश्वापरेशापि कर्तव्या संहता स्वेच्छया करूपयेद् व्युहं ज्ञात्या वा रिपुकरूपतम् ॥६८=॥ ब्यूदे भेदाबई कुर्याद्विपुष्यूहस्य पार्थिवः

गजस्य देया रक्षार्थ चत्वारस्तु तथा द्वित्र ! ॥६६८॥ रथस्य चाश्वाश्चत्वारोऽश्वस्य तस्य च वर्मिगाः। वर्मिभिश्च समास्तत्र धन्विन: परिकीर्तिताः 🕊 ७००॥ पुरस्तावर्मियाो देया देयास्तदनु धन्निनः । धन्विनामनु चाश्वीयं रथांस्तदनु **बोज**येत् ॥७०१॥ रथानां कुञ्जराश्चामु दातव्याः पृथिवीचिता । पदातिकुञ्जराश्वानां वर्म कार्ये प्रयत्नतः ॥७०२॥ श्रवर्मियत्वा यो बाहुं चात्मानं वर्मयेश्वरः। स राम नरकं याति स्वकृतेनापि कर्मगा।।७०३॥ शूराः प्रमुखतो देया न देया भीरवः कचित्। शूरान्वा मुखतो दत्त्वा स्कन्दमात्रप्रदर्शनम् ॥७०४॥ कर्त्तब्यं भीरुसंघेन शत्र्विद्रावकारकम् दारयन्ति पुरस्तात् विद्वता भीरव: पुर: ॥७००॥ प्रांशवः शुक्तनासाश्च ये च जिह्नेच्या नराः । संहतभ्रूयुगाश्चैव कोधनाः कलहप्रियाः । नित्यं हृष्टारच ह्रस्वारच शूरा ज्ञेयारच कामिनः ॥७०६॥ दािच्यात्याश्च विज्ञेयाः छुशलाः खङ्गवर्मियाः। बङ्कता धन्त्रिनो होयाः पार्वतीयास्तथैव च ॥७०७॥ पाषायायुद्धकुशलास्तथा पर्वतवासिनः पाञ्चालाः शूरसेनाश्च रथेषु कुशला नराः ॥७०८॥ काम्बोजा ये च गान्धाराः कुशलास्ते हयेषु च । प्रायशस्त्र तथा म्लेच्छा विज्ञेयाः पाशयोधिनः ५७०६॥ श्रद्भा वङ्गा कलिङ्गारच होया मातङ्गयोधिनः। श्राहतानां हतानां च रगापनयनिकया ॥७१०॥ पत्तियोधगजानाष्ट्र तोयदानादि । स्त्र यत् । त्र्यायुघानयनञ्जेव पत्तिकर्म विश्रीयते ॥७११॥ रिपूर्यां मेदकामानां स्वसैन्यस्य च रच्याम्। मेवनं संहतानां च चर्मिणां कर्म कीर्तितम् ॥७१२॥ विमुखीकरयां युद्धे धन्विनां व तथोच्यते । चिमिभः कियते शूरैभिन्नानामपि संहतिः ॥७१३॥

शुरापसरग्यं यात्रत्साश्वीयस्य तथोच्यते । त्रासने रिपुसैल्यामां रथकर्म सभोच्यते ॥७१४॥ प्राकारगोसुखाट्टाबद्धमभङ्गारच भागेव गजानां कर्म निर्दिष्टं यद्शहां तथा परै: ॥ १४॥ परिभूषियमा जेवा स्थायस्य तथा शर्मा इमा च नागानां युद्धभूमिकदाहता ॥७१६॥ विरचितन्यूहः कृतपृष्ठदिवाकरः तथानुलोमशुको वा दिक्पासबुधमास्ताः ॥७१७॥ योघानुत्तेजयेत्सर्वान्नामगोत्रापदानतः भोगप्राप्तिश्च विषये स्वर्गप्राप्तिर्मृतस्य च ॥७१८॥ धन्यानि तु निभित्तानि वदन्ति विजयं द्विज ! स्पन्दनं शुभगात्राणां शुभस्वप्रनिदर्शनम् ॥७१६॥ निमित्तं च गजाश्वस्य सर्वतो दृश्यते शुभग्। शकुना मङ्गलाश्चेव दश्यन्ते हि मनोऽनुगाः ॥७२०॥ विपरीतसरीसर्पान्मृत्युः स्पृशति नान्यथा । भवन्तोऽपि कुले जाताः सर्वशस्त्रास्त्रवारगाः॥७२१॥ गान्धवें च परा नित्यं नित्यं सन्मार्गमाश्रिताः। अनाहार्थाः परैनिंत्यं कथं न स्थाज्जयो मम ॥७२२॥ राजश्रीभेवतामेव भवद्भिः केवलं द्धे च्यमरेऽधिके शुराच्छन्नं चर्माभमेव च ॥७२३॥ जिस्वारीनभोगसम्ब्राप्तिमृतस्य च परा गति:। निष्कृतिः स्वामिपिरङस्य नास्ति युद्धसमा गति: ॥७२४॥ शूरायां यद्विनिर्यात रक्तमाबाधतः कचित् । तेनैव सह पाप्मानं सर्वे त्यजति धार्मिक !।।७२४।। तथा बाधचिकिस्मायां वेदनासहिते तथा। ततो नास्त्यधिकं लोके किञ्जित्परमदाइग्राम् ॥७२६॥ मृतस्य माप्रिसंस्कारो नाशोचं नोदककिया । कर्तुमिष्क्रम्ति यस्येह संप्रामाद्विकं नु किम् ॥७२७॥ तपस्विनो दानपर्रा यज्वानो बहुद्विगाः। शूराणां गतिमिच्छन्ति दृष्ट्वा भोगाननुत्तमान् ॥७२८॥

वराप्सरः महस्राधाः शूरमायोधने (इतम् । श्रभिद्ववन्ति कामार्ता मम भर्ता भविष्यति ॥७२६॥ स्वामी सुकृतमाद्ते भग्नानां त्रिनिवर्तताम ब्रह्महत्याफलं तेषां तथा श्रोक्तं पदे पदे ॥७३०॥ यः सहायान परित्यज्य स्वस्तिमान् गन्तुमिष्छति। श्रस्वस्ति तस्य क्ववेन्ति देवाः शक्रपुरोगमाः ॥७३१॥ श्रथमेधफलं श्रीकं भग्नानामनिवर्तताम पदे पदे महाभाग ! सम्मुखानां महात्मनाम् ॥७३२॥ देवस्त्रियस्तथा लच्मीः पाप्मानमयशस्तथा । प्रतीचन्ते महाभाग ! संप्रामे समुपस्थिते ॥७३३॥ पराक्तमुखा मया प्राह्या जीवन्तोऽप्यभवा मृताः। इत्येवमयशस्तस्य पाप्मना सह तिष्ठति ॥७३४॥ लच्मीः सन्तिष्ठते तस्य जीवतः कृतकर्मणः । मृतस्य चापि तिष्ठन्ति विमानस्थाः सुरस्त्रियः। पवमुद्घोषगां कृत्वा धर्मगोच्छेज्जयं रगो ॥७३४॥ श्रधमीवजयो राज्ञा नृप! लोके भयावहः । श्रधमेवि जयादर्थैर्य च्छिद्र सुपधीयते 119इ६॥ छिद्रादेव परं छिद्रं तस्य स्यामात्र संशयः । न कर्या न तथा दिग्धः शरः स्याद्धर्मयोधिनाम् ॥७३७॥ नास्थिशल्यः शरः कार्यो दादशल्यश्च भागेव! समः समेन योद्धन्यो नापचारो रखे हिज ! ॥७३८॥ सम्बद्धेन च सम्बद्धः साथधाश्वगतेन तु । रथी च रथिना राम! पदातिश्च पदातिना ॥७३६॥ कुञ्जरस्थो गजस्थेन योद्धव्यो भृगुनन्दन ! विमुखो भग्नशस्त्रश्च स्त्रीबालपरिरन्निता ॥७४०॥ व्यायुघो भग्नगात्रश्च तथैव शेरगागतः परेगा युष्यमानश्च युद्धप्रेच्चक एव च ॥७४१॥ बार्तस्तोयप्रदाता च दण्डपाग्रिस्तथैव च । पते रखे न हन्तव्याः चत्रधर्ममभीप्सता ॥७४२॥ दुर्दिने नच युद्धानि कर्तव्यानि महाबता !

प्रवृत्ते समरे राम! परेषां नामकारयात् ॥७४३॥ बाहु प्रगृह्य विक्रोशेद्धप्रा भग्नाः परे त्विति । प्राप्तं मित्रवतं भूरि नायकोऽत्र निपातितः ॥७४४॥ सेनामीर्निहतश्चायं सर्वा सेनापि विद्वता । एवं चित्रासनं कुर्यात् परेषां भृगुनन्दन ! ॥७४४॥ विद्वतानां द्व योधानां सुविवातो विधीयते धनुर्वेद्विधानेन कल्पना च तथा भवेत ॥७४६॥ पापारच देया धर्मज्ञ ! तथैव परमोहनाः । पताकाम्युच्छयः कार्यः स्ववले च तथा शुभः ॥७४७॥ संस्कारश्चेव कर्तव्यो वादित्राग्रां भयावहः । एतस्य वर्षे बद्धयामि तबोपनिषदि हिम ! ॥७४८॥ सम्प्राप्य विजयं युद्धे कार्य दैवतपूननम् ः पूजयेद् ब्राह्मणांश्चात्र गुरूनपि च पृनयेत् ॥७४६॥ रक्रानि राजगामीनि चर्म वाहनमायुधम् सर्वमन्यद्भवेत्तस्य यद्येनैव रग्रे हतम् ॥७५०॥ कुलस्त्रियस्तु विज्ञेयास्तथा राम ! न कस्यचित्। स्वदेशे परदेशे वा साध्वी यन्नान्न द्षयेत् ॥७५१॥ श्रन्यथा संकरो घोरो भवतीह चयावहः। देशे देशे य श्राचारः पारम्पर्यक्रमागत: ॥७५२॥ स एव परिपाल्यः स्यात्प्राप्य देशं महीचिता । नृणां प्रदर्शयेद्राजा समरेऽपि हते रिपौ ॥७४३॥ न मे प्रियं कृतं तेन येनायं समरे हतः। किन्तु पूजां करोम्यस्य स्वच्छन्दमविज्ञानतः॥७५४॥ हतोऽयं मद्धितार्थीय प्रियं यद्यपि नो मम । श्रपुत्राश्च स्त्रियर्चैव नृपतिः परिपालयेत् ॥७५४॥ ततस्तु स्वपुरं प्राप्य नृपतिः प्रविशेद् गृहम् । यान्राविधानविहितं भूयो दैवतपूत्रनम् ॥७५६॥ पितृगाां पूजनं चैव तथा कुर्याद्विशेषवित् । संविभागं परावाप्तेः कुर्याङ्गस्यजनस्य तु ॥७५७॥ इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्फण्डेयवजसंबादे रामं प्रति पुष्करो-पाक्याने शत्रुव्रत्यभिगमनो नाम सप्तस्रप्तत्युत्तरशततमोऽध्यायः ।

## ਜੀਵਨ

[ ਡਾਃ ਮੋਹਨਸਿੰਘ, ਓਰੀਐਂ'ਟਲ ਕਾਲਿਜ, ਲਾਹੌਰ ] ( ਪਿੱਛੇ ਡੋਂ ਅੱਗੇ )

ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰਾ।

ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਦਮ ਦਮ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ–ਗੁਰੂ ਰਖਵਾਰੇ ਹਨ। ਜ਼ੀਵਨ ਪਰਾਚੀਨਤਾ, ਪੁਰਾਣਾ–ਪਨ ਤੇ ਨਾਮ ਨਵਾਂਪਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਜਵਾਨੀ ਹੈ! ਜੀਵਨ ਅਨਿਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਤਤਾ।

ਮੇਰੋ ਗੁਰੂ ਰਖਵਾਰੋ ਮੀਤ।

ਦੁਣ ਚਉਣੀ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਨੀਤਾ ਨੀਤ।

ਲੌਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਊਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ <sup>Imperative</sup> ਹੈ, ਵਾਹਿਦਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਹੈ–

ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਈ।

ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਲਬੱਤਾ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੰਗ ਕਾਲ ਦੇਸ਼,ਛੋਟੇ, ਉਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਖ਼ਤਲਿਫ਼ ਹਨ। ਤੇ ਫੇਰ ਫਲ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਕੋਈ ਲਡੂ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਨ ਕੰਨ ਨਾਮ ਨਮੂਸ਼ ਮਾਲ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ ਫਲ ਹਨ:-ਸ਼ਾਨਤੀ ਤੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤਰਨਾ।

ਸਾਧੂ ਸੰ ਗਿ ਭਇਆ ਮਨਿ ਉਦਮੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੂ ਜਸੁ ਗਾਈ।

- (**9**) ਮਿਟਿ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਸਿਮਰਿ ਅਨੰਤਾ।
- (੨) ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਆ ਭਾਈ।
- (੩) ਸਖ ਪਾਇਆ।
- (੪) ਸਹਜ਼ ਧੁਨਿ ਉਪਜੀ।
- (ਪ) ਰੋਗਾ ਘਾਣਿ ਮਿਟਾਈ।

ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਘਾਣਿ, ਘਾਣਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੁਠੌਹਰ ਵਿਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਆਮ ਮਿਲਦੇ ਜੇ। ਰੱਬ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਲਈ ਭਟਕੋ, ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਕਦੇ ਨ ਕਦੇ ਤਰਸਾ ਤੜਪਾ ਕੇ ਪਰ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਜਾਇਗੀ। ਐਹੋ ਨੁਕਸ ਹੈ, tragedy ਏ, ਵਖ਼ਤ ਏ, ਮੁਸੀਬਤ ਏ, ਘਾਟਾ ਤੋਟਾ ਏ। ਰੋ ਪ੍ਰਿਟ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ। ਮਾਇਆ ਪਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੌ ਵਰਹੇ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਟਣ ਪਿਟਾਣ ਦਾ, ਧੰਧੇ ਰੌਲੇ ਦਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ, ਹਾਸੇ ਅਬਰੂਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ।

ਤਾਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਵਨ ਤਾਪ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਫਲ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੋ:-

> ਸਤਿਗੁਰਿ ਤਾਪੁ ਗਵਾਇਆ, ਭਾਈ, ਠਾਂਢਿ ਪਈ ਸੰਸਾਰਿ । ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਈਐ ਭਾਈ ਮਨੂ ਤਨੂ ਸੀਤਲੂ ਹੋਇ ।

ਕਿਉ' ਭਾਈ ਰਾਮ ਜਨੋਂ, ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜੀ ਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੜੀ ਦ ਹੋ, ਮਾਨਸਕ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਅੱਗ ਵਿਚ, ਤਾਂ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ-ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਜਪੋ।

ਗੁਰਿ ਪੂਰੇ ਤਾਪੁ ਗਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ।

ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਵੁੰਦਤਾ, ਊਚ ਨੀਚ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਗੁਣ ਅਉਗੁਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਚੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਪ੍ਰਭ ਦੀਏ ਸਵਾਰੇ ਹਮਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗੁਣੁ ਨ ਬਿਚਾਰਿਆ। ਜੀਵਨ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਿਗ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜੀਵਨ ਹਉ ਮੈਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਹੈ।

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਆਪਿ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ। ਤ੍ਰੇ ਗੁਣ ਆਪੁ ਸਿਰਜਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ। ਵਿਚਿ ਹੳ ਮੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਇਆ।

ਜੀਵਨ ਦਿਵਾਨਾਪਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਮਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ । ਕਿਉਂ, ਬਿਨ ਨਾਵੈਂ ਹਾਂ ।

ਬਿਨੁ ਨਾਵੇਂ ਜਗੁ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। Life is a Madding Crowd. ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ?

ਜਿਉ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗੁ ਨ ਜਾਣੇ ਭ੍ਰਮਦਾ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਉਸ ਕਮਲੇ ਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਾਨਸਕ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਭਦੇ ਹਾਂ ਜੀਂਉਂਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ–ਇਕ ਹੈ। ਬਸ– /

ਗਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਤਿਨਾਂ ਅੰਦਰਿ ਬਹੁਮੂ ਦਿਖਾਇਆ।

ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁਝਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਝੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇਆ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਸਾਦੁ ਆਇਆ। ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ।

ਓਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬੁਝੀਏ ? ਸੋ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਕਹੁ ਕਿਤੁ ਬਿਪਿ ਪਾਈਐ ? ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਅਦ੍ਰਿਸਟੁ ਕਹੁ ਜਨ ਕਿਉ ਧਿਆਈਐ ? ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹਰਿ ਅਗਮੁ ਕਿਆ ਕਹਿ ਗੁਨ ਗਾਈਐ। ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ਆਪਿ ਸੁ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਪਾਈਐ। ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਵੇਖਾਲਿਆ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਾਈਐ।

ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਹਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਓਸ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਓਸ ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਂ ਵੇਖ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

ਝੂਠਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਇਕ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਝਾਣ ਵਾਲਾ ਅਮੁੱਕ ਝੂਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਸੁਜੀਵਨ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਸਾਤਵਿਕ ਜੀਵਨ, ਏਕਤਾ ਦਾ, ਸਹਜ ਦਾ, ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੇਹੋ ਜੇਹਾ ਹੈ ? ਉਹ ਇਕ (੧) ਅਨੰਦ ਹੈ, ਇਕ (੨) ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਇਕ (੩) ਪੂਰਣਤਾਈ ਤਥਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਇਕ (੪) ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਇਕ (੫) ਸੱਤਾ—ਵਾਲਤਾ, (੬) ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹੈ। ਇਕ (੭) ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹ ਹੈ । ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਰਨਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਰੇ ਹਨ । ਸਾਡ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਖਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਸਾਡ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਖ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਿਤ ਅਨੰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ, ਤਾਜ਼ਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਲਹਿਰ ਉਠਦੀ ਹੈ ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਮਿਰਤ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਫੇਰ ਬਿਸਮਾਦ–ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਸਮਾਦ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ⊁ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਕਦੀ ਜੀਵਨ-ਮਸਤੀ ਵਿਣ ਚੀਕ ਉਠਦਾ ਹੈ ।

ਬਿਸਮਾਦ ਉਝੜ ਬਿਸਮਾਂਦ ਚਾਹ। ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰਹਿ ਜੰਤ। ਵਾਹ ਓਏ ਉਝੜ ਵਿਚ ਪਾਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਵਾਹ ਓਏ ਸਿਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਵਾਹ ਓਏ ਕਪੜਿਓ ਤੇ ਵਾਹ ਓਏ ਨੰਗੇਜਾ? ਜੇ ਬਿਸ-ਮਾਦ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਚੂਰ ਹੋਕੇ ਸਭ ਦਿਸਦੇ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੁਜੀਵਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਇਆ ਹੈ।

ਪੂਰਣਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਇਕ–ਅਰਥਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਰਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਕ-ਅਰਥਾ ਸੌਝੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ।

ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਸੰ ਜਨ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੇ । ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਹਰਿ ਦਰ ਕੀਆ ਬਾਤਾਂ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ॥ ਜਿਸ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਹਥੁ ਧਰਿਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੋਈ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ਅਪੜਿ ਕੋ ਨ ਸਕੋਈ॥

ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਪੂਰਣਤਾ ਅਸਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਏਸੇ ਜੀਵਨ ਏਸੇ ਕਾਇਆਂ ਵਿਚੌਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਵਿਣੁਕਾਇਆ ਜਿ ਹੋਰ ਥੈ ਧਨੁ ਖੋਜਦੇ ਸੰਮੂੜ ਬੇਤਾਲੇ।

ਜੇ ਸੁਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲਗੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਇਆਂ ਸੁੰਦਰ, ਅਮਰ, ਧਰਮ ਕਾਇਆਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਲੌਖ਼ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੋਧਾ ਪਿਟਣਾ ਕੋਲਹੂ ਦੇ ਬੈਲ ਦਾ ਫਿਰਨ ਹੈ।

ਓਹੁ ਤੇਲੀ ਸੰਦਾ ਬਲਦੁ ਕਰਿ ਨਿਤ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਪ੍ਰਭਿ ਜੋਇਆ। ਲਉ ਧਰਮ ਕਾਇਆਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ: ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ ਧਰਮੁੰ ਹੈ ਜਿਸੂ ਅੰਦਰਿ ਸਚੇ ਕੀ ਵਿਚ ਜੋਤਿ। ਗੁਹਜ ਰਤਨ ਵਿਚਿ ਲੁਕਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਕੁ ਕਢੇ ਖੋਤਿ ਸਭੁ ਆਤਮਰਾਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਇਕੁ ਰਵਿਆ ਇਕੋ ਓਤਿਪੇਤਿ॥ ਇਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਦ ਦੀ ਥਾਂ, ਰੱਸ ਤੇ ਰਹਸ।

ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਸੀਐ।

ਸਭਿ ਰਸ ਤਿਨ ਕੇ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਜਿਨ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹਿ।
ਸਤਾ–ਵਾਲਤਾ। ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਓਸ ਰੱਬੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭੇਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਹੀ ਝੂਠ, ਫ਼ਰੇਬ, ਮਕਰ, ਧਰੋਹ ਦਾ ਬਾਰਨ ਹੈ। ਮਰ–ਜੀਵੜਾ ਨਿਫ਼ਰ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ। ਨਾ ਭਉ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਭਉ ਕੋਈ ਨਾਹਿ। ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਨੰਦ, ਬਿਸਮਾਦ, ਪੂਰਣਤਾ, ਸੋਝੀ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਓਇ ਆਪਿ ਤਰੇ ਸਭੁ ਕੁਟੰਬ ਸਿਓ, ਤਿਨ ਪਿਛੇ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਛਡਾਹਿ। ਬਹੁਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ।

ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਵੰਡਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾਂ। ਸੁਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਾਵਤ ਨਾਲ ਹਰਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਬੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਜਿਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਆਇ। ਸੌ ਜੰਤ ਭਲੇ ਹਰੀਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇ।

ਸਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਲ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਪ–ਫਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸਾਂਝੀ–ਵਾਲਤਾ। ਫਲ – ਸਾਂਝ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰ, ਪਰ ਸੁਆਰਥ, ਧਰਮ, ਦੁਤਿਆ, ਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਦੁਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਮ ਹਨ, ਚੌਥਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਬੁਧ ਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ( ਏਸੇਦੀ ਮਹਾਯਾਨ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ) ਇਹ ਹੀ ਚਾਰ ਬੰਮ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮਤ ਵਿਚ ਹਨ।

ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ, ਕੇਹਾ ਗ਼ਜ਼ਬ ਦੀ ਸਜਦੀ ਫਬਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿਤੀ ਹੈ:

ਸ਼ਚਾ ਸਬਦੁ ਭਡਾਰੁ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਾਵੇਇ। ਜਿਉ ਉਖਲੀ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗੁ ਗਹ ਗਹਾ ਤਿਉ ਸਚੇ ਨੌ ਜੀਉ ਦੇਇ। ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ ਅਤਿ ਰਤੀ ਸਚੇ ਸਿਉ ਲਗਾ ਨੇਹੁ।

ਰੰਗ ਤੇ ਮਸਤੀਆਂ ਤੇ ਰੂਪ ਜੋਬਨ ਤੇ ਲਹਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਉਂਏ ਹਨ ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਸਚੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜੀਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੀਏ।

ਫੇਰ, ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਤੇ ਛਪਾਈ ਲੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਏਸ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਡ ਕੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਵੇਡਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਹਾਂ ਦੇ ਦਾ ਹੈ: ਓਇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਧੰਨਿ ਜੋ ਹਰਿ ਉਪਦੇਸ਼ੁ ਕਰਹਿ ਪਰ ਉਪਕਾਰਿਆ। ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਵਿੜਾਵਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਣਾਵਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਜਗੂ ਨਿਸਤਾਰਿਆ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ, ਪੱਕਾ, ਅਚੱਲ, ਅਟਲ, ਮੂਲ ਉਪਕਾਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸਾ ਦੇਣ ਵਿਚ, ਨਾਂਮ ਜਪਾਣ ਵਿਚ, ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਵਲ ਲਿਵ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਗਵਾਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਪਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੇਠਾਂ, ਬੁੜ—ਜੀਵੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੋੜ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਦਾਨਾਂ ਸਿਰ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂ-ਦਾਨ ਆਤਮ—ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਕੀਰਤਨ ਦਾਂਨ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀਉ, ਭਿਜ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੁਕਾ, ਕੌੜਾ, ਖੌਹਰਾ, ਮਲੀਨ ਤੇ ਕੁਰੂਪ ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੇਹੋ ਜੇਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ? ਰਸਭਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ, ਮਿੱਠਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਨਰਮ, ਨਿਰਮਲ, ਸੁੰਦਰ, ਹਸੂੰ ਹਸੂੰ ਕਦਰਾ, ਖਿੜਿਆ ਜੀਵਨ ਬਾਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ?

ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸੌ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਅੰਦੁਰ ਭਿਜੈ। ਜਿਨ੍ਹੀ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕੁ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਕਾਂ ਕੰਧੁ ਨ ਕਬਹੂ ਛਿਜੈ। ਧਨੁ ਧਨੁ ਪੁਰਖ ਸਾਬਾਸਿ ਹੈ ਜਿਨ ਸਚੁ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਿਜੈ। ਸਚੁ ਸਚਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਭਾਂਵਦਾ ਸੇ ਮਨਿ ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਲਿਜੈ। ਧਨੁ ਧਨੁ ਜਨਮੁ ਸਚਿਆਰੀਆਂ ਮੁਖੁ ਉਜਲ ਸਚੁ ਕਰਿਜੈ। ਰੋਸ਼ਨ ਜੀਵਨ, ਉਚਾ ਜੀਵਣ, ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਜੀਵਨ, ਸੱਚ ਮਨ–ਭਾਵਣ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਕ ਧਿਆਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਭਾਵਣਾ, ਅਰਾਧਣਾਂ, ਮੰਨਣਾ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਵੀ ਕਰਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਛਪੇ ਲੁਕੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਬਿਰਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੇਤ ਭਾਗ ( Subconscious ) ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਖੇਡਾਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਸਾਂ (੧) ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ (੨) ਸੁਤਿਆਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਚੂ ਸੁਤਿਆਂ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਜਾ ਉਠੇ ਤਾ ਸਚੂ ਚਵੇ। ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਜੁਗ ਮਹਿ ਜਾਣੀਅਹਿ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੂ ਰਵੇ। ਜਿਨ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਚਾ ਭਾਵਦਾ ਸੇ ਸਚੀ ਦਰਗਰ ਗਵੇ। ਜਨੂ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਸਚੂ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਦਾ ਨਵੇਂ। ਇਕਬਾਲ ਸਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਜੂ ਜੀਵਨ New Life and Creative Action । ਲੌਂ ਸਦਾ ਨਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਂਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਚ ਨਾਮ, ਸਤ ਨਾਮ ਦਾਂ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਸਤ ਨਾਮ ਮੰਨ ਵਿਚ ਵਸਾਓ । ਜੇ ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਵਿਚ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਬੁਲਹੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਕਿਆ ਸਵਣਾ ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੇ ਪਰਵਾਣੁ। ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੇ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖੁ ਪਰਧਾਨ।। ਸਤ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਦਾਂ ? ਸਉਦੇ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਉਚਰਹਿ ਉਠਦੇ ਭੀ ਵਾਹੁ ਕਰੇਨਿ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਨਿ ਤਉ ਉਠਿ ਸੰਮਾਲੇਨਿ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਉਦਿਆਂ ਉਠਦਿਆਂ ਉਚਰਦੇ ਹਾਂ—

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ! ਓਏ ਓਏ, ਊੂ ੳ, ਹਵਾ ਹਵਾ (ਲਾਲਚ, ਹਵਸ )। ਅਸੀਂ ਉਲਟੀ ਮਤ ਵਾਲੇ,

ਕਲ ਮੂੰਹੇ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਜਾਣੀਏ, ਤਾਂਹੀਉ ਰਾਂ ਧੰਨੂ ਧੰਨੂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨੀ ਤੇ ਜੂਨੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਨੂਆਂ ਨਾਟਿਕੈ ਫਿਰਿ ਫਿਰੈ ਜੂਨੀ ਪਾਇ।

ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਟਿਕਾਉ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਾ ਬਹੁਤਾ ਟਿਕਾਉ ਹੈ ਉੱਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਸੰਘਣਾਂ ਜੀਵਨ ਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਨੂੰ ਹਵਸ ਲਾਲਚ ਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉ ਕਿਥੇ, ਜੀਵਨ ਤਪਤ ਹੈ।

ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਮਨਿ ਭੁਖ ਹੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਾਇ। ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਸਲਾਹਿਆ ਤਿਨ੍ਹਾ ਭੁਖਾ ਸਭਿ ਗਵਾਈਆ।

ਜੀਵਨ ਟਿਕਾਉ ਹੈ ਪਰ ਟਿਕਾਉ ਕਿਸੇ ਟੇਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਮ ਟੇਕ ਬਿਨਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁੰਨੇ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟੇਕ ਦਿਓ ਜੇ ਟਿਕਾਉ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਕੜ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਟੇਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀ, ਫ਼ੜਦੇ, ਹਤਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ, ਮੰਨ ਅੰਧਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤਿ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ

ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂ ਨਾਮਣੀ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਨਾਂਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਸੁਣਨ੍ ਨਾਲ, ਵੇਖਣ ਨਾਲ, ਗੁਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸਬਦੁ ਨ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਰੋਲਾ।। ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੁਣਿ ਮੰਨੇ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ। ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੇਂ ਸੁ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਵਜਦਾ ਜੰਤੂ ਵਜਾਇਆ।।

ਜੀਵਨ ਇਕ ਰਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਜੰਤਰ ਉਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਚੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਜਾਇਆਂ ਏਸ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਮਾੜਾ, ਕੋਝਾ, ਝ ਗੜੇ ਪਾਊ ਸ਼ਬਦ, ਰਾਗ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਹੁਕਮ, ਦੇ ਵਜਾਇਆ ਵਜਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਤਰ ਸੱਚਾ ਰਾਗ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਉਪ-ਜਾਏਗਾ।

> ਫ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਰ ਗੰਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ : ਫਰੀਦਾ ਦੁਨੀ ਵਜਾਈ ਵਜਦੀ ਤੂੰ ਭੀ ਵਜਹਿ ਨਾਲਿ । ਸੋਈ ਜੀਉ ਨ ਵਜਦਾ ਜਿਸੂ ਅਲਹੁ ਕਰਦਾ ਸਾਰ ।। ( ← )

ਕਾਮਯਾਬ ਜੀਵਨ, ਸਫਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਿਆ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਅਮਰ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਏਥੈ ਹੀ ਵਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰੀ ਜਾਏ। ਏਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਜੀਵਨ, ਬਹੁਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸਾ ਹੀ ਸਾਥੇ ਗੋਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਮਨਣਾ ਹੀ ਏਸ ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨਾ ਤੇ ਸਚੇ ਜੀਵਨ ਵਲ ਵੱਗ ਤੁਰਨਾ ਹੈ।

ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਣਿ ਵੰਨੇ। ਜੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਜੀਵਨ ਜੀਉਂ ਰਹੇ ਹੈ।

ਮਨਮੁਖੁ ਅਗਿਆਨੁ ਦੁਰਮਤਿ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਅੰਤਰਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਜੂਐ ਮਤਿ ਹਾਰੀ।। ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਓਹੁ ਪਾਪ ਕਮਾਵੈ॥ ਕਿਆ ਓਹੁ ਸੁਣੈ ਕਿਆ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵੈ!। ਅੰਨ੍ਹਾ ਬੋਲਾ ਖੁਇ ਉਝੜਿ ਪਾਇ। ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਕਠੌਰ ਹਹਿ ਸੇ ਬਹਹਿ ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ। ਓਥੈ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਕੂੜਿਆਰਾ ਚਿਤ ਉਦਾਸਿ। ਓਇ ਵਲੁ ਛਲੁ ਕਰਿ ਝਤਿ ਕਢਦੇ ਫਿਰਿ ਜਾਇ ਬਹਿਹ ਕੂੜਿਆਰਾ ਪਾਸਿ।
ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਾਣੀ।
ਤਕਹਿ ਨਾਰਿ ਪਰਾਈਆ ਲੁਕਿ ਅੰਦਰਿ ਠਾਣੀ।
ਸੰਨ੍ਹੀ ਦੇਨਿ ਵਿਖੰਮ ਥਾਇ ਮਿਠਾ ਮਦੁ ਮਾਣੀ।
ਕਰਣੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਪਛੁਤਾਣੀ।
ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀ।
ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਰਿ ਮੁਆ ਵਿਚਿ ਦੇਹੀ ਭਖੈ।
ਨਰਕ ਘੋਰ ਬਹੁ ਦੁਖ ਘਣੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਕਾ ਥਾਨੁ।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸੰਗਿ ਸਾਧ ਤਟ।।

ਸਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਸਾਇੰਸੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਖੋਹਲ ਕੇ ਸੁਣੋ:-ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ। ਆਪੁ ਪਛਾਣਿ ਹਰਿ ਪਾਵੈ ਸੋਇ।

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਹਲ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ।

ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ, ਗਰਜ ਵਾਸਤੇ ਓਸ ਸੋਝੀ ਸਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਦੂਜਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ, ਮੁਲਕਾਂ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਲ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ ਲਈ ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਸਰਬ-ਸੋਝੀ ਹੋਕੋ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਆਸਾਂ ਛਡ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਸਭੂ ਕੋਈ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋਈ। ਆਸਾ ਵਿਚਿ ਸੁਤੇ ਕਈ ਲਈ। ਸੰ ਜਾਗੇ ਜਾਗਵੈ ਸੋਈ।

ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਕਾਹਨ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਚ ਉਹ ਨਚਾਵੇ ਨਚਦੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਤੇ ਨਾਮ-ਧਾਰੀਏ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿ

> ਮੂਰਖ ਪੜਿ ਪੜਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਆ॥ (੯)

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਚ ਕਮ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ Reality ਹੈ: ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਚ ਹੈ ਤੇ ਜਗ-ਜੀਵਨ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਸਬਤ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ ਮਨਫ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਆ ਗਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਲੇਖ, ਨੇਤ-ਨੇਤ, ਬਲਕਿ ਸਾਫ਼ ਦਸਿਆ ਗਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਹ ਹੈ ਤੇ ਐਹ ਹੈ। ਜੇ ਓਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਗ-ਜੀਵਨ, ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਚਰਾਚਰ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਚ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵੀਏ। ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਵਣ ਤੇ ਹਾਸ, ਘਾਟੇ ਤੇ ਨਫ਼ੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੀਏ ਤੇ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੂਣਾ, ਚਉਣਾ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ।

ਵਿਚਹੁ ਆਪੂ ਗਵਾਏ ਫਿਰਿ ਕਾਲੂ ਨ ਖਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੋ ਜਾਤਾ। ਕਾਮਣਿ ਇਛੁ ਪ੍ਰੰਨੀ ਅੰਤਰਿ ਭਿੰਨੀ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ। ਸਚੜਾ ਸਾਹਿਬੂ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਪਿਰੁ ਸਚਾ ਮਿਲੈ ਆਏ ਸਾਚੁ ਕਮਾਏ ਸਾਚਿ ਸਬਦਿ ਧਨ ਰਾਤੀ ਕਦੇ ਨ ਰਾਂਡ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਅੰਤਰਿ ਸਹਿਜਿ ਸਮਾਧੀ

ਓਸ ਜਗ ਜੀਵਨ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜੇ ਕਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌੜ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਖਚਤ ਕੁਜੀਵਨ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀਵੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੰਤੌਖ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਘੱਖੇਗੇ। ਤਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵਗਾ ਕਿ ਓਹੋ, ਸਚਾ ਜੀਵਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀਵਣ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਰਿਦੈ ਹਰਿਨਾਮ।

ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇਕ ਵੇਛੋੜਾ ਹੈ। ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਮਰ ਕੇ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਸਾਲ, ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਓ।

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਵਡਾ ਵੇਛੋੜਾ ਬਿਨਸੇ ਜਗੂ ਸਬਾਏ। ਬਾਬਾ ਸਚੜਾ ਮੇਲੁ ਨ੍ਹ ਚੁਕਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀਆ ਦੇਹ ਅਸੀਸਾਹੈ। ਆਸੀਸਾਂ ਦੇਵੋਂ ਭਰਾਤਿ ਕਰੇਵਹੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮੇਲੋਂ। ਸਚਾ ਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਨੰਤ, ਸੁੰਦਰ ਕਲਿ-ਆਨ–ਕਾਰੀ, ਸਤ, ਬਣਾ ਲਓ।

(90)

ਮਸਲਮਾਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀਆਂ ਦੀ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਰੀਸ ਪਰੀਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਮ ਭਰੇ, ਜੁਸ਼ੀਲੇ, ਚੁਸਤ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਚ ਅਚੇਤ ਡੂਬੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ-ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ, ਮਰਜੀਉੜੇ ਦੇ, ਬੇਤਅਲੁਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ, passive, ਨਿਰ-ਰਸ, ਹਾਰੂ ਜੀਵਨ ਕਹਿ ਕੇ ਠੌਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ–ਪਤਰ, ਇਸਤਰੀ, ਭਰਾ, ਨਾਤੇਦਾਰ, ਹਮ ਕੌਮ, ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ' ਕੁ ਵਫ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਧਿਕਾਰਦੇ ਤੇ ਓਸ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦੇ ਉਠਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੌਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਬਜ਼ਾਰੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯਸਫ਼ੀ ਦਾ ਮਲ ਅਟੇਰੀ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਕ ਹਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੌਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਫ਼ਾਈ, ਅਕਿਰਤਘਾਣਤਾ, ਫ਼ਰੇਬ, ਬਾਣੀਏਪਨ ਦੁਆਰਾ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਚਿਤਾਉਣੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਕ ਖਸਦੇ, ਖਬਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੀ ਮੁਛੀ ਵਡੀ ਦੇ ਤੇ ਵਡੀ ਵਡੇਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਈ ਜਾਂਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਪੈਰਾਂ ਥਲੇ ਮਿਧੇ ਪਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਤੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਦਾ ਰਜੋਗਣ-ਪਨ ਤੇ ਤਮੋਗਣ-ਪਨ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤੋਗੁਣ ਵਲ ਨਹੀਂ ਸੰਹ ਫੇਰਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਖ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਰਜੋਗਣ ਜਾ ਤਮੋਂ ਗਣ ਦੇ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਤੋਂ ਗੁਣ, ਉਚਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਪਛਾਣ ਤੇ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹਵੀ ਮੰਨਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ, ਜ਼ਰਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੌਮ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ । ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਬੈਂਤ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਟਰਣ ਤੀਕਰ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆਵੇ। ਆਪ ਹੀ ਟਰਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਧੀ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰ-ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤਿਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣ, alternating ਸੂਖ ਦੁਖ, ਵਫ਼ਾ ਬੇਵਫ਼ਾਈ, ਪਿਆਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਣ ਜੋਗ, ਲਾਹਨਤ ਜੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਨ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨੀਟਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਨਾਲ ਸੁਰ ਮੇਲ ਕੇ ਕਿ ਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ; ਖ਼ੂਦੀ ਦਾ, ਮੌਹ ਦਾ, ਮਮਤਾ ਦਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਤੱਮ ਹੈ ਤੇ

ਾਬਰ, ਸੰਤੌਖ, ਬੇਖ਼ੁਦੀ, ਨਿਰਮੋਹਤਾ ਦਾ, ਬਰਫ਼, ਤਿਆਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੇਚ, ਤੁੱਛ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੀ ਲੌੜ ਹੈ– ਇਕਬਾਲ–

> ਖ਼ੁਦੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇਤਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਕਦੀਰ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖ਼ੁਦਾ ਬੰਦੇ ਸੇ ਖ਼ੁਦ ਪੂਛੇ ਬਤਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਕਜਾ ਹੈ।। ਦੀਵਾਨਾ ਖ਼ੁਦੀ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ੁਦੀ ਕਰਮ ਤੇਰਾ। ਮਜਾਲਿ ਦਮ ਜ਼ਦਨ ਕਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਦਮ ਤੇਰਾ।। ਜੋ ਫੇਰਾ ਤੁਝ ਸੇ ਮੂੰਹ ਕਿਸੀ ਨੇ ਵੂਹ ਭੀ ਥੀ ਤੇਰੀ ਅਦਾ। ਤੇਰੀ ਤਰਫ਼ ਬੜ੍ਹਾ ਕਦਮ ਜੋ ਵੂਹ ਭੀ ਥਾ ਕਦਮ ਤੇਰਾ।। ਜਹਾਂ ਕਿ ਮਰ ਰਹਾ ਹੈ ਇਲਮੋਂ ਐਸ਼ੋ ਦਮ ਕੀ ਚਾਹ ਮੇਂ। ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਕਿ ਅਸਲ ਮੇਂ ਯਹ ਗ਼ਮ ਹੈ ਗ਼ਮ ਤੇਰਾ॥

ਗੁਰ ਵਾਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਿਆ, ਕਰਮ ਕਰਨਾਂ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਓਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਓਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਖ਼ੁਦੀ ਬੇਖ਼ੁਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਰਗਾਸ ਓਹਦੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਦ ਜੀਵਨ ਹੀ ਓਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ' ਅੰਦਰ ਓਸੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਓਸ ਹਉਮੈ' ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਰਣ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਓਹਦੇ ਹੁਕਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਓਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਹੌਮੈਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਖਸ਼, ਉੱਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Imperative ਹੁਕਮ ਸੁਣੋ—
ਸੁਣਿ ਮਨ ਮੌਰੇ ਤੱਤੁ ਗਿਆਨੁ
ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਏ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ।
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਨਿ ਮਮਤਾ ਅਗਨਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾਈ।
ਸਹਜੇ ਮਾਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਵਿਣੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੀ।
ਮਾਇਆ ਮੌਹਿ ਦੂਜੈ ਲੌਭਾਂਣੀ। ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਬਾਣੀ।
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ। ਆਪੁ ਪਛਾਣਿ ਹਰਿ ਪਾਵੇ ਸੋਇ।।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਦਰਤ ਕੀਹਦੀ ਹੈ?
ਜੀਉ ਪਾਇ ਪਿੰਡੁ ਜਿਨਿ ਸਾਜਿਆ ਦਿਤਾ ਪੈਨਣੁ ਖਾਣੁ। ਖ਼ਾਲੀ ਜੀਉ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪਿੰਡੁ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਾਸ ਵੀ ਗਿਣ ਮਿਥ ਦਿੱਤੇ।

ਮੈਂ ਉਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੀਉਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਜਾਲ (ਵਖਰਿਆਂ ) ਹੈ ਹੀ ਕਿਥੇ ਜਦ ਦਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਫ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ, ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ—– ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਬੇਦ ਬਿਧਿ ਚਉਤੀਸ ਅਖਰ ਮਾਂਹੀ। ਬਿਆਸ ਬਿਚਾਰਿ ਕਹਿਓ ਪਰਮਾਰਥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਿ ਨਾਹੀ।।

ਸਾਡੀ-ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਫੁਲ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਊਹ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਫੁਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੈ ਰਜ਼ਾ, ਕੁਦਰਤ, ਹੁਕਮ, ਕਾਨੂਨ, ਜਗ ਜੀਵਨ, ਆਦੇਸ਼, ਕਾਲ.....

ਰਵਿਦਾਸ–ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂ ਨਾਹੀ ਅਬ ਤੂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਂਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਏਜੰਟ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਡਾਂਹਦੇ। ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗੀਐ, ਸੁਣੀਐ ਉਪਦੇਸ਼।

ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ' ਕਿੱਦਾਂ ਓਸ ਬੰਨ੍ਹਣਹਾਰੇ ਦਾ ਨਾ ਚੰਤੇ ਰਖਾਂ। ਉਏ ਝੂਠਿਆ, ਮੱਕਾਰਾ :

> ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰੀਐ ਸੌ ਪੁਰਖੁ ਦਾਤਾਰੁ । ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸੌ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ।

ਤੂੰ ਤੇ ਭੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਭੁਲਾਵਿਆ, ਸਿਰਮਣ ਨੂੰ ਜੀਵਨ–ਤਰੋ–ਤਾਜ਼ਾ ਜੀਵਨ– ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਬੇਕਾਰ ਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਜੀਵਨ-ਜੋਤੀ, ਜੀਵਨ-ਤਰਾਣ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਅਨੰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ?

> ਨਾਨਕ ਕਬਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਤ੍ਰਿਸਨ ਬੁਝੀ ਮਮਤਾ ਗਈ ਨਾਠੇ ਭੈ ਭਰਮਾ। ਬਿਤਿ ਪਾਈ ਆਨੰਦੁ ਭਇਆ ਗੁਰਿ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ। ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਇਨਸੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰ। ਤਨ ਮਨੁ ਸਭੁ ਸੀਤਲੁ ਭਇਆ ਪਾਇਆ ਸੁਖੁ ਬੀਰ।

ਸਿਮਰਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬੀਰਤਾ ਵੀ ਧੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਿਮਰਨ ਬੀਰ ਵੀ ਸਨ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬੀਰ ਬਣੀਦਾ ਹੈ।

ਸੌਵਤ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਾਗਿਆ ਪੇਖਿਆ ਬਿਸਮਾਦੁ।

ਂ ਕਦੀ ਸੁਤਿਆਂ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ?

ਨਾਉਂ ਸਿਮਰਨ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਲੌ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ---

ਤਾਣੁ, ਦੀਬਾਣੁ, ਪਰਵਾਰ, ਧਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਲਓ ਭਾਈ ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਧਨ ਦਿਓ ਭੁਖਿਓ, ਨਾਮ ਲੌ, ਇਹ ਹੀ ਓਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੇਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਭਾਗ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਲ੍ਹਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਰਵਾਉਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੋ।

ਕਥਾ ਪਰਾਤਨ ਇਓ ਸਣੀ ਭਗਤਨ ਕੀ ਬਾਨੀ। ਸਗਲ ਦਸਟ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਏ ਜਨ ਲੀਏ ਮਾਨੀ। ਸਤਿ ਬਚਨ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਪਰਗਟ ਸਭ ਮਾਹਿ। ਪਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸ਼ਰਣਿ ਪਭ ਤਿਨ ਕਉ ਭਉ ਨਾਹਿ। ਨਿਰਵੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਸੇਵਕ ਨਿਰਭੈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਧਨ ਕਾਣੇ ਸੋ ਪਭੂ ਜਾਕੇ ਕਲ ਹਾਥ। ਅਵਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਛੁਟੀਐ ਰਾਖ਼ਹ ਹਰਿ ਨਾਥ।। ਆਸਾ ਭਰਮ ਬਿਕਾਰ ਮਹ ਇਨ੍ਹ ਮਹਿ ਲੌਭਾਨਾ। ਝਠ ਸਮਗੀ ਮਨਿ ਵਸੀ ਪਾਰ ਬਹਮ ਨ ਜਾਨਾ।। ਪਰਮ ਜੌਤਿ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਭ ਜੀਆ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ। ਜਿਉ ਤੂ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹਾ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ॥ ਇਹ ਮਨ ਸਹੁਰਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ' ਆਉਂਦਾ । ਇਹਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਲੱਦੋ । ਮਨ ਖਟ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਿਸਾਸ ਤ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ। ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤੳ ਛਟੈ ਜੳ ੳਪਰਿ ਲਾਦਾ।। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਤੁਮ ਖੰਡੇ ਜਮ ਕੇ ਦੁਖ ਡਾਂਡ। ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਹੀ ਜੋਨਿ ਦਖ ਨਿਰਲੱਜ ਭਾਂਡ ॥ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਮਹਾ ਮੀਤ ਤਿਸ ਸਿਊ ਤੇਰਾ ਭੇਦੂ। ਬੀਧਾ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰਹੀ ਉਪਜਿਉ ਮਹਾ ਖੇਦੂ।। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਿਨ ਮਨ ਵਿਸ ਕੀਨਾ। ਤਨੂ ਧਨੂ ਸਰਬ ਸੁ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਿ ਜਨ ਕਉ ਦੀਨਾ ॥

ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਥੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਭਈ, ਤੂ ਗਲ ਤਾਂ

ਜੀਵਨ ਦੇਵੀਏ ਤਾਂ, ਪੂਰਨ ਜੀਵਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। • (੧੧) ਅਜੇ ਤੀਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਛਡ ਦਈਏ ਕਿ ਉਦੱਮ ਕਰੀਏ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਚ ਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਚ ਜਟ ਜਾਈਏ । ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਸਹੀ. ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਪਾਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਏ । ਮੇਰਾ ਨੀਵੀਂ ਸਹਿਤ ਜੁਆਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਖਣਾ, ਮੁਕੱਦਮ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਸਾਖ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਖ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ? ਤਸੀ ਪੱਛਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋੜ ਕੇ ਸਆਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਦਨੀਆਂ. ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ? ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ? ਅਨੰਦ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ? ਅਨੰਤ ਤੇ ਅਸੀਮ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁੱਛ ਤੇ ਮਹਿਦੂਦ ਤੇ ਫ਼ਾਨੀ? ਇਹ ਜੋ ਤਸੀ ਤਾਹਨਾ ਦੇ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਡਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਦੀਆ ਖ਼ਾਹਮਖ਼ਾਹ ਛੱਡਦਾ ਏਂ, ਇਹ ਤਹਾਡੀ ਭੱਲ ਤੇ ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਹੈ । ਰਬ ਉਡਦੀ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਅਮਰਤਵ ਇਹ ਉਡਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਤ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੀਵਨ. ਕਾਰਨ, ਮਖ਼ਰਜ, ਨਿਕਾਸ, ਨਿਧ ਹਨ । ਸੌ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ । ਅਨੰਦ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੇ ੳਤੋਂ ਘਚੋਲਿਆ ਮੈਲਾ ਅਨੰਦ ਅਰਥਾਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਖਲੌਤਾ, ਨਿਰਮਲ, ਡੂੰਘਾ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਪਾਣੀ ਪੀਊ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਸ਼ੀ ਵੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੂਖ ਵੀ, ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਹੀ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਕੀ, ਨਿਮ੍ਹੀਂ, ਬੋਹੜੀ, ਫ਼ਾਨੀ ਜਹੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਏਨੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਹੜੀ ਉਤੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਬਰ ਹੋ ਜਾਉ, ਕੋਝੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਫੜ <mark>ਲਓ</mark> ਤੇ ਪਾਪ ਪੂੰਨ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਕੋਝਤਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਮਾਇਆ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨਾ ਸਮਝੌ, ਇਕ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਪਰੇ, ਇਕ ਸਮਝਕੇ ਚੌਥੋ ਪਦ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਗਰਮਖ ਚੌਥੇ ਪੳੜੇ ਤੇ ਹੀ ਅੱਖ ਰਖਦਾ ਹੈ।

ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਏਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ।

ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੌੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੌੜਨਾ ਵੀ ਓਹਦੇ ਹੁਕਮ, ਓਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਜੱਫੇ ਕਲਾਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਹੀ ਮੁਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,ਮੁਕਰਿਆਂ ੲ', ਹੁਣ ਲੈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰਣ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਦ ਠੀਕ ਦੋ ਧੜੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਸੋ ਓਸ ਨੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੋ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਹੈ, ਅਵਿਅਕਤ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਲ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਆਉਂਣ ਲਈ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਦੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਲ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਗੁਰ ਜਾਂ ਮਿਹਰ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਖਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹੁ ਮਨੁ ਖੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕਾ ਬਾਥਾ ਇਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਦਹ ਦਿਸ ਫਿਰਿ ਆਵੇ। ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ,ਤਾਂ ਇਹੁ ਮਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਤ ਕਾਲ ਵਸਿ ਆਵੇ। ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਬਿਧਿ ਮਨ ਹੂ ਜਾਣੇ ਬੂਝੇ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਤੂ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਜਿਤੁ ਪਾਵਹਿ ਪਾਰਿ॥ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਖ਼ਸ਼, ਸਾਡ ਪਰੀਤਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐੜੇ ਆਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਾਫ਼ ਦਸੇ Positive Characterization ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਦਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ਼ਿ ਨਦਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗੋਚਰੁ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ਼ਿ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਪਰੰਧਾਰੁ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ਼ਿ ਪਾਰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਅਲਖ ਤੇ ਅਕਥ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ਼ਿ ਲਖ਼ੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਥ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਓਸ ਅਗਤ ਤੇ ਅਮਿਤ ਦੀ ਗਤ ਤੇ ਮਿਤ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ—

ਗੁਰਬਚਨੀ ਸਚੂ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ ਗਤਿ ਮਤਿ ਤਬ ਹੀ ਪਾਈ।

ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਚਾ ਕੰਮ। ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵੇਹਲਿਆਂ ਬਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਗਤ ਤੋਂ ਭਜਣ ਨਸਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਵਿਚ ਮਰ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਸਭ ਏਸ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਉ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਰ ਪੂਰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ! ਜੋੜਨ ਦੇ, ਵਾਧੇ ਦੇ, ਮਗਰ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੀਤਾ ਫਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਏਧਰ ਕਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਓਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰਖੋਗੇ?

ਮਨੁ ਤਨੁ ਪ੍ਰਾਨ ਸ਼ਰੀਂ ਤਿਸ਼ ਆਗੇ ਨਾਨਕ ਆਪੂ ਗਵਾਈ। ਇਹ ਕਰਣੀ ਹੈ, ਸਚੂ, ਸੰਜਮੂ ਤੇ ਹਰਿ ਕੀੜਤ। ਇਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀਂ ਸਭ ਕੰਮਾ ਦੀ ਫ਼ਹਿਸਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਣ, ਪਿਛਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਣ। ਭਾਈਓ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਓਸਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਜ਼ਹਰ ਘਟਾਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਧਾਂਦੇ ਜਾਓ। ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖੁ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ਲਦਿਆ ਅਜਗਰ ਭਾਰੀ। ਗਰੁੜੁ ਸਬਦੁ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖੁ ਹਰਿ ਮਾਰੀ। ਮਨ ਰ ਹਉ ਮੈਂ ਮੋਹੁ ਦੁਖੁ ਭਾਰੀ। ਤ੍ਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਵਰਤੇ ਆਕਾਰੀ। ਤੁਰੀਆ ਗੁਣੁ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਨਦਰੀ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ।

ਕੰਮ ਤੇ ਬੇ ਕੰਮੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਤੀਜੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਣ ਲੋ-ਇਹ ਮਨ ਗਿਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਉਦਾਸੀ ? ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ। ਇਸ ਮਨ ਕਉ ਮਮਤਾ ਕਿਥਹ ਲਾਗੀ। ਮਾਇਆ ਮਤਤਾ ਕਰਤੇ ਲਾਈ। ਏਹ ਹਕਮ ਸ਼ਿਸਟਿ ਉਪਾਈ । ਗਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝਹੁ ਭਾਈ। ਸਦਾ ਰਹ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਾਈ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਤਿਹਾਂ ਗਣਾਂ ਕੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰੈ। ਅਨਦਿਨ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਓਹੁ ਦੀਖਿਆ ਲੇਇ। ਸਦਾ ਅਲਗੂ ਰਹੇ ਨਿਰਬਾਣੂ। ਸਭਨਾ ਮਹਿ ਏਕੋ ਏਕ ਵਖਾਣੈ। ਕਹਤ ਨਾਨਕ ਕਵਨ ਬਿਧਿ ਕਰੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ਕੋਇ। ਸੋਈ ਮੁਕਤਿ ਜਾ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇ। ਅਨਦਿਨ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੋਇ। ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਕੀ ਫਿਰਿ ਕੁਕ ਨ ਹੋਇ। (92)

ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਹਜ ਤੇ ਗਿਆਨ। ਨਾਮ ਤੇ ਸਹਜ ਹਨ ਉਸ ਏਕੰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਤੇ ਗਿਆਨ-ਵਿਚਾਰ ਹੈ ,ਉਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਲਈ ਰਹਿਬਰ ਤੇ ਆਗੂ ਬਣਾਣਾ,। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਨਾਲ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਇਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗੁਣ ਊਪਜੈ ਜਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਲੇ ਸੌਇ। ਸਹਜੇ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਗਿਆਨੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ। ਏ ਮਨ ਮਤ ਜਾਣੇਹਿ ਹਰਿ ਦੂਰਿ ਹੈ ਸਦਾ ਵੇਖੁ ਹਦੂਰਿ। ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ। ਰਹਾਉ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਤਿਨ੍ਹੀ ਇਕ ਮਨਿ ਪਿਆਇਆ । ਸਦਾ ਰਵਹਿ ਪਿਰ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਸਖ ਪਾਇਆ ।

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਏਸ ਗਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਗ਼ੌਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਾਨਤਾ ਚਾ Self-dependence ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ।

> ਏ ਮਨ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਿ ਵੇਖੁ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੁ। ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ ਭਜਿ ਪਉ ਪਾਇਹਿ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ।

ਵਿਚਾਰ ਸਬਦ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਬਦ ਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਕੇ ਸਹਜ ਸਭਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਏਸ ਸੂਗ ਵਿਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ-

ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੌਭਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਿਨੁ ਨਾਵੇਂ ਸੌਭ ਨ ਹੋਇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੌਭਾ ਚਾਰਿ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਦੀ ਬਿਲਮੁ ਨ ਹੋਇ। ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈਵਾਨੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਏਦੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਬੋਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ:—

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਸੁਣੀਐ ਨ ਦੇਖੀਐ ਜਗੂ ਬੋਲਾ ਐਨ੍ਹਾ ਭਰਮਾਇ। ਸਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਏਨੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗਾਵੀਂ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਲਹਾਮੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ:--

ਜਿਨ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਪਰਵਾਣੁ । ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸੌ ਦਰਿ ਸਚੇ ਜਾਣੁ । ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ? ਭਗਤਾਂ ਦੀ । ਗੁਰਾਂ ਦੀ,ਉਹ ਜੇਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਓਸ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨ-ਅੰਨ੍ਹਰੇ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ :—

> ਸਬਦੇ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪਦੇ ਜਿਨ੍ਹ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੋਇ। ਵਿਚਹੁ ਆਪੂ ਗੁਇਆ ਨਾਉਂ ਮੰਨਿਆ ਸਚਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ।

ਜੀਵਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਹਉ ਮੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਉ ਮੈ ਤੇ ਜਾਤਿ Individuality ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਏਸ ਹਉ ਮੈ ਜਾਤ ਦੇ ਗੁਣ Characteristics ਹਨ:—

ਹਉ ਮੈ ਮੇਰਾ ਜਾਤਿ ਹੈ ਅਤਿ ਕ੍ਰੇਧੂ ਅਭਿਮਾਨ। Anger and Pride ਮੈ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਮੈ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਡਾ ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਮੂਲ ਦੀ ਖਾਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਆ ਹੈ।

ਏਸ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਾ ਭੁਲਣ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਿਦਿਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ :-

ਸਬਦਿ ਮਰੇ ਤਾ ਜਾਤਿ ਜਾਇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨੂ। ਏਹ ਦੇ ਸਬਦ ਜਾਤ ਤੋਂ ਜੋਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਕ ਜੋਤ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ, ਗਿਆਨ ਏਨਾਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤਿ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੁਰ ਰਹਿਆ।

ਜਾਤ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੋ ਜੋਤ ਜੋਤ ਨਾਲ ਇਕ ਹੈ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਹੰਕਾਰ, ਅਭਿਮਾਨ, ਜਾਤ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ;

ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਭਗਤੀ ਤਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਪਾਈਏ। ਬਿਨੁ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਰੀਰ। ਵਖਣਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਦਦੇ ਨਹੀਂ, ਏਹ ਨਿਹਮਤ ਹੈ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਿ,

ਪਿੰਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥ ਹਨ ៖–

ਬਿਨੁ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਾਈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਰੀਰਿ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਮਨ ਧੀਰਿ। ਜਿਸ ਨੌ ਭਗਤਿ ਕਰਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰਿ। ਹਿਰਦੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਸੇ ਹਉਮੈ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ।

ਦੌ ਦਲੀਲੀਆਂ ਦਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ, ਦੁਚਿੱਤਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕੁਮਰਣ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ, ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਏਸੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

## ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਜੀਵਨ

ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਓਹੀ ਜੋ ਸਤਗੁਰੂ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੂਠਾ, ਦੁਖ-ਮਈ ਤੇ ਫ਼ਿਨ ਭੰਗਰ ਹੈ; ਪ੍ਰੇਮ, ਭਗਤੀ, ਵਿਚਾਰ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾ, ਅਨੰਦ-ਮਈ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਜਦੇ, ਅਸੀ ਤਾਂ ਬੂਠੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਦੇ ਹਾਂ।

יתיונו

ਜਗਿ ਜੀਵਨੁ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨੁ ਸਪਨ ਸਮਾਨੰ। ਸਾਚੁ ਕਰਿ ਹਮ ਗਾਠਿ ਦੀਨ੍ਹੀ ਛੋਡਿ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੰ॥੧॥ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਿਤੁ ਕੀਨ੍ਹ। ਜਿਨਿ ਗਿਆਨੂ ਰਤਨੁ ਹਿਰਿ ਲੀਨ੍ਹ॥ ੧॥

ਰਹਾਉ

ਨੈਨਿ ਦੇਖਿ ਪਤੰਗੁ ਉਰਝੇ ਪਸੁ ਨ ਦੇਖੋ ਆਗਿ। ਕਾਲ ਫਾਸ ਨ ਮੁਗਧੁ ਚੇਤੇ ਕਨਿਕ ਕਾਮਿਨਿ ਲਾਗਿ॥ ੨॥ ਕਰਿ ਵਿਚਾਰੁ ਬਿਕਾਰ ਪਰਹਰਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੋਇ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਗੁ ਜੀਵਨੁ ਐਸਾ ਦੁਤੀਆ ਨਾਹੀ ਕੋਈ॥੩।੫।੨੭॥ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:— ਕੀਉ ਸਿੰਗਾਰੁ ਮਿਲਨ ਕੇ ਤਾਈ। ਹਰਿ ਨ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ॥

ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹਥ ਲਿਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ "ਸੁਜੀਵਨ" ਸੁਰਖ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ, ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਮਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਨਬੰਧੀ ਏਹ ਸਾਖੀਆਂ ( ਦੋਹੇ ) ਸਾਰ ਸਮਝੌ।

ਜਹਾਂ ਜੁਰ੍ਹਾ ਮਰਣ ਬਗਾਪੈ ਨਹੀਂ ਮੂਵਾ ਨ ਸੁਣਿਯੇ ਕੋਇ।
ਚਲਿ ਕਬੀਰ ਤਿਹਿ ਦੇਸੜੇ ਜਹਾਂ ਬੈਦ ਬਿਧਾਤਾ ਹੋਇ।
ਕਬੀਰ ਜੋਗੀ ਬਨਿ ਬਸਗਾ ਖਣ ਖਾਏ ਕੰਦ ਮੂਲ।
ਨਾਂ ਜਾਣਾਂ ਕਿਸ ਜੜੀ ਥੈਂ ਅਮਰ ਭਯਾ ਅਸਥੂਲ।
ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਚਰਣਾਂ ਚਲਗਾ ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਥੈਂ ਟੂਟਿ।
ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਆਸਣ ਕੀਯਾ ਕਾਲ ਗਯਾ ਸਿਰ ਕੂਟਿ।
ਕਬੀਰ ਯਹੁ ਮਨ ਪਟਕਿ ਪਛਾੜਿ ਲੈ ਸਬ ਆਪਾ ਮਿਟਿ ਜਾਇ।
ਪੰਗੁਲ ਹੈ ਪੀਵ ਪੀਵ ਕਰੇ ਪੀਛੇਂ ਕਾਲ ਨ ਖਾਇ।
ਕਬੀਰ ਮਨ ਤੀਖਾ ਕੀਯਾ ਬਿਰਹ ਲਾਇ ਖਰ ਸਾਂਣ।

ਚਿੱਤ ਚਰਣੰ ਮੈਂ ਚਭਿ ਰਹ੍ਹਾਂ ਤਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਾ ਪਾਣ। ਕਈਰ ਕਰਵਰ ਕਾਸ਼ ਬਿਲੰਬਿਯੇ ਬਾਰਹ ਮਾਸ਼ ਫਲੰਕ। ਸੀਤਲ ਛਾਯਾ ਗਹਰ ਫਲ ਪੰਖੀ ਕੇਲਿ ਕਰੰਤ। ਕਬੀਰ ਦਾਤਾ ਤਰਵਰ ਦਯਾ ਫਲ ਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵੰਤ। ਪੰਖੀ ਚਲੇ ਦਿਸਾਵਰਾਂ ਬਿਰਖਾ ਸਫਲ ਫਲੰਤ।

ਉਪਕਾਰ ਦਾ, ਆਪਾ-ਮੇਟਣ ਦਾ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦਾ, ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੂਜੀਵਨ ਹੈ।

ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕਾਲ ਉਤੇ ਵਿਜਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਿਹਾਇਤ ਸ਼ਾ<mark>ਨਦਾਰ</mark> ਜੀਵਨ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਗਰ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਦੇ ਹਨ :--

ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਇਹ ਮਨ ਰਾਜਾ ਪੰਚ ਵਸਹਿ ਵੀਚਾਰੀ। ਸਬਦਿ ਰਵੇ ਆਸਣਿ ਘਰਿ ਰਾਜਾ ਅਦਲ ਕਰੇ ਗਣਕਾਰੀ। ਕਾਲੂ ਬਿਕਾਲੂ ਕਹੇ ਕਹਿ ਬਪਰੇ ਜੀਵਤ ਮੁਆ ਮਨ ਮਾਰੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨੂ ਮਹੇਸ਼ ਇਕ ਮੂਰਤਿ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰੀ। ਕਾਇਆ ਸੋਧਿ ਤਰੇ ਭਵਸਾਗਰ ਆਤਮ ਤਤ ਵੀਚਾਰੀ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚਉਥੈ ਵਰਤੈ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਰੀ । ਗਰਮਖਿ ਜੋਗ ਸਬਦਿ ਆਤਮ ਚੀਨੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕ ਮਰਾਰੀ। ਮਨੂਆ ਅਸਥਿਰੂ ਸਬਦੇ ਰਾਤਾ ਏਹਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ। ਸਬਦਿ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਅਉਧੂ ਜੋਗੂ ਜਗਤਿ ਵੀਚਾਰੀ। ਸਬਦਿ ਸ਼ੁਰ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਅਉਧੂ ਬਾਣੀ ਭਗਤਿ ਵੀਚਾਰੀ। ਏਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਅਉਧ ਨਿਕਸੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ। ਉੱਤੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਬ੍ਰਮਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵਰਨਨ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਏਸ ਨੂੰ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਹਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।

ਏਹੂ ਸਰੀਰ ਸਰਵਰੂ ਹੈ ਸੰਤਹੂ ਇਸਸਾਨੂ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਤੈ ਗੁਣ ਅਚੇਤ ਨਾਮੂ ਚੇਤਹਿ ਨਾਹੀ ਬਿਨੂ ਨਾਵੇ ਬਿਨਸਿ ਜਾਈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੂ ਮਹੇਸੂ ਤ੍ਰੈ ਮੂਰਤਿ ਤ੍ਰਿਗੁਣਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ। ਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤ੍ਰਿਕੂਟੀ ਛੂਟੇ ਚਉਥੇ ਪਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ।

(93)

ਕਾਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਗ਼ਰਮਖਿ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟਦਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਰੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਨਾ

ਹੀ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਇਸਦਾ ਰਜੋ ਤੇ ਤਮੇ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੋਣਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ Misogynist and ascetic ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤਪੀਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੇਹੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਫਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸੂ ਗਾਵਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵੰਤ ਜੀਉ। ਰੂਤੀ ਮਾਹ ਮੂਰਤ ਘੜੀ ਗੁਣ ਉਚਰਤ ਸੋਭਾਵੰਤ ਜੀਉ।

ਕੁਦਰਤ ਉਸਦੀ ਸੌਭਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਤੋਂ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ । ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤੇ ਓਸ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੁੱਕਿਓਂ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗੇ।

ਸੁਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆ ਥੀਆ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਭਗਵੰਤ।

ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਝੌਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਛੋਹ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਮਾਂਹ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ।

> ਰੁਤਿ ਬਰਸੁ ਸੁਹੇਲੀਆ ਸਾਵਣ ਭਾਦ ਦੇ ਅਨੰਦ ਜੀਉ। ਘਣਉ ਨਵਿ ਵੁਠੰ ਜਲ ਥਲ ਪੂਰਿਆ ਮਕਰੰਦ ਜੀਉ। ਬਿਨ ਕੌਤ ਪਿਆਰੇ ਨਹ ਸੂਖ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਕੋੜਨ ਪ੍ਰਿਗੁ ਬਨਾ। ਸੰਦਰਿ ਸਜਾਣਿ ਚਤੁਰਿ ਬੇਤੀ ਸਾਸ ਬਿਨ ਜੈਸੇ ਤਨਾ।

ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੌੜਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਵਲ ਵੀ ਪਿਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਚਾਈ ਪਕਿਆਈ ਤੇ ਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੀਰਤਾ ਅਮਿਟ ਬੀਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਾਣਨ, ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਹੈ :--

> ਨਾਨਕ ਭੂਮ ਭੈ ਮਿਟਿ ਗਏ ਰਮਣ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰਿ। ਹਰਿ ਧਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਡੋਲਤ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਜਿਨ ਜਾਨਿਆ ਸੇਈ ਤਰੇ ਸੇ ਸੂਰੇ ਸੇ ਬੀਰ।

ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਲੀਲਾ ਦਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭੇਦ ਤੇ ਵਰਨਨ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜਗ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਯੋਗ ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਏਥੇ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ੍ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਰੁਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਨੰਦ ਦਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਹੋ ਰਹਿਆ ਹੈ।

ਤਜਿਆਪੁ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਚਰਣੀ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ।

ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਸੁਆਮੀ ਆਦਿ ਕਉ ਆਦੇਸ਼ ਜੀਉ।
ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭੇਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਣਾ ਗੁਰੁ ਢਲ
ਮੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਮਨ ਢਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ
ਮਨਮੁਖਿ ਅਖਾਏਗਾ। ਸਚਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੀਵਨ ਹੈ; ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੇ ਮਨ ਮੁਖਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਦੇ ਹਨ ਓਸ ਤੋਂ

ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਘੁੰਡਿਆਂ ਖੁਲ੍ਹ<sup>਼</sup> ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ

ਪਾਠਕ ਨਿੱਤ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਿਖਿਆ ਪਾ ਲੈਂ'ਦਾ ਹੈ :--

ਮਨਮੁਖਿ ਮਨਮੁਖਿ ਭੂਲੈ ਜਮ ਕੀ ਕਾਣਿ। ਪਰ ਘਰ ਜਹੈ ਹਾਣੇ ਹਾਣਿ । ਮਨਮੁਖਿ ਭਰਮ ਭਵੇ ਬੇਬਾਣਿ। ਵੇ ਮਾਰਗਿ ਮੂਸੇ ਮੰਤ੍ਰ ਮਸਾਣਿ। ਸਬਦ ਨ ਚੀਨੇ ਲਵੇ ਕਬਾਣਿ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੇ ਕਾ ਭਉ ਪਾ**ਰੇ ।** ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਮਲ ਹਰਿਗੁਣ ਗਾ**ਰੇ ।** ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਚੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੀ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਬਹੈ ਸਪਰਵਾਰ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਰਤੀ ਸਾਚੇ ਸਾਜੀ । ਤਿਸ ਮਹਿ ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਸੁਬਾਜੀ ।

## ਗੁਰਮੁਖਿ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਸਟ ਸਿਧੀ ਸਭਿ ਬੁਧੀ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਰ ਅਪਸਰ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ। ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਵਿਰਤ ਨਿਰਵਿਰਤ ਪਛਾਣੇ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿਧਿ ਗੋਸਟਿ ਹੋਇ। ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਂਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ । ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚੌਟ ਨ ਖਾਥੇ। ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨੂ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਰ ਵਿਰੰਧ ਗਵਾਵੇਂ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਗਲ ਗਣਤ ਮਿਟਾਵੇਂ। ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਂਧਿਓ ਸੇਤੁ ਬਿਧਾਤੇ । ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਤ ਸੰਤਾਪੈ। ਰਾਮਚੰਦਿ ਮਾਰਿਓ ਅਹਿ ਰਾਵਣੁ । ਭੇਦੁ ਬਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਚਾਇਣੁ। ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਣੁ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈਂ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੌਝੀ ਹੋਇ। ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੋਲੈ ਤਤੁ ਵਿਰੋਲੈ ਚੀਨੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ। ਤ੍ਰੇ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਸਬਦੁ ਵਸਾਏ ਤਾ ਮਨਿ ਚੂਕੇ ਅਹੰਕਾਰੋ। ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਕੋ ਜਾਣੇ ਤਾ ਹੀਰੂ ਨਾਮਿ ਲਗੈ ਪਿਆਰੋ। ਸੁਖਮਨਾ ਇਵਾ ਪਿੰਗੁਲਾਂ ਬੂਝੇ ਜਾ ਆਪੇ ਅਲਖੂ ਲਖਾਏ। 754 No.

> ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉ ਮੇ ਵਿਚਹੁ ਖੋਵੇਂ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਹੀਜ ਸਮਾਵੇਂ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੇਂ ਸੁਗਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੁਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ਕੋਇ। ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਜਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਜੀਤਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ। ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਗੁ ਜੀਤਾ ਜਮ ਕਾਲੂ ਮਾਰਿ ਬਿਦਾਰਿ।

ਕਲਜੁਗ ਖਾਣ ਜੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਓਸ ਰਸ ਲਈ ਬਲ ਬੁਧ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਜਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬੀਹ ਕਰਦੇ ਹਨ:— ਝੂਠੀ ਜਗ ਹਿਤ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਬਿਲਮ ਨ ਲਾਗੇ ਆਵੇ ਜਾਈ। ਨਾਮੂ ਵਿਸਾਰਿ ਚਲਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਉਪਜੈ ਬਿਨਸਿ ਖਪਾਇਆ।

ਵੇਖੋ, ਏਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਪਜਣ ਬਿਨਸਣਾ ਹੀ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਤੜਪ ਰਹੇ ਸਨ ?

ਉਪਜਹਿ ਬਿਨਸਹਿ ਬੰਧਨੇ ਬੰਧੇ। ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਗਲਿ ਫੰਧੇ। ਕੀ ਏਹ ਸਚਮੁਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਭਰਪੂਰ ਕੈਦੀ ?

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਏਨੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਾਮੁਰਾਦ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੇਤਬੰਧ ਬੰਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ:-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਜੀ ਨੇ ਗੌਥਰਧਨ ਧਾਰਿਆ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲਿ। ਓਹਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਜਦੀ ਤੇ ਮੁਹੱਜਿਬ ਕੱਣ ਹੈ ? ਗੁਰਮਤਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਿ ਗੰਵਰਧਨ ਧਾਰੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਇਰਿ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਤਿ ਲੌਹੂ ਤਰਹੁ ਸਚੁ ਤਾਰੀ। ਆਤਮ ਚੀਨਹੁ ਰਿਦੈ ਮੁਰਾਰੀ। ਜਮ ਕੇ ਫਾਹੇ ਕਾਟਹਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ।

ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਪਾ ਚੀਨ੍ਹਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ: ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੀਡ ਖੇਡਿ ਸੌ ਜਾਣਹੁ। ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝਹੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣਹੁ। ਕਾਮੂ ਕ੍ਰੋਧੁ ਪਰਹਰੁ ਪਰਨਿੰਦਾ। ਲਬੁ ਲੌਭੁ ਤਜਿ ਹੋਰੁ ਨਿਚਿੰਦਾ। । ਭ੍ਰਮ ਕਾ ਸੰਗਲੁ ਤੋੜਿ ਨਿਰਾਲਾ, ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ। ਅੰਮਿਤ ਰਸੁ ਪਾਏ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭਉ ਜਾਏ। ਅਨੁਭਉ ਪਦੁ ਪਾਵੇ ਆਪੂ ਗਵਾਏ।